

का

# जीवन-चरित

## भाग २

लेखक-

श्री पं० घासीराम, एम्. ए., एलएल्. बी., एडबोकेट, मेरठ

स्त्रगीय बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संकलित सामग्री के त्राधार पर रचित, जिसमें स्व॰ पंडित लेखराम कृत उर्दे ऋषि जीवन-चरित तथा श्री स्वामी सत्यानन्दजी कृत दयानन्द-प्रकाश से भी सहायता ली गई है।

प्रकाशक---

त्रार्थ्य-साहित्य-मण्डल लिमिटेड, अजमेर.

प्रथमावृत्ति १०००

संवत् १९९० वि०

मूल्य सजिल्द ४) रु० With Best Complements
Dr. Surender Kaur Verma
W/o Late Prof. Pramod Verma
(Arya Samaj Paschim Vihar)
S/o Late Sh.Prem Bahadur Verma
(Arya Samaj Gumanpura Keta)
(Swamy Satya Prakash Mamaji)
Pt. Ganga Pd. Upadhya (Nanaji)

श्री वाबू मथुराप्रसाद शिवहरे के प्रवन्ध से दी फाइन आर्ट प्रिन्टिंग प्रेस, अजमेर में मुद्रित

## विषय सूची

#### सप्तदश अध्याय ( पृ० ३१७--४०५ )

---

फर्रुखाबाद-व्याख्यान-स्वामीजी के गुरुभाई परिडत उदयप्रकाश-हम अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिये अन्य विद्वानों के विपरीत करते हैं-पाठशाला तोड़ दी-एक श्रंमेज पादरी से वार्त्तालाप—फर्रुसाबाद∼ पादरी ॡकस से वार्त्तालाप—काशी—वेदभाष्य-भूमिका-वेदभाष्य के लिये प्रन्थसंप्रह-शिष्यगुरु-सम्मिलन-जौनपुर-श्रयोध्या-शास्त्रार्थ के लिये विज्ञापन-राजा का परिखतों को परामर्श-परिखतों की कूट नीति-शास्त्रार्थं सरयू बाता में ही होगा-एक परिडतम्मन्य हमने दयानन्द को हराया था-परिइतंमन्य की मनघड्न्त-लखनऊ-खामीजी इंग्लैन्ड जाना चाहते थे-पहिला व्याख्यान-प्रश्नों के उत्तर-ऋशुद्धियों को सरलता से मानलो-पूर्वमीमांसा के भ्रान्त ऋर्थ-जलटे ऋर्थों को उलटता हूँ -शाहजहाँपुर-बरेली -व्याख्यान होने लगे-पौराणिक दल में हाहाकार - खजान्ची क्षियों के दबाव में आगये-ज्याख्यान बन्द कर दिये - अंगर शास्त्री को बलाया गया- ऋंगद शास्त्री से शास्त्रार्थ-५००० पुरुषों का हुइड़-लक्ष्मण शास्त्री परास्त—एक सदाशय विद्वान् — मुरादाबाद् — व्याख्यान होने लगे — ब्राह्मण् के कटु-वचन—यज्ञोपवीत दिये—पादरी से शास्त्रार्थ-पादरी का ऋसमंजस - मुसलमान डिप्टी का रोष-मुं०इन्द्रमणि का परिचय-इन्द्रमणि के शिष्य का बेतुकापन-जगन्नाथ के बेतुके-पनकी समालोचना-दुराचारी रईस का निमन्त्रण अस्वीकार-कुकर्मी के घर पर भोजन न करें गे-- ब्राह्मण का गालीप्रदान-चक्नाँ कित की धूर्त्तता-सुरापायी का सुरा त्याग -साधन का उपदेश-छलेसर-पाठशाला का वृत्तान्त-दिही दरबार जाने की तैवारी-दिह्यी दरबार विज्ञापन-वितरण —यह मिट्टी श्री कृष्णजी ने खाई थी —चौबे का क्रोध --कद्ध चौबे लजित-ईरानी मौलवी निरुत्तर-महाराजा इन्दौर से साचान-महाराजा को परिडतों ने नहीं मिलने दिया-द्यानन्द से मिलो तो पहिले देवमन्दिरों को गिरादो-वेट में तो मूर्तिपूजा है नहीं - स्वामीजी की इच्छा पूरी न हो सकी - सुधारकों की समा-वेदों में मांसभन्नण नहीं है—दो ऋौर विज्ञापन—वेदों में एक ही ईश्वर की पूजा है— वाजीगर के करतब-मरा हुन्ना जलमानस-पंजाब पधारने का निमन्त्रण-महाराजा डुमराऊँ से साज्ञात्—मेरठ—मुन्शी इन्द्रमणि का त्रागमन—स्वामीजी हका पीते थे – त्राज्ञेप करने पर हुका तोड़ दिया-पिएडत की डींग - विचित्र मुस्कान-पिएडत की घिष्घी बंध गई-सहारनपुर-तिल धरने को जगह न थी--व्याख्यान के कारण आरती बंद-दु:खी सुखी का हष्टान्त-धर्म का बंधन अच्छा है--पुजारी की मानरत्ता-दो पण्डित परास्त-चाँदापुर का मेला-शास्त्रार्थ चाँदापुर-कबीरपम्थ के सिद्धान्त-उक्त सिद्धान्तों का खग्डन--स्वामीजी का उपदेश-स्वामीजी का सत् परामर्श-विषय निर्धारिणी सभा-शास्त्रार्थ के लिये

#### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

'४ प्रश्न—मेले की अवधिपर बाद-विवाद—मेला संस्थापक का आरम्भिक कथन—शास्त्रार्थ कर्त्ता कौन २ हों — पादरी मौलवी में भपट—पहिले प्रश्न पर विचार—पाँचवें प्रश्नपर विचार— मेले में गड़बड़ हो गई—मेला समाप्त हो गया—पादरियों से बातचीत—आप आर्थ नहीं हैं— विनोद वार्त्ता—स्वामीजी पूर्ण योगी थे—आप-बीनी-कथा—स्वामीजी के बलिदान की नैयारी—स्वामीजी बलिदान से कैसे बचे ।

#### अष्टादश अध्याय ( ५० ४०७-४२≈ )

लुधियाना-व्याख्यानमाला-पादरी श्रीर उच राजकर्मचारी दर्शन करने श्रायं-परमेश्वर की आत्मा कवृतर के रूप में - खामीजी असिस्टेन्ट जुडिशल कमिश्नर के बंगल पर--मेरा मुख न देखों मेरी बात सुनो-चिड़िया हाथ से निकल गई-पुनर्जन्म की विचित्र ।सद्धि—संस्कृत वोल चुके अब भाषा बोलो—भूत के खरडन में तमाशा—लाहौर –स्वा-मीजी को लाहोर बुलाने वालों का ग्रप्त अभिप्राय - ब्राह्म-समाजियों का अशिष्टाचार - वेदपर व्याख्यान—देव शब्द कं ऋर्थ—ऋमिहोत्र करने का हेतु वेद पढ़ने का मनुष्य मात्र अधिकार—वैदिक अलंकार – पुनः उसी विषय पर व्याख्यान—वर्ण कर्म पर निर्भर को है, न कि जन्म पर-बालविवाह-निषेध-पुनर्विवाह और नियोग--स्वामीजी के विरुद्ध अपवाद-पौराणिक असफलप्रयत्न - ओछे ह्थियारी का प्रयोग-- निवासस्थान ह्रोड़ दिया—एक मुसलमान की शिष्टता—मैं पाषाण के शिव की प्रतिष्ठा नहीं करता—पुष्प तोड़ा, बुरा किया-प्रलोभन में महाराजा काश्मीर को प्रसन्न कहूँ वा ईश्वर को पादरी हूपर से वार्त्तालाप-पादरी हूपर का असत्य विचार-लाटसाहब के मन्त्री तथा शिक्षाध्यक्त से भिलन - स्वामीजी लाट साह्व से मिले-वेदभाष्य की सहायता का अनुरोध-पाठ-विधि बनाकर भेजी—पुनः अनुरोध—सरकार बेदभाष्य की सहायता नहीं कर सकती— सरकारी समालोचकों का उत्तर-प्रीकिथसाहब का उत्तर-तुम विवाह न करना-सनातन वर्म-रिच्छि। सभा – पण्डित भानुद्त्त की कलाबाजी – 'ऋहं ब्रह्मास्मि' का अर्थ-शिवनारायण अग्नि-होत्री का असद् व्यवहार—स्वामीजी का विस्तृत साहित्य ज्ञान—सामवेद में उल्लू की कहानी— मनुस्मृति में मूर्त्तपूजा-योगवासिष्ट में मूर्त्तिपूजा - मृतक श्राद्ध पर वेदमन्त्र - खियों को उपदेश-आत्मचरित वर्णन-सिंह मुक्ते देखकर मुंह फेर कर चला गया-पर्ण कुटी में आग लगादी-पान में विप-त्रार्थसमाजियों की कर्त्तव्यच्युति -उपदेश का प्रभाव-त्रार्थ ममाज लाहौर की स्थापना - त्रार्थसमाज के नियम - सन सभा वाले रुष्ट्र हो गये - रुष्ट् होने का परिगाम-त्रार्थसमाज की उन्नति मैं त्रार्थसमाज का संरचक नहीं बन सकता-परम सहायक की पदवी भी अस्बीकृत-केवल सभासद् बना लो-उपासना धर्म का निरा दर न करो-द्यानन्द का बास्तविक स्वरूप-द्यानन्द की निर्लेपता-द्यानन्द के कार्य की आलोचना ।

## एकोनविंश अध्याय ( पृ० ४२६-४४३ )

श्रमृतसर—नीचे श्रासन पर बैठने में अपमान हम ऐसी सभा में क्या श्रायें ?— स्नाक नहीं घास खात्रों—ठाकुर पूजा पर व्याख्यान—श्रायसमाज श्रमृतसर की स्थापना—

मनसुखराय को गुरु मन्त्र-मिश्री और दो रुपये की भेंट-देवमूर्त्तियाँ फेंक दी-विद्वान् ब्राह्मण घर छोड़ कर चला गया-मूर्तिपृजा का खगडन न करो-स्थूलकाय सरदार-कमिश्नर से बातचीत—मौलवी सेशास्त्रीर्थ का आयोजन – गुरुदासपुर — ब्याख्यान आरम्भ हो गये-दो मूर्त्तिपूजक रईसों की घबराहट-विरक्त साधु से शास्त्रार्थ की प्रार्थना-शास्त्रार्थ के लिये दो परिडतों का आगमन -रईसों की असभ्यता - दुर्जनतोष - शास्त्रार्थ का च्रारम्भ—महीधर भाष्य की ऋश्लीलता –ऋंग्रेजी राज्य न होता तो सिर काट डालता —िकये पर पश्चात्ताप—श्रंग्रेजी इंजीनियर चिढ गया —िपतरों को तिल और जौं श्रपने को खीर त्रौर लडडू - मूर्ख ब्राह्मण की कहानी - मुसलमानों की मूर्त्ति पूजा - त्र्रार्थसमाज स्थापित हो गया- अमृतसर-गुरुमन्त्र दीचा-स्वामीजी के ईसाईयों के वेतन भोगी होने का प्रमाण-जालंघर - सरदार विक्रमसिंह व सचेतसिंह से परिचय-प्रथम व्याख्यान-३५ व्याख्यान - वेश्यागामी कंजर है- ब्रह्मचारी का बल प्रदर्शन-स्वामीजी की विनोद्धियता —मुर्ख राजा की कथा—श्राद्ध पर व्याख्यान—जीवित पितरों के श्राद्ध की सिद्धि—मन्त्र से मंक्बी नहीं डरती, भूत प्रेत क्या डरेंगे ?— तिलुकाकार बीठ से यम के दूत डर गये – काशी माहात्म्य आदि का खराडन - स्त्रियों को बुलाने का बिगुल - अथर्व वेद स्त्रियों का गीत है-मौलवी से शास्त्रार्थ-शास्त्रार्थ का सार--लाहौर--धन की अधिकता अवनित का कारण होती है--वेट में ऋषियों के नाम नहीं हैं-ऋषियों को ईश्वर का झान न था-वाइवल का प्रताप-- ब्राह्मसमाज का उत्सव-- नियमों के प्रतिकृत कोई कथन न करे।

#### विंश अध्याय ( पृ० ४४५-४८० )

फीरोजपुर-बेतुका शास्त्री - राजा का धूर्च कोठारी-एक इर्क से प्रश्नोत्तर-विरोधी अनुकूल हो गया-पंजाबी तुक का ऋर्थ-पूजा का शत्रु पुजारी-भक्त से योगचर्चा-अपर्यसमाज स्थापित हो गया—लाहौर—मुभे सम्मति देने का अधिकार नहीं है - रावलिपएडी —हिन्द दसरे मतों की पुस्तकें नहीं देखते—मौलवी और पादरी चिड़े—पादरी भी लिजत —हमारी कोठी में न रहिये—भीड़ को आने दो — आपकी बातों का कैसे विश्वास हो — स्वामीजी को आवेश आगया-जीवन की घटनाओं का वर्णन-महाराजा काश्मीर का तिमन्त्रण अस्वीकृत--मारवाड़ का एकमूर्ति पूजक राजा- सम्पद्-गिरि का वृथा प्रयास--सम्पद-गिरि से साचात-हम ऐसा उपदेश नहीं कर सकते--श्रार्यसमाज की स्थापना--जेहलम--पाररी शास्त्रार्थ का साहस न कर सके--त्रार्यसमाज की स्थापना--त्रार्यसमाजी से ब्राह्मसमाजी - ब्राह्मसमाजी होकर मिध्याभाषण-बृद्ध महात्मा-गान विद्या-विशा-रद मेहता ऋमीचन्द--आर्यसमाज के प्रचार पर हर्ष- गुजरात--सर्वत्र स्वामीजी की ही चर्ची थी- ईसाईयों का प्रचार-कार्य- हिन्दू-सभा-पहला व्याख्यान-- श्रोता का कर्त्तव्य - मेरी बात यदि सत्य हो तो मानो-राजा श्रौर बैंगन की कथा-स्वामीजी की विशाल मूर्त्ति देख कर स्तम्भित - मनगढ्न्त श्रुतियां - दूसरा व्याख्यान-वेद में मनगढ्न्त श्रुति न दिखा सके – न्यायपर प्रश्नोत्तर – जीवन चरित वर्णन – मिस्टर बुचानन की डींग - मि० बुचानन कैसे थे — मि० बुचानन से प्रश्लोत्तर — हिन्दू छात्र विधर्मियों से तर्क करने में समर्थ हो गये – तीन महत्वपूर्ण व्याख्यान - वेद का महत्व-- ब्रह्मचर्य्य का महत्व-- सन्ध्या-मैं नमाज नहीं

#### महार्षे दयानन्द का जीवन चरित

पढ़ेगा, सन्ध्या किया करूँगा—गायत्री मन्त्र सब के सामने पढ़ा—स्वामीजी छद्यावर्षा ईसाई हैं-जम्म का परिडत-जम्म के परिडत से शास्त्रार्थ-एक ही पुस्तक में सब कुछ है- पुस्तक कोरी थी-पिएडतजी पंसारी भी हैं और पिएडत भी-में ब्राह्मणों का शत्रु नहीं हूँ-पण्डितजी कुछ न बोले—स्वामीजी के प्राणहरण का पड्यन्त्र—श्चन्ही दा पुत्तर—स्वामीजी को गालियां—मुक्त पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता—मार्ग में और व्याख्यान में इंटों की वर्षा - ईट मारने वालों को ज्ञमा दान-संन्यासी-मएडली-श्राप ज्ञानी हैं वा श्रज्ञानी-हमें चेला बना जीलिये - एक स्त्री को उपदेश-विरोधी परिहत अनुकल-स्वामीजी की बेट कंठस्य थे—वर्जाराबाद—मुख्य पंडित नगर छोडकर चले गये—दिवाणालोळप पंडित से विचार -- स्वामीजी के मन्त्रार्थ पर सन्तोप-शास्त्रार्थ- यह वाक्य वेंद्र का है नहीं - उपद्रव की आशंका -- पिड़त मन्त्र प्रस्तुत न कर सका--उपद्रव श्रारम्भ हो गया-महाराज के हिन्दस्तानी क्क को खूब पीटा गया—स्वामीजी के गर्जन से भीड़ भाग गई—गुजरानवाला—व्या-ल्यानों का आरम्भ--पादरियों की हिन्दु श्रों को स्वामीजी के विरुद्ध उत्तेजना-पंडित विद्या-धर की बुद्धिमत्ता--शास्त्रार्थ की छेड़छाड़ -शास्त्रार्थ विवरण --स्वामीजी का सद्-व्यवहार--मध्यस्य की सम्मति-पाद्रियों का मिध्या व्यवहार-पाद्रियों की धर्त्तता से सब रुष्ट हो गयं—स्वामीजी का ईसाई मत खंडन पर व्याख्यान—ईसाई मत की पोल खल गई—वर्जारा बादी मनुष्यों की अनुरक्ति—परिडत बासुदंव की ज्ञमा प्रार्थना—मैं द्वेष बुद्धि से खरडन नहीं करता - खामीजी ज्ञान और विद्या के अथाह समुद्र हैं - खामीजी का प्रभाव-विरोधी अनु-गामी-पुजारी अनुवारी-पुजारी की भेंट-ब्रह्मचर्य्य की महिमा-आर्यसमाज स्थापित हो गया -लाहौर-इसलाम पर ज्याख्यान-एसा न हो, नवात्र अप्रसन्नहो जायं-मुकेपर-मात्मा के भिन्न किसी का भय नहीं है—स्वामीजी के मुलतान पधारने के लिये आयोजन —पहला व्याख्यान - गोकुलिये गांसाई चिढगयं - गोपालदास गोसाई की धर्तता - धर्तता की पुनराष्ट्रित छावनी में व्याख्यान—पारसी सज्जनों की भेंट—वैदिक अलकारों का स्पर्धा करण-होली दीपावली का स्वरूप- स्वास्थ्यरचा पर ब्याख्यान - साथ भोजन करने के दोप —शिखा कब रक्त्री जाय कब नहीं—ईसाईयों से शास्त्रार्थ की शर्तें—ब्राह्मसमाजी अार्यसमाजी होने से रुक गये-काबुल के ब्राह्मण का उजडूपन-वेदान्तियों के चार महावाक्य-सन्त मतकी त्रालोचना —प्राचीन काल की प्राकृतिक उन्नति—मुसलमान परास्त--नास्तिक की शेखी किर-किरी-महाराज के महामना होने का प्रमाण-हिन्दू सत्सभाका नाम आर्थसमाज रक्खो-यह महात्मा होनहार हैं--मुक्ति पर वातचीत-ब्राह्मणों की वर्तमान अवस्था का दृष्टान्त-रेशमी छाता किसी नटवे को देना-गोमेध, अधमेध के सत्य अर्थ-मांस-भन्नगा निषध-विना पृद्धे प्रश्नों का उत्तर-मांसभन्नगा पर प्रश्नोत्तर-पिएडत कृष्णनारायण का अनुभव-मैक्स मूलर वेद-विद्यामें लड़का है-गायत्री का महत्व-३५ व्याख्यान दिये-एक मुसलमान की सम्मति - आर्यसमाज स्थापित हो गया-मुहम्मद साहत्र की तो एक स्त्री ही सहायक थी, हमारे सहायक तो सात पुरुष हैं—मुक्ते काशी में विष दिया गया था स्वामीजी की नियम बद्धता-श्राप लोगों के हित-चिन्तन ने दुबला कर दिया-चिड़ चिड़ा क्लर्क-धर्मांपदेश में श्रोता क्यों सोजात हैं—हम एक जगह बाध्य हो कर नहीं रह सकते—श्रमृतसर्—विद्याभि- मानी पिएडत-पोल खुल गई—पौराणिकों की लीला—शास्त्रार्थ के लिये कोई न आया—अन्ततः पिएडत लोग आये—हला गुल्ला और ईटों की वर्षा—पिएडतों ने कोई उत्तर न दिया—निर्धन होने की चिन्ता न करो — मुमे सत्य कहने में कोई भय नहीं है — मँगेड़ी ब्राह्मणों ने सोटा मारना चाहा—केवल साथ भोजन करने से प्रीति नहीं बढ़ती—स्वामीजी के वध के लिये सिक्य निहंगों का पड्-यन्त्र—देखें कोई निहंग हमारा क्या करेगा—पौराणिक भी सब के सामने वेदमंत्र पढ़ने लगे—चालीस हिन्दू युवक ईसाई होने से बचे — विचित्र परिवर्त्तन—पादरी बहुत घबराये—कई ईसाई वैदिक धर्मी वन गये—विश्वास पर नौकरी का बलिदान — सरदार साहव रूठ गये—निराश क्यों होते हो — भक्त की भावना— भक्त को उपदंश।

#### एकविंश ऋध्याय ए० ( ४८१-५०४ )

रुडकी-स्वामीजी का सत्संग-निज स्थान पर उपदेश-अमेरीका की चिटी श्रीर उसका उत्तर—स्वामीजी का श्रष्ठतों से प्रेम—ब्याख्यानों का प्रवस्थ हो गया—समय का मूल्य-मैंने ऐसी प्रवल युक्तियाँ नहीं सुनी थीं-स्वामीजी बड़ा वाचाल है, मैं उससे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता-केवल वेद का पुस्तक दिखा कर मूर्ति-पूजा का मंडन-मुसलमान उत्तेजित – मुसलमानों की श्रोर से विश्न – इस्लाम का खएडन न की जिये-इस्लाम पर प्रवल आन्नेप —डारविन की कल्पना का खएडन—शिन्नित समुदाय आश्चर्या-न्वित-मनोरंजक प्रश्नोत्तर-कर्नल और कप्रान से वार्तालाप-मजिस्टेट ने व्याख्यान बन्द कर दिय-मुसलमानों से शास्त्रार्थ का आयोजन-संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान-अप्रापका प्रनथ जैसा है वैसा ही है-भूलों का प्रदर्शन-गर्व चूर्ण हो गया- मैं द्यानन्द का मुख नहीं देख सकता-वंगाली सज्जन से प्रश्नोत्तर-तुम ब्रह्म हो तो मरी मक्खी को जिला दो--स्वामीजी समय का व्यतिक्रम न करते थे -आर्यसमाज स्थापित हो गया--मैं सम्मति नहीं दे सकता - अलीगढ़- सर सन्यद के घर भोजन करने न गय - न बुराई है न भलाई--मुसलुमान सब जज ने प्रशंसा की--मेरठ--व्याख्यान-माला --एक मुसलमान का पत्र--प्रश्नों के उत्तर--सनातन धर्मरित्तर्णा सभा के प्रश्न और उनका उत्तर-मौलवी का पत्र-पत्र का उत्तर-सनातन धर्म-रिज्ञणी सभा की शास्त्रार्थ के लिये छेड्छाड्-आर्थसमाज स्थापित हो गया-शारोरिक बल की परीचा-आक्रमण का आयो-जन -गुएडे कुछ न कर सके- आपने अच्छा न किया - परोच का ज्ञान- उयोतिषीजी को कुछ न मिला-मानस खेद-दिल्ली-जयपुर से निमन्त्रण-दानापुर से निमन्त्रण-आर्थ-समाज स्थापित हो गया - जयपुर ।

## द्वाविंश ऋध्याय ( पृ० ५०५-५१८ )

अजमेर—एक विद्वेषी की लीला—पुष्कर विज्ञापन—दर्शकों की भीड़—वाममार्गी साधु—तुम्हारे गुरु को ही मन्त्रसिद्धि दिखावेंगे—साधुआं को हमारे पास ले आओ—जाओ, जाओ यहां मन्त्र कहां रक्खे हैं—दिनचर्ग्या—तृ दी का राज परिडत—पुराण—एक और परिडत— फिर एक और परिडत—पादरी में से शास्त्रार्थ प्रार्थना समाज अजमेर—मसूदा—नसीराबाद छावनी—प्रवन्य में विन्न—जैनियों से प्रभोत्तर और तीन क्याख्यान—जयपुर—प्रभोत्तर और त्याख्यान—विद्वेषियों की धूर्त्ता—उपदेश पहले

#### महांप दयानन्द का जावन-चरित

से भिन्न क्यों है— बन्दी होने की किंवदन्ती—भक्तों की चिन्ता—रिवाड़ी—रात्र साहब का आतिथ्य—११ व्याख्यान—रात्र साहब की वैदिक धर्म में निष्ठा—गायत्री के जाप से पाप होता है —पाप हमारा और पुराय तुम्हारा—वेदान्ती साधु निरुत्तर—चार प्रकार के मनुष्य— अभी जाकर पढ़ो—शास्त्रार्ध करने कोई न आया—दिख्ली।

#### त्रयांविंश ऋध्याय ( ए० ४१६-५४१ )

हरिद्वार – गोभत्तक से गोरत्तक – नित्य स्नान करना स्वास्थ्यप्रद हैं – विज्ञापन – मेले में महाराज के आगमन की धूम मच गई—ज्याख्यानों में भीड का कुछ ठिकाना न रहता था -- निरन्तर परिश्रम का फल-कर्नल और मैडम का भारत में आगमन -मेले में जन-संख्या कम थी - देहरादन जाने का संकल्प-विशेष घटनायें - यह छोटा परन्तु तुम बड़े बुत्-परास्त हो – आप मुसलमानों को भी आर्थ बना लेते हैं – मुठा खाना निषिद्ध है – एक जाट की कहानी — सतुवा स्वामी शास्त्रार्थ से पराङ्मुख — तुम लकड़-पंथी हो — अंग्रेज भारत में पहले आते तो क्या देखते ?--शरीर पर मिझी क्यों लगात हो--वृद्दे ब्राह्मण का कोय- हो दएडधारी साध-निर्मल साध की वकवाद-विधवाओं और गौद्यों की हाय सं देश नष्ट हो गया—जटाधारी नागा —बहिष्कृत आर्य-समाजी —प्रारब्ध कैसे पूरा होगा— उपर्युक्त की अलोचना-अचारज के पुत्र के प्रश्न-दो नागे-दो और नागे-तत्काल नागा वाना छोड़ दिया—निर्मल साधु को बेदों के दर्शन—निर्मले साधु से प्रश्नोत्तर—देश की धार्मिक दशा पर खंद-तीथायात्रा की व्यथता-आपका पत्त सत्य है-आश्रम में स्त्रियां नहीं ठहर सकती—सत्यायही मुसलमान तहसीलदार—स्वामीजी वली हैं—हर की नहीं हाड़ की पैड़ी है—नीन जिज्ञास विद्वान—अलीक किंवदर्ना—महाराजा कारमीर का पत्र—कटुभाषी साध अनुगत-तुम्हारी वातों से अभ्यास में विष्ठ पड़ता है-वृद्ध संन्थासी का आदर्-नवीन बेदान्त पर वात्तीलाप-मैंने द्यानन्द का मत स्वीकार कर लिया-कुरूप श्रीर कर्कश परिडत-श्वांड वर दा पानी कीन पिये - मुद्दें को आश्रम के पास मत गाड़ो-कमिश्नर साहब आदि सन्तुष्ट होकर गये-तीन शैराशिक विद्वानों को पत्र -यूरोपियन डाक्टर से वार्वालाप —डाक्टरों को परामर्श —मैं तो ईश्वरोक्त वेद को ही मानता हं — आत्मा की न्यनतायें ईश्वाराराधना से पूरी होती हैं—खामीजी अपने प्रन्थों का अनुवाद कराना नहीं चाहते थे— तर्क शस्त्र छोड़ने पड़े - विचित्र वार्तालाप - गुरुजी के आदेश से ही मैंने प्रचार कार्य आरम्भ किया है—इयानन्द हमारै स्थान पर श्राकर शास्त्रार्थ करे नहीं तो पराजित समका जावे — सनातिनयों का पत्र -दयानन्द यहाँ आत्रे तो सिर फोड़ दो -तुम दयानन्द के सामने एक श्रचर भी नहीं जानते--स्वामी विशुद्धानन्द का पत्र--हमारा प्रायश्चित्त कराया जावे--यह पं० अद्वाराम की बनावट थी∽-पं० अद्वाराम से घृणा--मुक्ते बड़ी लजा आई और भय लगा--श्रद्धाराम का शिष्य ऋतुगत--पं० श्रद्धाराम का वास्तविक स्वरूप--ईसाइयों से द्विणा लेकर ईसा का गुणगान--पंश्रद्धाराम नास्तिक थे--लोगों को चेतावनी--देहरा-दून--महाराज की शारीरिक दशा--त्राह्म-समाजियों पर भरोसा न करना चाहिये--व्या-ख्यानों का आरम्भ--पादरी साहब का कोप--ज्वालामुखी फट गया-पादरी अपने साथी से भी नाराज—श्रापस में ही एक दूसरे का खएडन करने लगे –ब्राह्म-समाजी विरुद्ध होगये

#### विषय-सूची

—भक्त की चिन्ता--मुसलमान नियम बना कर लाये--वंगला खाली कर दो--मंगन का पकाया हुआ भोजन न खायेंगे--रईस के पुत्र ईसाई होने से बच गये- आर्यसमाज खापित हो गया--जन्म के मुसलमान की शुद्धि ।

## चतुर्विश अध्याय ( ए० ५४१-५८२ )

कर्नल और मैडम -- कर्नल और मैडम का बाह्य व्यवहार - मुहम्भद क्रासिम सं शास्त्रार्थ की छेड़ छाड़--मुसलमानों के प्रस्तावित नियम-- उक्त नियमों पर स्वामीजी को आलोचना-मुरादाबाद-राजनीति पर व्याख्यान-मन्त्रोचारण से ही लोग मुग्ध हो गये--ज्वाइंट मजिस्टेट के द्वारा प्रशंसा-सभा में बैठ कर कैसी भाषा बोलनी चाहिये—पीपल पत्ते का संस्कृतभाषण—भूल स्वीकार करली—डाक्टर ने कीस नहीं ली—अभिवादन पर शब्द विचार—नमः के अर्थ—शास्त्रार्थी पंडित कांपने लगे—आर्यसमाज स्थापित हो गया अब मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगा स्वामीजी ने मोहन भोग में शूक दिया है--बदायूं--श्रावणी का त्योहार-रत्तावन्धन का ऋर्थ-शास्त्रार्थ-इस में भूत का आवेश हैं - केवल दोही व्याख्यान हुए--शास्त्रार्थी मुसलमान--अद्धाल भक्त- चरेली-पादरी स्काट से ३ दिन तक शास्त्रार्थ- दोष बच्चों के बच्चों का है --इन की लीला देखी, अब उनकी देखी--किमश्रर की अप्रसन्नता- किमश्रर का सन्देश कौन दे ?--सन्देश हर की दुर्दशा--यह अवतार है--कोई अप्रसन्न हो, हम तो सत्य ही कहेंग --भक्त स्काट नहीं आये-- खत्री के बीर्य से वेश्यापुत्र को क्या कहेंगे-- तार्किक का तर्क कुिएठत--ध्यानावस्थित देखने की धुन--स्वलिखित जीवन-चरिन--शाहजहाँपुर---न्ना गमन की विज्ञपि -जिज्ञासुत्रों को निमन्त्रण--वेद शंखासुर ले गया--पौराणिक दल विकल श्रीर विह्वल− शास्त्रार्थ के लिये पं० श्रंगदराम बुलाये गये--पिएडत श्रंगदराम का पत्र--शास्त्रार्थ के नियम--स्वामीजी का उत्तर--शास्त्रार्थ के नियम--पं० अंगदराम का प्रत्युत्तर --द्ग्रहीजी पर मिथ्या दोषारोपग् --पंडित अङ्गद्राम का दुराग्रह--पंडित अङ्गद्राम का साची उनके विरुद्ध-स्वामीजी का पत्र-पं० अंगदराम का पत्र-समालोचना-सस्य वर्म की कसौटी--किराय की गाड़ी क्यों लाये--मितव्ययिता-समय का मूल्य--लखनऊ--फर्रुखाबाद—रोग की चिकित्सा--पूजकों ने मूर्त्तिपूजा छोड़ दी--गोरचा पर व्याख्यान--गोवध से हानि--विद्वेषियों का अपवाद--कुत्ते की दौड़ की उपमा--न्यायकर्ता का कर्त्तव्य —आर्यसमाज के नियमों की व्याख्या--आर्यसमाज का फराड-पौरासिक की ईर्ष्या और कूटनीति - सत्य का चमत्कार-भीम नहीं भूराज-वैदिक रीत्यनुसार अन्येष्टि संस्कार — अपने नहीं सब के मोच की इच्छा है — देश प्रेम - शवदाह के लिये ईंधन न मिला --खराज्य --सबा त्रानन्द --माथिक द्यानन्द -- कर्मफल--मेरा काम मन्दिर को तोडुना नहीं है--कानपुर--प्रयाग--मिर्जापुर -गाड़ी नहीं आई तो पैदल ही सही-विद्या विषय पर व्याख्यान - हमें भ्रान्ति के कूप में क्यों डाल रक्वा है--गद्दी पर बैठने में क्या दोव है--काशी नहीं दानापुर जाएंगे।

पश्चविंश ऋध्याय ( पृ० ५⊏३-६११ )

दानापुर-हिन्दू सत्यसभा-सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव-सत्यसभा की जगह

#### महर्षि दयानन्द का जीवनन्चरित

अर्थिसमाज-स्वागत का समारोह--हमारे वचन सुई के समान अन्दर चुभ जायेंगे--कैन्प मैजिस्टेट की आज्ञा--आगमन की मुचना-च्याख्यानमाला--पिंडत चर्तुभुज पौरािएक राज--पौराणिक राज को निकाल दिया--पौराणिक राज की नीचता--स्वामीजी को पीटने का पड़यन्त्र--कैम्प मैजिस्टेट की ऋाज्ञा-सब इन्सपैक्टर का पत्तपात--मौलवी का व्या-म्ब्यान-इस्लाम के विकृद्ध न कहा--श्रंथेजी राज्य की बड़ाई--जंगी लाट के सामने ईसाई मत का खएडन--भूतों का भय कैसे जावे--एक विवाह और कर लो--नियम विरुद्ध कार्य के हम पत्तपाती नहीं - सोमलता - चित्त भाँग पीने से एकाप होगा-फल तोड़ा अच्छा न किया – तीन वर्ष का दर्र एक चर्ण में दर – ईश्वर ध्यान द्वारा प्रत्यन होता है – हम परिडत चर्तभज को ५००) देंगे-स्वामीजी का शिष्टाचार-योरोपियन लोगों से वार्जालाप-एक पादरी सं बातचीत -गोरज्ञा -साहब की प्रतिज्ञा-दिनचर्या-श्रीमुख से उपदेश सुनने की इच्छा — ऋपने चरण मेरे मस्तक पर लगा दां — देव-मर्त्ति पर पदाघात - दलितों की चिन्ता ने विकल कर दिया — मैं साधारण विद्वान भी न गिना जाता — काशी - विज्ञापन पत्र -- काशी की दशा -कर्नल और मैडम -राजा शिवप्रसाद-किसीको शास्त्रार्थ का साहस न हुआ -मैजि-म्हेट के कान भरे गये - व्याख्यान वन्द-मैजिस्ट्रेट को पत्र-लाट साहब को पत्र-लाट माहव का निर्णय – समाचार पत्रों में श्रान्दोलन – पायोनियर का लेख – थियोसोकिस्ट का लेख-प्रतिवन्ध हटा लिया गया - आत्म-चरित-प्रमदादास की अशिष्टता--कर्नल मे म्बामीजी की प्रशंसा - बैदिक-यन्त्रालय की स्थापना - ज्याख्यानमाला - ऋार्यसमाज की स्थापना-ब्रह्म-भोज में सम्मिलित-मिस्टर सिनेट का पत्र-प्रयाग में सिनेट साहब से माजानकार-वाब सीताराम की सम्मति-यह जल खामीजी के पीने योग्य नहीं है-वह स्त्री दृष्टा थी-तिरस्कार के पश्चान प्रीति-हमें बावाजी न कहो-आप भी तो बच्चे के बच्चे हैं—स्वयं आटा मांडा - आपका छत्रा भोजन न खायेंगे—परिडतों का ग्रप्त रूप से ट्या-ख्यान श्रवण-कथकड़ व्यासों की आलोचना-प्रेस मैनेजर की चिन्ता-आज हम गृहस्थ हो गये-कार्यव्यस्तता-स्वास्थ्य-चिन्ता-यज्ञोपवीत प्रदान - स्वामीजी महापुरुष थे-योगाभ्यास-हम ऐसे गन्दे अर्थों को नहीं मानते-गीता के स्रोक के अर्थ-मर्त्ति पूजा का खाइन में नहीं, तम करते हो हम दयानन्द्र का सिर काट लेंगे - जन्मगत वर्णव्यवस्था का खएडन-क्या आप को गही पर बैठकर अभिमान नहीं होता-मैडम की ऐन्द्रजा-लिक कियायें - भूल स्वीकार - मुक्ति से पुनरावृत्ति - पिडत बालशास्त्री ऋौर पिएडत बाप-देव शास्त्री की सत्यिप्रयता—स्यामी विशुद्धानन्द का द्रोह —वेद ही ईश्वर की वाणी हैं— मैं दकानदार नहीं हूँ – विभु के अर्थ पत्थर के महादेव के नहीं हैं – अद्भत स्मृति– वैद्यजी को नाड़ी दिखाई -वर्ण जनमगत नहीं हैं -विषकुम्भं पयोमुखम् -कर्मचारियों को भर्माना --बेर क्यों तोड़ा--कोतवाल की भक्ति--मैं हित के लिये खएडन करता हूँ--उपदेश--लखनऊ-अतप्रतन् का अर्थ--तुम से बकरी की देव नहीं जाती--आर्यसमाज की स्था-पना -भक्त को ढाढ़स--देश-दशा पर खेद-फर्म्साबाद-मैं किसी मत को नहीं मानता--श्रार्यसमाज की स्थापना--योग पर व्याख्यान--मैजिस्ट्रेट से वार्तालाप--विना मुँड का गगोश--वेद का अपौरुपेयत्व--वेदभाष्य की सहायता--धर्मार्थ कोष --एक अपर्यसमाजी

#### विषय-सूची

के पीटने वाले को दण्ड--स्वामीजी की अप्रसन्नता-धर्म विषय पर प्रश्लोत्तर--महाराज का आतिथ्य--एक सदाराय विद्वान् से धर्मालाप--वार्त्तालाप का प्रभाव ।

## षड्विंश अध्याय पृ० (६१३-६५५)

मैनपुरी-ऋषि मुनियों के समागम का आनन्द आ गया--अपूर्व ज्याख्यान- घोर नास्तिकों से प्रश्नोत्तर--निष्पत्त मसलमान--आर्थ्यसमाज स्थापित हो गया- मेरठ--अध्या-पिका की त्रावश्यकता --पिएडता रमावाई का त्रागमन - रमावाई का प्रचार-कार्य करने से नकार--रमाबाई को विदा कर दिया गया--सम्मानप्रदर्शन--रमाबाई ईसाई--रमाबाई की स्वामीजी पर सम्मति--स्त्रियों को वेदाधिकार - कर्नल और मैडम का रंग बदल गया--मैडम का विश्वास --वेद, ईश्वर में अविश्वास--अविश्ववासियों से सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे --योग की शक्ति—सन्ध्या कैसी ? उपासना किस की ?—मैं ईश्वर को नहीं मानती—ईश्वर विषय पर विचार कर लीजिये--विचार का त्यारम्भ-सम्बन्ध-विच्छेद की घोपणा--पालिसी से घुणा-पहले सत्यार्थ प्रकाश का प्रमायय अस्वीकार--विज्ञापनम्--पालिसी का दृष्टान्त--पहला स्वीकार पत्र--मुजफ्करनगर--हमारा स्वामीजी से शास्त्रार्थ करा दो--मृतक श्राद्ध पर वात-चीत-स्त्रीशित्ता पर त्रात्तेप--सुख दुःख की मीमांसा--ज्ञान त्र्यौर श्रज्ञान--ढेले त्राये--मुसलमान नवयुवक की अशिष्टता - सांप मरवा दिया -स्वामीजी पर कृष्ण सर्प फेंका गया -- मेरठ--सम्बन्ध विच्छेद का सूत्रपात -- जीवन की कुछ घटनाएं--क्या तुमने सर्प देखा --- छाता ले लिया होता - सहारनपुर रेलवे स्टेशन-फलित ज्योतिष ढकोंसला है-- बालब-जन्म पर सुतक-देहरादून-पौराणिकों की छेड़ छाड़-सुसलमान भी आये-पादरी भी राजी नहीं हए--महात्मा अलखधारी पूर्व महन्मद उमर--मेरठ--आगरा--एक व्यक्ति पर श्रातिथ्य-भार डालना नहीं चाहते—व्याख्यानमाला—दस दिन में शङ्का मिटालो— त्रार्यसमाज की स्थापना -तीन बालकों का यज्ञोपवीत -गिरजा दर्शन और बिशप से वार्ता-लाप--गिरजा विना देखे वापस--मुसलमान कोतवाल से धर्मालाप --श्रम्नि शब्द के अर्ध परमेश्वर-दूसरी व्याख्यानमाला-मुन्शी इन्द्रमणि से वातचीत-पूर्वपरिचित पण्डित से वार्त्तालाप--राधा स्वामी साध--मकान से निकाल देने का जनरव--स्वामीजी को गृह से निकाल दो - स्वामीजी मधुरा चल कर शास्त्रार्थ करें -- कलकत्ते की सभा-गोककाण निधि की रचना--स्त्रियों में व्याख्यान नहीं देंगे--मन्दिर के ट्रस्टी क्यों नहीं बन जाते--भविष्य वाणी पूरी हुई- गोरिक्सिणी सभा -द॰ शास्त्रार्थ में हार गया- अपनी स्त्री से कह दो दयानन्द हार गया—तुम नास्तिक से बात चीत कर रहे हो—चर्तुभुज पौराणिकराज— चर्तुभुज की दो लीलाएं-जन संख्या सम्बन्धी आदेश-दिनचर्या-संशी बख्तावरसिंह की वैदिक यन्त्रालय के हिंसाब में गड़बड़ — खामीजी न्यायालय में जाना न चाहते थे — मैं चुप नहीं रह सकता-पंचायत में टालमटोल श्रौर फिर जाना-दावा दायर किया गया परन्तु खारिज हो गया—खामीजी न्यायालय को गये—खामीजी की द्रतगति—वंगाली नास्तिक - मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा - भरतपुर-जयपुर-केवल एक व्याख्यान-आर्यासमाज का अंकुर-अजमेर-आगमन की सूचना - २६ व्याख्यान-स्वामीजी और परिइत लेख-राम-शंका समाधान-अपना कोई चिन्ह दीजिये-हिन्दू युवक ईसाई न हन्ना-चर्तमज

#### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

पौराणिकराज-शास्त्रार्थ के नियम-नियम सुन कर सब गर्व जाता रहा-स्वामीजी की मितव्ययता— पाश्चात्य विज्ञानवेत्ता निरुत्तर—सिर कटाने के लिये गर्दन मुका दी – मसूदा —पादरी झलबेड ने शास्त्रार्थ न किया—पाप क्यों होता है — बिहारीलाल ईसाई — जैनियों स शास्त्रार्थ का प्रमाव – धर्मचर्चा के लिये उद्यत हं – स्वामीजी खौर जैन साधू की भेंट – में भी धर्मचर्चा पर उद्यत हूँ — रावसाहब भी त्र्या पहुँचे – मुख पर पट्टी क्यों वांधते हो — जैन साधु को शास्त्रार्थ का त्र्यावाहन-पट्टी-तीन प्रश्न-त्र्यपनी ही और में उत्तर प्रत्युत्तर-साधु प्रश्लपत्र पाकर अन्दर चले गये—साधु के उत्तर-प्रत्यृत्तर्−न्हम से उत्तर नहीं बन आता--किले में व्याख्यान --जैनियों का वैदिक धर्म में प्रवेश-एक लज्जाम्पद प्रथा-विहारीलाल ईसाई फिर आये - वैदिक धर्मी शिष्य का ईसाई शिष्य से शास्त्रार्थ--सम्मान-प्रदर्शन--रामपुर - म्वामीजी के चोट आगई - रायपुराधीश के आदर्श नौकर - स्वामीजी और राव की भेंट--स्वामीजी के पीटने का पड्यन्त्र- रायपुराधीश की उदासीनता -क्राजीजी से वार्ता-लाप--कुरान का अपमान क्यों किया--राव साहब की रानी का देहान्त--मैं किसी का हर्प शोक नहीं करता--व्यावर--ममदा--क्वीरपन्थी साधू से वातचीत--वनेड़ा--सुपठित राजा-शक्ति हो नो स्वामीजी से प्रश्न किया जाय चारों वेदों के प्रदर्शन-राज गुरु से बात-चीत--पुस्तकालय का उपयोग-सस्वर वेदपाठी राजकुमार-किले में उपदेश--पहिले प्रश्न का उत्तर-महाराणा सज्जनसिंह का चरित्र-स्वामीजी के समाचार सुनने में महाराणा की मचि-दर्शनों की इच्छा - महाराणा ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा - महाराणा और स्वामीजी के मिलने का सुयोग—स्वामीजी का चित्तौड़ जाने का संकल्प—तैलिंगी शास्त्री— शाहपुराधीश-निर्भय वाणी-महाराणा स्वामीजी के श्रासन पर पथारे-चित्तौड़ की सैर—जीवनगिरि का द्वेप—सम्मान-प्रदर्शन—मातृशक्ति को प्रणाम—इन्द्रीर ।

## सप्तविंश अध्याय ( पृ० ६५७—६८३ )

वम्बर्ड—ठाकुर साहब मोर्बी व्याख्यान में पधारे—बक्ता आप के राज्य का ही निवासी है—प्राचीन काल में दृध दहीं की बहुतायत — हमें व्यापार में प्रवृत्त होना चाहिये — बेद में मूर्त्त पृजा नहीं है — मन्त्र शब्द का अर्थ — आद्ध की अप्रामाणिकता है — में वेद म मूर्त्त पृजा सिद्ध करूँगा — स्वामीजी मेरे सामने आने से डरते हैं — दूर से ढोल पीटते रहे — बेद से मूर्त्त पृजा सिद्ध करने वाल को ५०००) का पुरस्कार—गोरचा का समर्थन — ठाकुर-दास जैन का नोटिस — प्रचार में परिवर्त्तन — मुसलमान वेदान्ती का वैर-त्याग — रानडे महो-दय से भी न मिल — बिलचण धारणा शक्ति — चतुर्मुख ब्रह्मा — मनोहर सामगान — स्वयमेव शंका समाधान हो गये — उपासना की रोति — मन की एकाव्रता का उपाय — यम-नियम का सेवन करो — एक मुकद्दमें में मृठी साची देकर आये थे — सेठ के लजाल पुत्र को उपदेश ... पेशनर — बाह्यण को उपदेश — १०००) में से ९००) वापस कर दिये — आर्यसमाज के नियमों में परिवर्त्तन — पादरी जोजेंफ कुक को शास्त्रार्थ के लिये आह्वान — पादरी साहब ने कोई उत्तर न दिया — बिचित्र किवदन्ती — समालोचना — उपकार के बदले प्रत्युपकार करो — ठाली रह कर मत खाओ — शिष्टचार की शिचा — श्यामजीकृष्ण वर्मा — स्वामीजी का संस्कृत-पत्र — पत्र पर मोनियर विलियम्स मुग्ध — संस्कृत मृत भाषा नहीं है — मोनियर विलियम्स मुग्ध — संस्कृत मृत भाषा नहीं है — मोनियर विलियम्स मुग्ध — संस्कृत मृत भाषा नहीं है — मोनियर विलिय

#### विषय-सूची

यमुस द्वारा स्वामीजी की प्रशंसा -श्यामजीकृष्ण वर्मा की ऋकृतज्ञता-द्यानन्द-अकाश-भ्रमसंशोधन-स्वामीजी और गोरचा - गोवध रोकने का यत्न-मेमोरियल स्वयं लेकर जायेंगे-गो ऋषि रित्तरणी सभायें-राष्ट्र-भाषा-प्रचार-उदयपुर-वोभ से पालकी ट्रट गई —महाराणा का अनुराग-महाराणा का पठन-दशहरे का उत्सव-निरीह पशुत्रों की वकालत - वृहत् हवन-राजकुमार का जन्म-महलों में वेश्या का नृत्य-कार्य क्रम-अमृर्त्त का ध्यान कैसे करें - आप मन्दिर के महत्त वन जावें - मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता — स्वदेशी चिकित्सा श्रीर स्वदेशी वस्त्र — श्रापका स्मारक चिन्ह बनाना चाहिये — वीर्य का नाश आयु का नाश है—हमें भडुवेपन की बातें नहीं रुचती—धर्म के कारण जागीर जाने हो — हैं हैं यह क्या उत्तर है ? — विद्यार्थियों की परीज्ञा — सरदार-पाठशाला — पाठ क्रम-निर्माण -नागराचर प्रचार - महाराणा के लिये दिन चर्थ्या-दैनिक होम- वेश्या गमन का त्याग—हमें ऐसे धंदों से क्या काम—ब्राह्मणों की जागीरें जन्त करलो और जून पहना दो -माला जाप व्यर्भ है - मृत्तिपूजा खण्डन - आपतो अवतार के भी अवतार हैं - स्वामीजी गोरचा के घोर पचपाती थे—अंब्रेगी पढ़ने का उद्योग अन्धे साधु की कृतव्रता—सन्यास-प्रार्थी - जल पर ध्यानावस्थित - लम्बी समाधि - परोच्च दर्शन - अनिधकारियों को उप-देश न दिया करें — अधिकारानिधकार का पचड़ा — जातीय उन्नति के साधन — यदि २, ४ दयानन्द होते-मुसलमान जज से शास्त्रार्थ-मौलवी के सात प्रश्नों के उत्तर-स्वीकार पत्र लिम्बने की चिन्ता-स्वीकार पत्र-स्वीकार पत्र के नियम-महाराणा का पुत्रजन्म पर दान-विदा समय सम्मान-महाराणा का विद्या-प्रेम-मानपत्र ।

## अष्टाविंश अध्याय ( ए० ६८७-७२६ (ग) )

शाहपुरा-ब्राह्मए कुमार को संन्यास-दान-निद्रा पर अधिकार-हमें शास्त्रार्थ से क्या काम-रामसनेहियों से भेंट-वाबाजी स्वामीजी सच कहते हैं-राज-पुराहित से वार्त्तालाप-विद्यार्थी के प्रश्नों का उत्तर- विचित्र ज्ञानेन्द्रिय-प्रकाश - नैय्यायिक से विनोद-वार्त्ता - चौके-चूल्हे का पाखएड-स्वामीजी की सत्यित्रयता-लेटते ही सोजाते थे-शाह-पुराधीश की चेतावनी—चेतावनी का परिणाम सम्मान-प्रदर्शन—मानपत्र—अजमेर— जैन सेठ से वार्त्तालाप - मूलासुर के देश में न जाइये —जोधपुर के मार्ग में कष्ट – जोधपुर में स्वागत - महाराज दर्शनों को आये - उपदेशगङ्गा - च्याख्यान-माला - आप मुक्त से भूठ बुलाना चाहते हैं - वेश्या गमन निन्दा-मिथ्या किवदन्ती - राजात्र्यों को फटकार-प्रतापसिंह को पत्र-नन्हीं जान शत्रु हो गई-शत्रुत्र्यों का दल वन गया-मुसलमान नव युवक आपेसे बाहर—मुस्लिम राज्य में जीते न बचते – मुक्ते मनुष्य की रचा की आवश्य-कता नहीं —चक्राङ्कितों की समालोचना—चक्रांकित मत पर बातचीत—महाराज ऋौर स्वा-मीजी का मिलन-महाराज पर उपदेश का प्रभाव-मुक्ते वैदिक-धर्मी लिखात्र्यो-- चरित्र पर प्रमाव न पड़ा—स्वामीजी की दिन-चर्य्या—स्वामीजी सहसा घवरा उठे – सन्ध्या शब्द की सिद्धि—मैं स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने योग्य नहीं हूँ — आपके पूर्व पुरुष कितने वीर थे — नवीन वेदान्त पर वार्त्तालाप—शाक्त मत पर वार्त्तालाप करने में अक्चि- महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी—जैनी के प्रश्नों का उत्तर—साधु की शंका समाधान— नवाब से बातचीत

#### महर्षि द्यानन्द् का जीवन-चरित

—बंड़ा कभी का द्वव जाता—पशिहतचिन्ता - पहलवान का मद चूर्ण-पिता पुत्र ठाकुर की भक्ति - राव राजा पर प्रभाव - सर प्रतापसिंह - न्याय से मोच - सभी आर्यसमाजी मेरे शिष्य हैं - जोधपुर जाने का उद्देश्य - स्वामीजी आम बहुत खाते थे - कहार ने चोरी करली- घूर्त सेवक -रोग का आक्रमण-विष का संदेह - डाक्टर अलीमरदानवां का परिचय इन्हें चौरानी मात्रा दें।—डाक्टर सुरजमल का श्रपराध—रोग की वृद्धि—स्वामीजी कं रोगी होने की प्रथम सचना – यह तो शरीर का धर्म ही है — आर्यसमाज अजमेर को सूचना - द्रां योग्य डाक्टर होते हुए अयोग्य की चिकित्सा-राव राज तेजसिंह का अपराध हिन्दु से मुमलमान डाक्टर के हाथों में-ऋलीमरदानखां का ऋसद्भाव – जगन्नाथ रसोइया कौन था - मनगढ़न्त गाथा-राव राजा तेजसिंह का मिथ्या विचार-पिसेहर काँच के चिन्ह न थे- मलेरिया का विप या त्रामों का विकार-रोग वृद्धि का मुख्य कारण-एक श्रीर सन्देह-इम राज्य भूमि में क्यां श्रागय-श्राव भेजने का प्रस्ताव- जोधपुराधीश का सद् व्यवहार-श्रीर सम्मान प्रदर्शन-पालकी का फर्श टूट गया-रोग का भयंकर रूप-दो ब्राह्मणों को दान ब्रावू की चढ़ाई का प्रवन्ध-विपन्न दशा-डाक्टर लक्षमनदास का मिलना - मुर्भ किसी ने अमृत दिया है - आबू पहुँच गये - डाक्टर लखमनदास का प्रेम श्रीर परिश्रम-दशा सुधरने लगी-डाक्टर लखमनदास को छुट्टी न मिली-स्वामीजी ने त्यागपत्र फाड डाला-त्यागपत्र दिया पर अस्वीकार-डाक्टर लब्बमनदास-राग का पुनः आक्रमण्-भक्तों का समृह-भक्त भूपालसिंह की सेवा-रात्रि में दही खाया- सब लोग घबरा गये - दशा कुछ सुधरी - स्वामीजी का श्रपथ्य - डाक्टर ल्इमनदास ने पुरस्कार न लिया-इाक्टर लुखमनदास के प्रति कृतज्ञता-श्रोषधि में विष - पिएडत गुरुद्त्त का श्रज-मेर में आगमन - महाराणा की चिन्ता - एक और किंवदन्ती - रोग फिर कम हुआ - पुनः कुपध्य-मुमूर्पु दशा-भ्रान्त सम्मति-रात्रि को घबराहट-डाक्टर लखमनदास का वर्णन सत्य है- अब चिकित्सा न करूंगा अंग्रेज सिविल सर्जन का परामर्श- डाक्टर न्यूमैन का आश्चर्य--डाक्टरों में मत भेट्-डाक्टर न्यूमैन से परार्मश-मरना जीना दोनों सम्भव हैं—राई की खूब गर्म पुल्टिस--आज आराम का दिवस है--शिष्य से प्रश्न-शिष्य का उत्तर--संन्यासी से भी वही प्रश्न--मृत्युसानिध्य में अपूर्व सावधानी--तेज और अन्धकार का भाव है—वेदपाठ छौर ईश्वर स्तुति- तेरी यही इच्छा है—मृत्यु दृश्य ने नास्तिक को श्रास्तिक बना दिया-हम शब को गाड़ेंग-पण्डित सुन्दरलाल श्राये-नाई को ५) रुपये जो इच्छा हो वह भोजन बनाक्यो-दो सुधारक एक ही समय में रुग्ण-महाराणा की अन्तिम दर्शन की कामना-- शव दाह की तैयारी - शमशान यात्रा - अन्त्येष्टि क्रिया-- दाह संस्कार की सामग्री - पिएडत गृहलाल की समवेदना-सर्वत्र शोक की घटा - महाराणा का शोकोदगार-एक ललित ममम्पूक उदगार।

#### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

## परिशिष्ट संख्या १ ( पृष्ठ ७२६—७४६ )

जन्मस्थान और नाम —भगवान द्यानन्द के पिता कौन थे —कर्शनर्जालालर्जा साहूकार —कर्शनर्जालालजी जमींदार -कर्शनजीलालजी जमेदार -कर्शनजी घोर शिव-भक्त —कर्शनजी के पुत्र का गृह त्याग —ऋषि का ऋदि नाम क्या था -भगवान् के पूर्व पुरुष।

## परिशिष्ट संख्या २ ( पृष्ठ ७४३-७७=)

श्रार्थसमाज श्रीर थियांसांक्रिकल सांसाइटी—कर्नल श्राहकाट का पत्र - महाराज के संस्कृत पत्र का श्रनुवाद —कर्नल, मैडम के ऊपर सन्देह —थियांसांक्रिस्टों की गोलमाल पोलपाल ।

परिशिष्ट संख्या ३ (ष्ट्रष्ट ७=१-७=५)

मुनशी इन्द्रमणि का मुक़द्रमा।

परिशिष्ट संख्या ४ (पृष्ठ ७=७-७६२)

स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ।

परिशिष्ट संख्या ५ (पृष्ट ५६३-५६५)

महर्षि द्यानन्द सरस्वती रचित ब्रन्थों का संज्ञिप परिचय ।





महर्षि द्यानन्द स्रस्त्रती और उनका लेखक रामानन्द ब्रह्मचारी

( इस चित्र का असली फ़ोटो महिंदि के पत्रों के साथ महाशय मामराजजी रिसर्च डिपार्टमेंट, द्यानन्द कॉलेज लाहीर ने ३ फ़रवरी सन १९२० की फ़र्स्वावाद से बास किया )

## महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

#### सप्तदश अध्याय

ज्येष्ठ संवत् १६३३-चैत्र संवत् १६३४

⋤ 🗾 ष्ठ कृष्णा १ संवत् १९३३ वि० ऋर्थात् ९ मई सन् १८७६ ई० को स्वामीजी फर्रुखाबाद पहुँचे श्रीर लाला जगन्नाथ के विश्रान्त घाट पर उतरे।

इस वार महाराज के लाला जगन्नाथ के गृह पर धर्म्म का वास्तविक खरूप, ईसाई-मत, मूर्त्तिपूजा और अवतारवाद पर चार व्याख्यान हुए । पाठशाला की अवस्था ठीक न रही थी। विद्यार्थी पुराने विचारों को न छोड़ते व्याख्यान थे और ऋध्यापक भी ऐसा ही करते थे।

इससे पूर्व की घटना है कि स्वामीजी ने इस पाठशाला का हेड-अध्यापक अपने गुरु-भाई परिडत उद्यप्रकाश को नियत किया था। वह पौराशिक स्वामीजी के गुरु-भाई विचारों के थे। स्वामीजी जब उन्हें नियत करके फर्रुखाबाद से परिडत उदयप्रकाश चले गये तो उन्होंने शैवमत का मराडन करना आरम्भ कर दिया, जिसका खामीजी खएडन करते थे। जब खामीजी को यह बात जात

हुई तो खामीजी फर्रुखाबाद आये और पिएडत उद्यप्तकाश को शैवमत का मएडन करने से निषेध किया तो उन्होंने कहा कि हम मएडन करना न छोडेंगे. क्योंकि हम ऋपनी निद्वत्ता यह तो हमारा स्वभाव ही है कि यदि कोई किसी बात का खरखन दिखाने के लिये अन्य करता है तो हम उसका मएडन करते हैं और यदि कोई किसी बात विद्वानों के विपरीत का मएडन करता है तो हम उसका खएडन करते हैं, ऐसा हम अपनी करते हैं विद्या दिखान के लिये किया करते हैं। ऋतः स्वामीजी ने उन्हें

मुख्याध्यापक के पद से अलग कर दिया था।

पाठशाला तोड़ दी गई। जो धन पाठशाला के नाम से जमा था, वह दानियों और सञ्चालकों की अनुमति से वेदभाष्य की सहा-यतार्थ दे दिया गया।

पाठशाला तोड दी

#### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

२३ मई सन् १८७६ को एक अंग्रेज पादरी दो देशी ईसाइयों के साथ स्वामीजी से धर्म्म विषय पर वार्तालाप करने आया। जब वह निरुत्तर होगया एक अंग्रेज़ पादरी नो चला गया। चलते समय उसने कहा कि मुक्ते विश्वास है कि मे वार्तालाप आप बहुत शीव्र हमारे अनुयायी हो जायँगे। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि यह तो परम असम्भव है, परन्तु थोड़े दिन में देखोंगे कि वहत से ईसाई वैदिक मत की प्रशंमा करते हुए उसे स्वीकार करेंगे।

विदा होते समय स्वामीजी अपने भक्तों से कह गये कि यदि यहाँ आर्थ्यसमाज

स्थापित हुआ तो फिर मिलेंगे, नहीं तो हम कदापि न आवेंगे।

फर्स्याबाद ज्येष्ठ संबन् १९३३ में स्वामीजी फर्फखाबाद पधारे।

उस समय पिखत ज्वालाद्त पाठशाला में पढ़ाते थे। उन्होंने स्वामीजी की स्तुति में एक कविता लिख कर उन्हें सुनाइ थी। उसे सुन कर उन्होंने कहा था कि मैं मनुष्य हूँ, मेरी इस प्रकार की स्तुति करना कदापि उचित नहीं है। तुन्हारी कविता कठिन खौर जटिल है।

एक दिन परिडत राधाचरण गोस्वामी वृन्दावन निवासी और परिडत बलदेवशसाद स्वामोजी से मिलने गये तो उन्होंने परिडत बलदेवशसाद से पृछा कि मैक्समूलर भारतवर्ष कव आवेंगे। इससे ज्ञात होता है कि उन दिनों मैक्समूलर के भारतवर्ष आने की चर्चा थी।

इससे अगले दिन निर्जला एकादशी थी। परिडत राधाचरण गङ्गा स्नान करने गये थे, स्नान करके घर लौटते समय वह खामीजी की सेवा में उपिश्वत हुए तो उन्होंने देखा कि खामीजी से दो पादिरयों की धर्म्म विषय पर बात-चीत हो रही है। उनमें से एक पादरी का नाम छकस था। दूसरा देशी ईसाई था।

लक्स-आप के मत में मोच का क्या उपाय है ?

द्या०—हमसे पादरी विल्लन ने भी यही प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था कि मोच का साधारण मनुष्यों के लिये एक प्रकार का उपाय है, अर्थात् ईश्वर-प्राप्ति और ईसा-इयों के लिये अन्य प्रकार का, अर्थात् ईसा पर विश्वास लाना। हमने इस पर उनसे कहा था कि पहला ही उपाय ठीक है।

लूकस-मनुष्य ईसा पर विश्वास करने से ही मुक्ति पा सकता है, क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र और मनुष्यों का परित्राना था और इसीलिये ईश्वर ने उसे भेजा था। इसका प्रमाण

यह है कि ईसा ने बहुत से मृत पुरुषों को जिलाया था।

द्या०—सत्य वेदोक्त धर्मा में ईश्वर के अवलम्बन से ही मोत्त होती है। महाभारत में लिखा है कि शुक्राचार्य्य ने सर्जाविनी विद्या से मृत पुरुषों को जिलाया था। अब हम शुक्राचार्य्य को ईश्वर का अवतार मानें वा उन्हें ईश्वर का भेजा हुआ मानें। यदि उत्तम उपदेश देने से ही ईसा को परित्राता कहते हो तो बाइविल की अपेना भगवद्गीता में अधिक उत्तम उपदेश हैं, इसलिये भगवद्गीता के वक्ता श्रो कृष्ण भी परित्राता हैं। यदि कहते हो कि इसा इसलिय परित्राता थे कि उन्होंने उत्तम कर्म्म किये थे, तो शङ्कराचार्य अपेनाकृत उत्तमोत्तम कर्म कर गये हैं, इस लिये शङ्कराचार्य्य भी परित्राता हैं।

पादरी साहब इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके।

स्वामीजी ने पादरी साहब से यह भी कहा था कि तुम्हारे देशों में बहुत बल है इस लिये तुम्हारी परिश्रम में अनास्था होगई है। अतएव तुम्हारी मध्यस्थ अवस्था नहीं रही है और तुम कमशः अवनित की ओर जा रह हो।

इसके पश्चान् स्वामांजी ने शर्वतादि से सत्कार करके पादरी साहब को विदा किया। पादरी जें ० जें ० लुकस से देवेन्द्रवायू ने उनके स्वामीजी के संसर्ग में आने का वृत्त पूछा था। उनके उत्तर में जो पत्र उन्होंने लिखा उसमें उस बात-चीत का भी कुछ उल्लेख किया था जो उनकी स्वामीजी से धर्म्म विषय पर हुई थी और अन्य बातें भी लिखी थीं! हम उनके पत्र को उपयोगो समक्त कर यहाँ उद्भुत करते हैं। इसमें स्वामीजी के आकार, प्रकार और एक व्याख्यान का मनोर क्षक वर्णन है। अन्त में उन्होंने कुछ अपने विचार भी आर्य्यसमाज और खीस्त धर्म के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकट किये हैं।

"जब मैं सन् १८७७ ई० के निकट फर्रुखाबाद में रहताथा तो मैंने खामी द्यानन्दजी को एक बहुत् समुदाय के सामने, जिसमें प्रायः हिन्दू ही थे, व्याख्यान देते हुए सुना था। मैं पिरिडत मोहनलाल के साथ, जो कनौजिया ब्राह्मण थे ख्रौर कुछ वर्ष पूर्व ईसाई हो चुके

थे, उनसे मिलने भी गया था।

पहली वात, जिससे में प्रभावित हुआ, बल था जो स्वामीजी के समस्त शरीर और आकृति पर बृहदत्तारों में अङ्कित था। उनकी आकृति तपस्वियों जैसी नहीं थी। उससे पूर्व उन्होंने चाहे जो तपस्या की हो, परन्तु जब मैंने उन्हें देखा था उस समय उनका जीवन एक तपस्वी वा संन्यासी का नहीं था। यह सच है कि उनके वस्त्र बहुत पुष्कल नहीं थे। जब मैंने उन्हें देखा था, वह केवल एक वा दो वस्त्र पहने हुए थे परन्तु वह किसी सुन्दर श्वेत वस्तु के बने हुए थे। उनके देह के उपर का भाग प्रायः नम्न था। उन्होंने मेरा और पिएडत मोहनलाल का हृदय से स्वागत किया था और वह हमसे वात-चीत करने और अपने मन्तव्यों को स्पष्टतया वर्णन करने पर सर्वथा उद्यत थे। वह मूर्त्ति-पूजा के विरुद्ध इतने बल और इतने स्पष्ट विश्वास के साथ बोलते थे कि मुक्ते कर्रुखावाद की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत किये जाने पर आश्वर्य हुआ। मुक्ते उनका यह कथन स्मरण है कि जब मैंने उनसे कहा कि यदि आप को तोप के मुँह पर रख कर आपसे कहा जाय कि यदि तुम मूर्त्ति को मस्तक नहीं नवाओंगे तो तुन्हें ताप से उड़ा दिया जायगा, तो आप क्या कहेंगे। स्वामीजी ने उत्तर दिया था कि मैं कहूँगा कि उड़ा दो। मैं उस समय उनके मिलने से यह भाव लेकर आया कि स्वामी द्यानन्द एक बलवान पुरुष हैं और मूर्ति-पूजा से उन्हें प्रवल और सची घृणा है।

हिन्दु त्रों की बड़ी संख्या उनका व्याख्यान सुनने को त्राई थी छौर इसमें सन्देह नहीं कि उस सायङ्काल को उनकी वाग्मिता और सत्यमनस्कता ने उनके लिये बहुत से

**अनुयायी प्राप्त किये होंगे** ।

आगे चल कर पादरी साहव कहते हैं:—"हिन्दुओं में मृर्ति-पूजा के प्रति अश्रद्धा ईसाइयों के स्कूलों और वाजार के व्याख्यानों और ईसाइयों की लाखों पुस्तकों के प्रचार से उत्पन्न होगई थी जिनमें मृत्ति-पूजा की मूर्खता, उसके पाप और लज्जा को स्पष्टरूप से वर्णन किया गया था और इस प्रकार उन्होंने सारे भारतवर्ष में लोगों को मृर्ति-पूजा का परित्याग ३७३

#### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

करने पर उद्यत कर दिया था और जब दयानन्द ने वेदों के वल पर मूर्ति-पूजा का प्रत्याख्यान किया तो उन्होंने लोगों को मूर्ति-पूजा के परित्याग पर उद्यत पाया और लोगों ने उनकी शिल्ला को इसलिय प्रदण किया कि उन्होंने समका कि वह मूर्ति-पूजा को छोड़ कर भी वेदों को रख सकते हैं। मेरी सम्मित की सत्यता इससे भी प्रकट होती है कि आर्य्यसमाज के लोग सदा उस अभियोग से अपनी रत्ता करते चले आये हैं जो हिन्दू उन पर लगात रहे हैं अर्थात् यह कि वास्तव में आर्य्यसमाजी हिन्दू मिन्दिरों के विनाश के लिये ईसाइयों से मिल गये हैं और यही कारण है, जो आर्य्य-समाजी इतनी तीव्र भापा ईसाइयों के लिये प्रयुक्त करते हैं। आर्य्यसमाजी समकते हैं कि ईसाइयों के विरुद्ध रहने से ही हिन्दू उन्हें उस अभियोग से मुक्त कर सकते हैं।"

अन्त में पादरी साहब ने लिखा था कि "इसमें कोई हानि नहीं है, यदि आर्थ्यसमाजी यह स्वीकार करलें कि ईसाइयों ने मूर्त्ति-पूजा के विरुद्ध प्रचार करके उनका मार्ग सुगम कर दिया है।"

हमें पादरी साहब की वातों पर हँसी आती है। यह किसी अंश में भी सत्य नहीं है कि लोग ईसाई पादरियों के खरड़न करने के कारण मूर्त्ति-पूजा से विरक्त होगये हैं। बङ्गाल, मद्रास आदि जिन २ प्रान्तों में ईसाइयों का प्रचार बहुत समय से और बड़ बल के साथ होता रहा है, उन-उन प्रान्तों में मूर्त्ति-पूजा का सबसे अधिक प्रावत्य है और यही वह प्रान्त हैं जिनमें आर्थ-समाज का बहुत कम प्रचार है। इससे स्पष्ट है कि ईसाइयों के प्रचार ने लोगों को मूर्त्ति-पूजा के त्यागने पर उद्यत नहीं किया।

यह सत्य है कि कहीं-कहीं सनातन धर्मियों ने खामीजी के विषय में यह किंवदन्ती फैलाई थी कि उन्हें अंग्रेजों ने हिन्दुओं को ईसाई बनाने के लिये नियत किया है, परन्तु न किसी ने उस समय इस सत्य सममा और न खामीजी के देहावसान के पीछे ही किसी ने आर्थ्य-समाजियों पर यह अभियोग लगाया और यदि किसी ने लगाया भी हो तो न कभी आर्थ्य-समाजियों ने उसकी परवाह की और न जनसाधारण ने उसे सत्य सममा। यह कहना कि आर्थ्यसमाजी केवल इस दोपारोपण से मुक्त होने के अभिप्राय से ईसाई मत की तीन्न आलोचना करते हैं, सर्वथा मिथ्या है। प्रथम तो यह बात है कि ईसाई जैसी तीन्न भाषा हिन्दुओं और आर्थ्यसमाज जिस भाव से पीगाणिक आदि वेद-विकद्ध मतों का खगडन करते हैं उसी भाव से ईसाई मत का भी करता है।

हां, यह अवश्य किसी अंश तक ठीक है कि अंभेजी शिचाप्राप्त समुदाय में मूर्ति-पूजा के विरुद्ध कुछ भाव उत्पन्न होगया है, परन्तु यह ईसोई मत के प्रचार का नहीं, प्रत्युत पाश्चात्य शिचा और सभ्यता के प्रसार का प्रभाव है।

स्वामीजी २४ मई सन् १८७६ ई० को कर्मसाबाद से चलकर ज्येष्ठ शुक्रा ४ संवन् १९३३ वि० अथान् २७ मई सन् १८७६ ई० को काशी पहुँचे और काशी

क्षेत्रेन्द्रवातृ ने इस बाग के म्वामी का नाम शिवदत्तिगिरि लिखा है। — संग्रहकर्त्ता.

#### सप्तदश ऋध्याय

इस बार खामीजी का श्रिधिक समय वेदभाष्य के चिन्तन श्रीर उसके मुद्रित कराने के प्रबन्ध करने में व्यय होता था। ऋग्वेदादि-भाष्य भूमिका के वेदभाष्य-भूमिका लाजरस कम्पनी के छापेखाने में छपवाने का उन्होंने प्रबन्ध किया श्रीर वेदभाष्य के सम्बन्ध में विज्ञापन छपवाये।

वेदभाष्य के लिय ग्रन्थ-संग्रह स्वामीजी ने वेदभाष्य के कार्य में योग देने के लिये फर्फखावाद से पिएडत भीमसेन को अपने पास काशी बुलाया। एक मास तक प्रनथ-संप्रह का प्रबन्ध होता रहा और फिर वेदभाष्य की रचना आरम्भ हुई।

पिछत हमचन्द्र चक्रवर्ती जो पहल कुछ दिन तक खामीजी के साथ रह चुके थे नैपाल जारहे थे। वह खामीजी के दर्शन करने आये। खामीजी ने उन्हें योगदर्शन का व्यासभाष्य तथा महाभाष्य प्रदान किया।

खामीजी भाद्रपद कृष्णा १४ संवत् १९३३ वि० त्र्यर्थात् १४ त्रागस्त सन् १८७६ ई० तक काशी रहे ।

स्वामीजी काशी से चलकर भाद्रपद कृष्णा ११ संवत् १९३३ अर्थात् १५ अगस्त सन् १८७६ ई० को जौनपुर पहुँचे। यहाँ उनके साथ पं० भीमसेन जौनपुर और एक रसोइया था। यहाँ कोई व्याख्यान नहीं हुआ। जो लोग उनके पास आते रहे उन्हें ही उपदेश देते रहे। यहाँ स्वामीजी केवल ३ हिन रहे और यहाँ से चल कर अयोध्या चले गये।

भाद्रपद कृष्णा १४ संवत् १९३३ वि० अर्थात् १८ अगस्त सन् १८७६ ई० को खामीजी अयोध्या पहुँचकर सरयूबाग में चौधरी गुरुचरणलाल के मन्दिर में अप्रयोध्या उतरे। अयोध्या में भाद्रपद शुक्का प्रतिपदा संवत् १९३३ वि० अर्थात् २० अगस्त सन् १८७६ ई० को ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका का लिखना प्रारम्भ हुआ।

स्वामीजी ने विज्ञापन छपवा कर नगर में बँदवाया और उसमें परिडतों को शास्त्रार्थ के लिये चैलेंज दिया। विज्ञापन देते ही पौराणिक-दल में खलवली शास्त्रार्थ के लिय मच गई। मन्दिरों, ठाकुरद्वारों तथा अन्य स्थानों में सभाएँ होने विज्ञापन लगी। परिदत और वैरागी सब के सब मिल कर अयोध्या के रईस राजा त्रिलोकीलाल के पास गये और उनसे दयानन्द के विज्ञा-राजा का परिखतों पन देने का समाचार कहा। उन्होंने कहा-तो फिर द्यानन्द से निय-को परामर्श मानुसार शास्त्रार्थ क्यों नहीं कर लिया जाता। तब परिडतों ने शास्त्रार्थ का आयोजन किया और खामीजी को एक पत्र लिखा पारिडतों की कृट नीति जिसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि स्वामीजी अयोध्या नगर में श्राकर शास्त्रार्थ करें। इस प्रतिबन्ध के लगाने से परिडतों का विशेष श्रमिप्राय था। वैरागियों का श्रयोध्या में बहुत जोर है श्रीर वह भगड़ा बखेड़ा करने के लिये सदा उद्यत रहते हैं। परिड़तों ने सोच लिया था कि हम शास्त्रार्थ में यदि न जीतेंगे

#### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

तो शास्त्रार्थ करेंगे, हुइइबाजी और धींगामुश्ती से जीतेंगे, दयानन्द अकेला है, वह कर ही क्या सकेगा, हम जीत का ढोल पीट ही देंगे। परन्तु दयानन्द शास्त्रार्थ सरयू वाग् भी कची गोलियों का खेला हुआ न था, वह इनकी चाल जान गया। में ही होगा उसने पत्रोत्तर में कहला भेजा कि यदि शास्त्रार्थ करना है तो सरयू वाग् में ही करना होगा। पिछत लोग इसे क्यों मानने लगे थे, उन्हें तो शास्त्रार्थ से बचने के लिए कोई बहाना चाहिये था और वह उन्हें अनायास ही मिल गया।

इसमें कोई सन्देह ही नहीं था कि यदि स्वामीजी अयोध्या शास्त्रार्थ करने जाते तो वैरागी उन पर आक्रमण किये और टंटा बखेड़ा उठाये विना कभी न रहते।

श्रयोध्या में उन दिनों एक पिछतम्मन्य श्रीहर्पजी निवास करते थे। देवेन्द्रवाबू को तो यह धुन थी कि जिस व्यक्ति का भी उन्हें पता लगता था कि एक पिएडतम्मन्य उसका स्वामीजी से संसर्ग रहा था चट उसी के पास पहुँच जाते थे। इसी प्रकार वह श्रीहर्प के भी पास पहुँचे श्रीर उनसे पूछा कि महाराज स्वामीजी के विषय में यदि कोई बटना याद हो तो कृपया बताइए।

श्रीहर्पजी हर्पित और पुलिकत होकर वोले, "अजी याद क्यों नहीं है, हमने तो उन्हें हमने दयानन्द की शास्त्रार्थ में हराया ही था, यह बात कैसे याद न रहती"। देवेन्द्रवायू ने उनसे पूछा कि आप में और दयानन्द में क्या प्रश्लोत्तर हुए थे ? तो गर्व से उद्शीव होकर निम्न लिखित प्रश्लोत्तर उन्होंने वर्शन किये।

पण्डितम्मन्य की मनघड्न्त--

श्रीहर्प-शिष्टाचार प्रमाण है वा नहीं ?

द्याः — है।

श्रीहर्प-तो फिर तीर्थभ्रमण श्रादि जो शिष्ट परम्परासे चला श्राता है, क्यों मान्य नहीं है ?

द्या०—चुप ।

श्रीहर्य-यदि व्यास, वशिष्ट सभी के शास्त्र श्रसत्य हैं तो यह कैसे माना जाय कि श्राज श्रापन इनने दिनों वाद सत्यार्थ का प्रकाश किया है ?

द्या०—चुप∃

श्रीहर्प-विधवा-विवाह विहित है वा नहीं ?

द्याः—विहित है।

श्रीहर्ष-परन्तु भारतवर्ष में द्रौपदी के स्वयंवर-प्रसङ्ग में टीकाकार नीलकएठ ने वेद का एक मन्त्र उद्धृत करके विधवा-विवाह का अनौचित्य दिखाया है ?

द्याः-च्पा

पाठकों ने देखा कि पिएडत श्रीहर्ष के प्रश्न कैसे दुरुह और गृह हैं। स्वामीजी इस बुद्धि के हिमालय के प्रश्नों के उत्तर में चुप न होते तो क्या करते। हमें श्रीहर्षजी की सरलता पर हँसी त्राती है, वह सबको या तो मूर्ख सममते थे जो उनके कथन को ब्राह्मण-

#### सप्तंदश ऋध्याय

वचन प्रमाण कहकर मानलें या खयं उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि जो बात वह कह रहे हैं उस पर कोई बुद्धिमान विश्वास भी करसकता है वा नहीं। वास्तव में बात यह है कि यह प्रश्नोत्तर खयं श्रीहर्षजी के मस्तिष्क की उपज हैं। उनका कोई शास्त्रार्थ खामीजी से हुआ ही नहीं।

अयोध्या में एक मास और नौ दिन ठहर कर महाराज लखनऊ चले गये। स्वामीजी २६ सितम्बर सन् १८७६ ईस्वी अर्थात् श्राधिन शुक्का ९ संवत् १९३३

को लखनऊ पहुँचे श्रीर हुसैनावाद में सर्दार विक्रमसिंह श्रहत्र वालिया की कोठी में ठहरे। श्रधिकतर वह ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका

के रचने में व्याप्टत रहते थे। स्वामीजी का विचार इंग्लैएड जाकर

स्वामीजी इंग्लैंग्ड प्रचार करने का भी था और इसी उद्देश्य से उन्होंने बनमाली बाबू जाना चाहते थे एक बङ्गाली से जिसे उन्होंने मिर्जापुर में नियत करके साथ रक्खा था, अंग्रेजी पढ़ना आरम्भ किया था। १८ अक्टूबर सन् १८७६ ई०

लखनऊ

के 'विहारवन्धु' पटना में लिखा था कि पिएडत द्यानन्द सरस्वती विलायत जाना चाहते हैं। इसलिये आजकल लखनऊ में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि उक्त महाशय के विलायत जाने से वहाँ के विद्वानों को बड़ा आनन्द होगा।

३० सितम्बर सन् १८७६ को स्वामीजी ने छोटेलाल रोटी वाले के बारा में ईश्वर की एकता के विषय में व्याख्यान दिया जिसमें श्रोता अत्यधिक संख्या पहला व्याख्यान में उपस्थित हुए और व्याख्यान का अत्युक्तम प्रभाव पड़ा। व्याख्यान

में स्वामीजी ने ब्राह्म समाज और उसके नेता की प्रशंसा की थी कि ब्राह्म लोग जो प्रयत्न एकेश्वर पूजा के फैलाने में कर रहे हैं, वह स्वाचनीय है।

इस वार खामीजी के लाला ब्रजलाल रईस लखनऊ के साथ धर्म विषय में प्रश्नो-त्तर हुए थे। हम खामीजी के दिये हुए उत्तरों को यहां उद्भृत करते हैं। उनसे ही प्रश्नों का पता लग जायगा कि क्या थे।

वर्ण कमों के अनुसार ठीक हैं, (वर्तमान) लोक-व्यवहार के अनुसार ठीक नहीं हैं। अद्यविद्या का ज्ञाता ब्राह्मण, युद्ध करने वाला चित्रय, लेन देन आदि प्रश्नों के उत्तर करने वाला वैश्य, सेवा करने वाला श्रूद्र है। यदि ब्राह्मण वा चित्रय श्रूद्र का काम करने लगे तो वह ब्राह्मण नहीं। वर्ण कर्म से होता है,

कुल से नहीं। बतमान चारों वर्ण कि १२०० वर्ष के लगभग वने हैं .....। जैसे शारीर में मुख श्रेष्ठ है वैसे ही सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण मुख से हुआ। यज्ञोपवीत केवल विद्या का चिन्ह है। उत्तम कर्म, सत्य बोलना, परोपकारादि हैं, उन्हें ही करना चाहिये। वाणी से सत्य बोलना अर्थात् जो मन में हो वही जिह्ना से कहना वा ऐसा विचार करके कहना जो कभी कृठ न हो सत्य कहाता है। मूर्त्ति पूजना बुरा है, मूर्ति कदापि न पूजनी चाहिये, इसी मूर्ति-पूजा के कारण संसार में अन्धकार फैल गया है। जैसे सुख दु:ख का ध्यान मनमें होता है वैसे ही परमेश्वर का ध्यान मनसे होना चाहिये

यहाँ चारों वर्णों से अभिप्राय आज कल की जन्मगत अनेक विरादित्यों से है । ─संब्रहकर्त्ता

#### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

मुर्त्ति की कोई त्रावश्यकता नहीं। सन्ध्या केवल दो समय सायं व प्रातः करनी चाहिये, तीन काल नहीं। सत्य बोलना और परोपकार के उत्तम कम्मे करने चाहिएँ। विना समभे वार २ मन्त्र जपना वा लाख दो लाख मन्त्र जप कर पुरश्चरण करना अनावश्यक है, मनन करना चाहिए। परमेश्वर का कोई रङ्ग व रूप नहीं है, वह ऋरूप है। जो कुछ इस संसार में दिखाई देता है वही उसका रूप है। परमेश्वर एक है श्रीर वही सब का बनाने श्रीर उत्पन्न करने वाला है। यदि ईश्वर दिखाई देता तो स्यात् सब कोई अपनी अपनी मनोवाञ्छा पूरी करने की प्रार्थना करता और उसे हैरान करता । दूसरे, जिन तत्वों से मनुष्य का यह शारीर बना है उनसे उस को देखना असम्भव है । तीसरे, जिसने जिसे उत्पन्न किया उसे वह क्योंकर देख सकता है। परन्तु परमेश्वर दिखाई भी देता है, यह मनुष्य, पशु, वृत्त त्रादि सब पदार्थ जो इस संसार में दिखाई देते हैं, इनका कोई एक बनाने वाला जान पड़ता है, यही उसका देखना है और जैसे सख द:ख पहचाना जाता है वैसे ही परमेश्वर को पहचानो । ब्रह्म सबमें है और हम में भी है और जैसे सुख दुःख की प्रतीति मन में होती है वैसे ही उसकी भी हो सकती है। ब्रह्म सब जगह एकसा है। परन्तु यह बात है कि उस चेतन का जितना जिसके ब्यात्मा में प्रकाश है, अर्थात जितना जिसे ज्ञान है, उतना ही उसे ब्रह्म का ब्रानुभव होता है। जो मनुष्य विद्वान्, वुद्धिमान् श्रौर पिएडत हो उसे 'देव' कहते हैं । रामलीला देखने में दोष है, सहस्र हत्या के बराबर दोप है ज्यौर इसी प्रकार मृत्ति-पूजा सहस्र हत्या के बराबर पाप है, क्योंकि विना त्राकार के प्रतिविम्ब नहीं उतर सकता और जब कि परमेश्वर का आकार नहीं तो उसकी मूर्त्ति फूठी। यदि किसी का फोटो ठीक २ प्रतिकृति उतार कर स्मरण करने और देखने को सामने रक्ष्यी जाय तो ठीक है परन्तु ब्रह्म की मूर्त्ति और अनुकृति वनाना और नक़ल करना कुछ का कुछ कर देना है और सर्वधा मिध्या और अवैध है। संस्कृत भाषा सदा से है और अत्यन्त शुद्ध और परिष्कृत है, यदि फारसी और अंग्रेजी में 'ब' बोलना चाहें तो स्पष्टतया प्रकट नहीं हो सकता, फारसी में 'बे' ऋौर ऋंग्रेजी में 'बी' कहेंगे, परन्तु किसी अज्ञर की विना दूसरे अज्ञर की मिलावट के प्रकट करने का गुण केवल संस्कृत में ही है। जैसे माता-पिता अपने पुत्र को सिखाते हैं कि माता-पिता और गुरु की सेवा करो, उनका कहा मानो, ऐसे ही भगवान ने मनुष्यों को स्तुति सिखाने के लिये वेद में अपनी स्तुति लिखी है। भगवान् का मुख तो नहीं है उसने अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्किरा चार ऋषियों के हृदय में प्रकाश करके वेद बनाया, परन्त वेद उन ऋषियों के बनाये हुए नहीं हैं. वह भगवान के बनाये और कहे हुए हैं, वह चारों ऋषि कुछ न पढ़े थे श्रीर न कुछ जानते थे, भगत्रान ने उनके द्वारा वेद कहे हैं। जैसे कोई मनुष्य पित्त वा सन्निपात में विवश हो कर वोलने लगता है वैसे ही भगवान ने उन चारों के घट में और वाणी में प्रकाश करके (वेदों को ) कहा और उन्होंने उसके वल से विवश होकर कहा, अतः स्पष्ट है कि वेद भगवान ने ही कहे हैं। जीव (अपनी प्रकृति वा स्वरूप में) एक हैं और जाति से ( संख्या में ) अनेक हैं। जैसे एक मनुष्य जाति है और दूसरी पशु जाति है इत्यादि। जैसे जल में जो रङ्ग मिलादोंगे वैसा ही जल हो जावेगा, वैसे ही जिस देह में यह जीव जावेगा वैसा ही उसका रङ्ग-रूप श्रीर छोटा-बड़ा देह होगा, परन्तु जीव सबका एकसा है, जैसा चिउँटी का वैसा ही हाथी का।

30%

#### सप्तदश अध्याय

स्वामीजी ने एक पुस्तक 'वाक्यप्रवोध' प्रकाशित की थी। वह छपी तो उनके ही नाम से थी, परन्तु उसके लिखने वाले, उनके साथ काम करने वाले परिडत थे। उसमें संस्कृत की कुछ अशुद्धियां रह गई थीं। काशी के परिडतों ने उस पर ऋशुद्धियों को त्राच्चेप किया तो परिडतवर्ग उन त्रशुद्धियों को शुद्ध सिद्ध करने लगे सरलता से मानलो स्वामोजी ने उनसे कहा कि जो अशुद्धियां हैं उन्हें सरलता से मान लेना चाहिए श्रौर श्रगले संस्करण में उन्हें शुद्ध कर देना चाहिए। प्रसङ्ग उठने पर एक दिन स्वामीजी ने कहा कि जो लोग पूर्वमीमांसा के सूत्रों का यज्ञ में पशुवधपरक अर्थ करते हैं, वह भारी भूल करते हैं। बात पूर्व-मीमांसा के यह है कि सुत्रों में 'त्रालम्भन' शब्द आया है जिसके दो अर्थ हैं वध भ्रान्त ऋर्ध करना और स्पर्श करना । सूत्रों में उसका अर्थ स्पर्श करना ही है। एक दिन स्वामीजी ने यह भी कहा था कि मैंने वेदों के एक २ मन्त्र पर पूर्ण विचार किया है। उनमें कोई भी युक्ति-विरुद्ध वात नहीं है। एक दिन एक व्यक्ति ने महाराज से कहा कि आप प्रन्थों के शब्दों को उलट देते हैं। महाराज ने उत्तर दिया कि मैं तो अर्थ नहीं उलटता, अर्थ उलटे अर्थां को उलटने वाले तो और ही होंगे। हां मैं उनके उल्टे अर्थी को अवश्य उलटता हूँ उलटता हूँ । १ नवम्बर सन् १८७६ ई० को स्वामीजी लखनऊ से शाहजहाँपुर पधारे श्रीर एक बारा में ठहरे जिसमें एक मन्दिर भी था, परन्तु पौराणिकों ने उन्हें वहाँ न रहने दिया अतः वह एक दूसरे वारा में चले गये। ५ दिन शाहजहाँप्र ठहर कर बरेली चल गये ! शाहजहाँपुर में व्याख्यान का प्रवन्ध नहीं हुआ। स्वामीजी का अधिक समय ऋग्वेदादिभाष्य-भूभिका के बनाने में व्यय होता था। शाहजहाँपुर से चल कर स्वामीजी कार्त्तिक शुक्ता १५ अर्थात् ६ नवस्वर को वरेली पधारे। लाला लदमीनारायण खजानची को उनके आगमन की पहले सूचना थी। उन्होंने अपने एक प्रतिष्ठित कम्भेचारी को खामीजी बरेली के स्वागत के लिये रेल्वे स्टेशन पर भेज दिया था । खजानची साहब ने स्वामीजी को सत्कारपूर्वक अपनी कोठी बेगम बाग में ठहराया। उसी कोठी में स्वामीजी के व्याख्यान होनं लगे। मूर्ख जन चिढ़ते स्त्रौर बुद्धिमान प्रसन्न होते थे। नगर के सब महात्मा, महाजन, सेठ, साहूकार, व्याख्यान होने लगे कालेज के विद्यार्थी व्याख्यान सुनने जाते थे। स्वामीजी के मूर्त्तिपूजादि के खरहन से पौराणिक दल में व्याकुलता फैल गई थी। स्वामीजी के ३-४ व्याख्यान होने पाये थे कि पिएडतों, महन्तों और मूर्त्तिपूजकों ने हाहाकार मचा पौराणिक दल में दिया श्रीर दल के दल सठ लक्ष्मीनारायण के पास जाकर खामीजी हाहाकार के व्याख्यान बन्द कराने के लिये कहने लगे। उन्होंने इन हुछड़ करने वालों की तो कुछ परवाह न की, परन्तु जब पिएडतों, पुरोहिसों और खजान्ची स्त्रियों के पुजारियों ने उनके घर के लोगों और स्त्रियों को बहकाया और धर्म-

309

दबाव में आगये

५२

#### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

नारा की दुहाई देकर भड़काया और परिवार के पुरुषों और स्त्रियों ने आपह किया तो उन्होंने

स्वामीजी से प्रार्थना की कि महाराज ऐसी दशा में यदि स्त्राप

व्याख्यान वन्द व्याख्यान देना बन्द करदें तो बड़ी कृपा होगी। स्वामीजी ने उनकी कर दिये विवशता पर विचार करके व्याख्यान देन बन्द कर दिये, परन्तु ठहरे

उसी कोठी में रहे श्रीर ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका का प्रख्यन करते रहे। पौराखिकों ने परिडत अङ्गदराम शास्त्री को पीलीभीत से स्वामीजी से शास्त्रार्थ

अङ्गद शास्त्री को करने के लिये बुलाया । उसन आकर बहुत हहा-गुहा किया,

बुलाया गया शास्त्रार्थ के लिये उत्सुकता प्रकट की । स्वामीजी शास्त्रार्थ से कब हटने वाले थे, उन्होंने शास्त्रार्थ करना प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर

श्राह्मद साम्र्य से लिया। शास्त्रार्थ के नियम भी निश्चित होगय और शास्त्रार्थ का साम्र्य थी नियन होगय । उन्ह नियम और साम्र्य भी

५००० प्रयों का हुल्लंड दिवस और समय भी नियत होगया। उक्त दिवस और समय पर

शास्त्रीजी ५००० पुरुपों की भीड़ लेकर जिन में प्रायः सभी उजड़ु, उपद्रवी लोग थे आवाजें कसते और शोर मचाते स्वामीजी के नित्रास-

स्थान पर पहुँचे । सेठ लक्ष्मीनारायण ने जो इस हुरदंगा समुदाय

को देखा तो उन्हें निश्चय होगया कि शास्त्री का अभिश्राय शास्त्रार्थ करना नहीं, प्रत्युत दंगा-बखेड़ा करना ही है, अतः उन्होंने उस भीड़ को कोठी के अहाते में घुसने से रोक दिया। इस पर शास्त्री ने कहना आरम्भ कर दिया कि स्वामीजी शास्त्रार्थ से हट गये और जिस ठाठ से आये थे उसी ठाठ से वापस चले गये। बुद्धिमान् तो समम ही गये कि शास्त्रीजी ने शास्त्रार्थ से बचने का एक ढंग निकाला था, मूर्ख-मएडली अवश्य यह कहती रही कि स्वामीजी शास्त्रार्थ के लिये शास्त्रीजी के सन्मख नहीं आये।

सेठ लक्ष्मीनारायण ने २००) रूपये वेदभाष्य की सहायतार्थ स्वामीजी की भेट किये। लद्मण शास्त्री गवर्नमेंट हाई स्कूल के पण्डित लक्ष्मण शास्त्री भी स्वामीजी परास्त से शास्त्रार्थ करने त्राये थे, परन्तु वह संस्कृत शुद्ध न बोल सकते थे। स्वामीजी ने उनकी त्राशुद्धियाँ पकड़ कर ही उन्हें चूप कर दिया था।

पाठकों को स्मरण होगा कि स्वामीजों ने मिर्जापुर में एक बङ्गाली को श्रंप्रेजी सीखने के लिये रक्वा था। वह कुछ समय उनके साथ रहा, परन्तु फिर वह चला गया था। वरेली श्राकर उन्होंने बनमाली बाबू एक दूसरे बङ्गाली को रक्वा, परन्तु उससे उन्होंने श्रंप्रेजी नहीं पढ़ी। उन्हें उपदेश, बार्जालाप, व्याख्यान श्रीर प्रन्थ रचने से इतना समय ही नहीं मिलता था, जो वह श्रंप्रेजी पढ़ सकते। बनमाली बाबू से तो उन्होंने यही काम लिया कि वह उससे मैक्समूलर के वेद मन्त्रों के श्रंप्रेजी श्रनुवाद का भाषानुवाद सुन लिया करते थे।

पिएडत गङ्गाराम बरेली के प्रसिद्ध रईस दीवान हेतराम के कर्म्मचारी थे, उन्हें एक सदाशय विद्वान को श्रास्त्रसम्मत और युक्तिसङ्गत सममकर मानने लगे थे। एक दिन उन्होंने स्वामीजी की प्रशंसा में कतिपय स्रोक रचकर सभा में सुनाये थे।

#### सप्रदश अध्याय

कहते हैं कि स्वामीजी इन दिनों विशेष खगडन मगडन नहीं करते थे, वह अधिकतर लोगों के हृदयों पर वेदों का महत्व अङ्कित करने में अपना समय व्यय करते थे और कहते थे कि वेदों में तड़ित आदि विद्याएँ हैं।

स्वाभीजी बरेली से चलकर मुरादाबाद पधारे और राजा मरादाबाद

जयकिशनदास की कोठी में ठहरे।

स्वामीजी ने उक्त कोठी में ५-६ व्याख्यान दिये। व्याख्यान सायङ्काल को हुआ करते थे। व्याख्यानों के पश्चात् शङ्का-समाधान के लिए समय दिया व्याख्यान होने लगे जाता था। लोग रात्रिके १०-११ बजे तक अपने सन्देहों की नियुत्ति करते रहते थे। परिखतों ने शास्त्रार्थ के कोलाहल तो बहुत मचाये, परन्त सामने कोई न आया ।

एक दिन व्याख्यान होरहा था कि एक ब्राह्मण ने महाराज को कटु वचन कहने आरम्भ किये कि यह दुष्ट हमारे देवतात्रों की निन्दा करता है, इसका मुँह नहीं देखना चाहिए। परन्तु महाराज ने अपनी नैसर्गिक सहिष्णुता से उसकी ऋसभ्योक्तियों पर कुछ ध्यान नहीं दिया और शान्तिपूर्वक व्याख्यान देते रहे।

इस वार खामीजी ने कई पुरुषों को यज्ञोपवीत भी दिया था,

अीर किसी के शङ्का करने पर कहा था कि संन्यासी से यज्ञी-यज्ञोपवीत दिये पवीत लेना शास्त्रोक्त है।

इस बार की सबसे ऋधिक उहेल्य घटना खामीजी और पादरी डब्ल्यु. पार्कर का शास्त्रार्थ है। पादरी साहब के साथ उनके सहयोगी मिस्टर बेली पादरी से शास्त्रार्थ और रामचन्द्र बोस और थे। यह शास्त्रार्थ १५ दिन तक प्रतिदिन

२, ३ घंटे तक होता था श्रौर दोनों पत्तों के प्रश्नोत्तर लिखे जाते थे। दुःख है कि शास्त्रार्थ की रिपोर्ट सुरिचत नहीं रक्खी गई। स्वामीजी ने शास्त्रार्थ में पाद्री साहव को निरुत्तर कर दिया था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि किसी मनुष्य को ईश्वर और उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति मानना मूर्त्तिपूजा से भी बुरा है। एक दिन शास्त्रार्थ का विषय सृष्टि-उत्पत्ति था। पादरी साहव को श्रापने पत्त के समर्थन में कि सृष्टि को उत्पन्न

हुए ⊗ सहस्र वर्ष हुए, जब श्रसफलता हुई तो उन्होंने यह पत्त

पादरी का असमंजस लिया कि मनुष्य की सृष्टि को ५००० वर्ष हुए, भौतिक सृष्टि उसके पहल से थी। परन्तु स्वामीजी ने इस पर भी आन्तेप किया कि सृष्टि

की उत्पत्ति का प्रश्न है जिसमें मनुष्य भी आगया। इस पर पादरी साहब निरुत्तर होगये है।

<sup>🕸</sup> पादरी साहब ने '८ नहीं ६ सहस्र वर्ष कहा होगा क्योंकि बार्झबल के अनुसार गणना --संप्रहकर्त्ता. करने से ६ सहस्र वर्ष ही होते हैं

<sup>🕆</sup> पं॰ लेखराम कृत जीवनचरित में लिखा है कि उसी कोठी में जिसमें शास्त्रार्थ होता था षृटिश इण्डियन एसोसिएशन के भी अधिवेशन हुआ करते थे। जब पादरी साहब ने यह पक्ष लिया कि सृष्टि को ५००० वर्ष हुए तो स्वामीजी एसोसिएशन के कमरे से एक बिह्नोर पत्थर उठा लाये और पूछा कि आप लोग साइंस जानते हैं, यह पत्थर इस रूप में कितने वर्षों में आया होगा तो

#### भहर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

शास्तार्थ में स्वामीजी आदम वा हव्या (ईसाई व मुसलमानों के अनुसार मनुष्य जाति के प्रथम पिता माता ) का नाम आने पर आद्म्युसलमान डिप्टी कल-मजी और हव्याजी कहते थे, परन्तु पादरी साहब आदम को उटर का रोप पापी बताते थे इस पर डिप्टी कलक्टर इमदाद अली विगड़ बैठे! उन्होंने कहा कि स्वामीजी तो उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं और आप इस अपमान के साथ। पादरी साहब ने उत्तर दिया कि मेरा कार्य आदम को पापी कहे बिना नहीं चलता, आप शान्त रहें, यहाँ डिप्टीपन का काम नहीं है।

मुं० इन्द्रमिश का नामोहेख पहले हो चुका है। जब स्वामीजी छलेसर से अलीगढ़ गए थे तो वह स्वामीजी से मिलनेगये थे। वह मुरादाबाद निवासी मुं० इन्द्रमाशि का परिचय वैश्य-छलोत्पन्न एक व्यक्ति थे। फारसी, अरबी के तो वह परिडत ही थे, परन्तु संस्कृत में भी प्रवेश रखते थे। अवैदुष्टा नामक कस्वा

वनत जिला मुजफफरनगर के रहने वाल एक खत्री थे जो मुसलमान होगये थे। मुसलमान होने के पश्चान् उनकी मुसलमानों में वड़ी प्रतिष्ठा हुई और उन्हें मौलवी की पद्वी प्राप्त हुई। कहावत है कि नया मुसलमान छहा ही खहाह पुकारता है, मुसलमान होजाने पर उन्होंने हिन्दू धर्म्म पर खत्यन्त कठार भाषा में खान्नेष करने खारम्भ किये और कई पुस्तकें हिन्दू धर्म्म के विरुद्ध लिखीं, उनका उत्तर मुंशी इन्द्रमिण ने दिया और वैसा ही तीव्र भाषा में दिया। इससे उनकी ख्याति पश्चिमोत्तर प्रान्त (वर्तमान संयुक्तप्रान्त) में सर्वत्र फैल गई और वह खरयन्त लोकप्रिय होगये। स्वामीजी के संसर्ग में खाकर वह उनके खनुयायी होगये। स्वामीजी भी उनका बहुत मान करते थे। उनके एक शिष्य थे जगन्नाथदास। गुरु की देखा देखी वह भी स्वामीजी के विचारों से सहमत होगये। पीछे खाकर मुंशी इन्द्रमिण लोभवश स्वामीजी के विरुद्ध होगये थे। वह क्यों विरुद्ध हुए थे? इसका वर्णन अपने स्थान पर खावेगा। जब गुरु विरुद्ध हुए तो शिष्य भी विरुद्ध होगये और जबतक जगन्नाथदास जीवित रहे तब तक स्वामीजी खौर खायेसमाजके विरुद्ध विप ही उगलते रहे और इसी में खपनी गुरुभिक्त का परिचय देते रहे। जब देवेन्द्र बाबू ने उनसे स्वामीजी के सम्बन्ध की घटनाओं के विपय में प्रश्न कियं तो उन्होंने एक दो खरयन्त ऊटपटांग वातें

जनविषय में त्रित्र ती उन्होंने एक दी अत्यन्त उद्घरात वात इन्द्रमणि के शिष्य की इस विषय में उनसे कह डालीं । पहली वेतुकी बात जो उन्होंने वेतुकापन कहीं यह थीं कि जब स्वामीजी मुरादाबाद आये तो वह जीव की सुष्ट मानते थे और मुंशी इन्द्रमणि अनादि मानते थे और एक

व्याख्यान में स्वामीजी ने उसे सृष्ट ही वर्णन किया था। किसी ने मुंशी इन्द्रमिण से भी कह दिया कि स्वामीजी का जीव के विषय में एसा मन्तव्य है। इस पर मुं० इन्द्रमिण स्वामीजी के पास गये और कहा कि में जीव के अनादित्व पर सौ प्रमाण दे सकता हूं। स्वामीजी वाल इस विषय पर हमारी बात चीत किर होगी। दूसरे दिन जो स्वामीजी ने व्याख्यान दिया तो जीव का अनादित्व प्रतिपादित किया और कहा कि जीव को सृष्ट मानना मुसलमानों का मत है।

उत्तर मिला कि कई लाख वर्ष में । इस पर पादरी साहव ने कहा कि मेरा अभिशाय यह है कि मनुष्य-सृष्टि को ५००० वर्ष हुए । —संग्रहकर्ता.

3/2

ला० जगन्नाथदास को यह सब मिथ्या और युक्तिशून्य वातें कहते हुए तिनक भी संकोच नहीं हुआ। स्वामीजी के लिये जो आवागमन में विश्वास जगन्नाथ के वेतुकेपन करते थे, जीव को सृष्ट मानना सम्भव हो ही नहीं सकता और की समालीचना आज उसे सृष्ट बता कर और मुं० इन्द्रमिण के इस कथन से भयभीत होकर कि मैं जीव के अनादित्व के सौ प्रमाण दे सकता हूँ, कल ही उसे अनादि बताना स्वामीजी जैसे तार्किक और दार्शनिक व्यक्ति के लिये कभी वन ही नहीं सकता। ऐसा मनुष्य जो आज कुछ कहे और कल कुछ, जनसाधारण पर क्या प्रभाव डाल सकता है। इन सब बातों के अतिरिक्त इस बात को मुरादाबाद का कोई व्यक्ति जिसे स्वामीजी के व्याख्यान सुनन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस विषय में कुछ नहीं कहता। किर सब से बड़ी बात यह है कि कलकत्ते और प्रयाग में स्वामीजी ने जीव का अनादित्व मुरादाबाद आनं से बहुत पहले प्रतिपादित किया था, इसकी हमें असन्दिग्ध साची मिलती है, जैसा कि पाठक देख चुके हैं। इन सब बातों के होते हुए यही कहना पड़ता है कि जगन्नाथदास ने यह बात स्वामीजी के सम्बन्ध में द्वेष से परिचालित होकर ही कही थी।

एक दिन साहू श्यामसुन्दर ने जो मुरादाबाद के रईस थे, परन्तु वेश्यागमनादि दुर्व्यसनों में प्रस्त थे खामीजी से प्रार्थना की कि महाराज श्राज दुराचारी रईस का श्राप मेरे गृह पर पधार कर भोजन कीजिये, खामीजी ने इस प्रार्थना को श्राव्यकार किया। परन्तु उसी समय जब एक दूसरे सज्जन ने ऐसी ही प्रार्थना की तो उसे स्वीकार कर लिया। साहू श्यामसुन्दर ने खामीजी को उपालम्भ दिया तो उस समय तो उन्होंने कुछ न कहा, परन्तु व्याख्यान में दुस घटना का उहुत्व करके और साहू साहब को सम्बोधन करके कहा कि जबतक तू कुकर्म न छोड़ेगा हम तरे घर पर जाकर भोजन न करेंगे।

एक दिन मुरादावाद का टीका सुपरिएटेएडेएट जो ब्राह्मण था व्याख्यान में आया क्योर मूर्त्तिपूजा का खरुडन सुनकर इतना आवेश में आया कि ब्राह्मण का गाली- स्वामीजों को गालियाँ देने लगा और यह कह कर कि यह दुष्ट हमारे देवताओं की निन्दा करता है इसका मुखन देखना चाहिये चला गया। स्वामीजी ने उसकी गालियों पर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया।

एक दिन एक चक्राङ्कित व्याख्यान के बीच में ही 'आकृष्णेन रजसां आदि मन्त्र पढ़कर कहने लगा कि द्यानन्द इसका अर्थ बता। लोगों ने उसे चक्रांकित की धूर्त्तता बहुतेरा समभाया कि व्याख्यान के पश्चात् जो चाहो सो पूछ लेना, व्याख्यान में विझ मत डालो, परन्तु वह न माना। अन्त को खा-मीजी ने दुर्जनतोष-न्याय के अनुसार मन्त्र का अर्थ भी कर दिया, फिर भी वह वक २ करता ही रहा। जब देखा कि किसी प्रकार चुप ही नहीं होता तो महाराज ने उससे कहा कि यदि मेरा अर्थ ठीक नहीं है तो तुम ही अर्थ करके बताओ। इस पर उसके दीपक ठएडे हो गये, क्योंकि वह बास्तव में निरत्तर भट्टाचार्य था। वहाँ अर्थ कीन करता?

#### महापे दयानन्द का जीवन-चरित

महाशय रामद्यालसिंह रईस कुन्दरकी जिला मुरादाबाद को सुरापान का व्यसन था। महाराज ने एक दिन व्याख्यान में सुरापान के दोप ऐसे मर्म्म-सुरापायी का सुरात्याग भेदी शब्दों में दर्शाये कि उन्होंने उसके त्याग का प्रण कर लिया श्रीर ऋत्यन्त शारीरिक कष्ट सहने पर भी उसे मरण पर्यन्त निवाहा। वह श्रपने श्रन्तिम श्वास तक श्रार्यधर्म के सेवक रहे।

महाशय वरूशीराम के श्राप्रहपूर्वक योग के साधन पूछने पर साधन का उपदेश महाराज ने उन्हें यह श्रभ्यास बताया था, जिसके विषय में उन्होंने कहा था कि मैंने भी किया है।

श्रोम् भूः श्रोम् भुवः ओम् स्वः श्रोम् महः श्रोम् जनः श्रोम् तपः श्रोम् सत्यम् । तत्सवितुर्वरेणयं भगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् । श्रोम् श्रापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् स्वाहा ।

इसका अभ्यास करके बखशीरामजी ने परम शान्ति लाभ की ।

बरेली से महाराज कर्णवास गये और वहाँ से दिसम्बर सन् १८७६ में स्वामीजी छलेसर पधारे । अतरौली रेल्वे स्टेशन पर उतरे । वहाँ पहले से ही ठाकुर मुकुन्दसिंह आदि उनके स्वागत को पहुँच गये थे।

पंडित कुमारसेन पाठशाला से संवत् १९३१ में चल गये थे और उनके स्थान पर पंडित दिनेशराम अध्यापक नियत हो गये थे। वह संवत् १९३४ तक पाठशाला का वृत्तान्त पाठशाला में अध्यापन का कार्य करते रहे। पाठशाला से अधिक लाभ न हुआ। विद्यार्थी वैदिक अन्थों को पढ़कर भी लोभवश पाखराड में कैंस गये। अतः स्वामीजी ने स्वयं ही पाठशाला तोड़ दी। यह पाठशाला ७ वर्ष तक चली और इसका समस्त व्ययभार ठाकुर मुकुन्दसिंह ने ही वहन किया।

१ जनवरी सन् १८७७ से दिल्ली में लार्ड लिटन का दरबार होने वाला था। उसमें भारतवर्ष के समस्त राजगण उपस्थित होने को थे। महाराज ने भी दिल्ली दरबार जाने वहाँ वेदोपदेश का सुयोग समभा, ख्रतः वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की तैयारी की। ख्रतः ठाकुर मुकुन्दसिंह ने दिल्ली में गाड़ी, घोड़े, डेरे ख्रादि भेज दिये ख्रीर दिल्ली से दिल्ला की ख्रोर ख्रवध नरेशों के कैम्प के

पास एक वन-वाटिका में उनके निवास का प्रवन्ध कर दिया।

खामीजी छलेसर ७ दिन के लगभग रहे । छलेसर से ऋलीगढ़ आये और वहाँ से दिख़ी चले गये ।

जनवरी सन् १८७७ में दिल्ली में लार्ड लिटन गवर्नर जनरल व वाइसराय ने एक वहुत बड़ा दरबार किया था जिसमें भारतवर्ष के सब राजा, दिल्ली दरबार महाराजा, नव्बाब, गवर्नर, लेफ्टिनेएट गवर्नर आदि सम्मिलित हुए थे। वह दरबार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के वल और वैभव की प्रदर्शिनी था। स्वामीजी भी उस अवसर पर इस अभिप्राय से पधारे थे कि वह अवसर भारत के राजान्त्रों-महाराजान्त्रों से मिलकर धर्मप्रचार के कार्य्य को न्नप्रसर करने के लिए न्नर्यन्त उपयुक्त होगा। यह भी कहा जाता है कि दिल्ली दरबार के न्नवसर पर महाराजा इन्दौर ने उन्हें निमंत्रित किया था। ठाकुर मुकुन्दसिंह व कर्णवास के रईस ठाकुर गोपाल-सिंह, भूपालसिंह, किशनसिंह न्नादि श्री महाराज की सेवा के लिये उनके साथ दिल्ली गये थे। महाराज के निवास के लिए न्नजमेरी दरवाजे से पश्चिम दिल्ला की न्नार कुतुव की सड़क पर शेरमल का न्नारवाश स्थिर किया गया था। दिल्ली पहुँचकर महाराज उसी बाग में ठहरे। इसी बाग के न्नार पास न्नाय के ताल्लुकेदारों तथा महाराजा काश्मीर के भी कैम्प थे। स्वामीर्जा के साथ पं० भीमसेन थे न्नीर मुरादाबाद निवासी मुं० इन्द्रमिण भी न्नागये थे। दरवार में न्नाह्मसमाज नन्य विधान के प्रवर्त्तक बाबू केशवचन्द्रसेन तथा राजा जयकृष्णदास सी. एस. न्नाई., न्नलीगढ़ के मुसलिम नेता न्नीर सुधारक सर सैयद न्नाहमदत्वाँ, मुंशी कन्हैयालाल न्नलखधारी प्रभृति गये थे।

स्वामीजी के निवासस्थान के द्वार पर एक बोर्ड लगा दिया गया था जिस पर यह शब्द लिखे हुए थे "स्वामी द्यानन्द सरस्वती का निवासस्थान"। विज्ञापन-वितरण स्वामीजी ने दरवार के सब कैम्पों के दरवाजों पर नोटिस लगवा दिये थे श्रीर राजाश्रों महाराजाश्रों के पास भी पहुँचवा दिये थे कि श्रपने परिखतों को एकत्र करके सत्यासत्य के निर्णय करने का यह श्रत्यन्त उपयुक्त श्रवसर है। यह नोटिस दिल्ली नगर श्रीर दरवार शिविर में सर्वसाधारण में भी बँटवाये गये थे। महाराज के पधारने की सारे दरवार में धूम मच गई थी श्रीर नित्यप्रति १०-२० परिखत स्वामीजी के पास श्राते श्रीर धर्मभ-चर्चा करते रहते थे।

पक दिन मथुरा का एक चौबा महाराज के पास आया और 'जयजय राधाकृष्ण' कह कर बैठ गया। फिर उसने थोड़ी सी मिट्टी उन्हें देनी चाही। उन्होंने पूछा यह कैसी मिट्टी है तो उसने कहा कि यह मिट्टी श्री कृष्णजी ने खाई थी। महाराज ने कहा कि खाई होगी, बच्चे मिट्टी खाया ही करते हैं, परन्तु बड़ी आयु के मनुष्यों को तो मिट्टी खाना योग्य नहीं। फिर स्वामीजी ने उससे कहा कि तुम्हारों स्त्री सुरूपा और चतुर है। इस पर वह कोध करने लगा, तो स्वामीजी ने उससे कहा कि तुम छोटी स्थित के मनुष्य हो, तुमने इस बात पर कितना बुरा माना। यदि तुम श्रीकृष्णजी से कहते कि आप परस्त्रीगमन करते हैं और आपकी गोपियाँ कैसी सुन्दर हैं तो वह तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करते। यह सुनकर वह बहुत लिजत हुआ और उठकर चला गया।

एक दिन एक ईरानी मौलवी स्वामीजी के पास आया जो केवल फारसी बोलता था और एक दिन एक अन्य मौलवी आया जिसके साथ चार ईरानी मोलवी निरुत्तर अरब के मुसलमान थे जो केवल अरबी बोलते थे। इन सब से धर्मविपय में स्वामीजी की बातचीत हुई थी। स्वामीजी ने उनके प्रश्नों के ऐसे युक्तियुक्त उत्तर दिये कि वह निरुत्तर होगये।

#### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

श्रवध के कतिपय ताल्छुकेदार स्वामीजी के पास श्राया करते थे श्रीर शङ्का निवा-रण करके चल जाया करते थे।

महाराजात्रों में से केवल महाराजा तुकोजी राव होल्कर से स्वामीजी का साज्ञान् हुआ, अन्य कोई महाराजा उनके पास नहीं आये। स्वामीजी यदि महाराजा इन्दार स्वयं महाराजाओं के पास जाते तो सबसे मिल सकते थे, परन्तु से साद्धात वह ऐसा करने वाले न थे। काश्मीर-नरेश महाराजा रणवीरसिंह खयं स्वामीजी से मिलने के इच्छक थे और इसी अभिप्राय से उन्होंने अपने मन्त्री नीलाम्बर बाबू और दीवान अनन्तराम को स्वामीजी की सेवा में भेजा भी था। इन दोनों महानुभावों ने स्वामीजी से महाराजा की इन्छा महाराजा को पंडितों ने निवेदन की तो स्वामीजी ने महाराजा से मिलना स्वीकार कर लिया परन्तु पिएडतों के सिखाने बहुकाने से वह स्वामीजी से न मिले। नहीं मिलने दिया पं॰ गणेश शास्त्री ने जो जम्बू में धर्म्मशास्त्र के जज थे पं॰ लेखसम से फरवरी सन् १८८७ में यह स्वीकार किया था कि महाराजा रणवीरसिंह की स्वामीजी से मिलने की इच्छा थी, परन्तु हम लोगों ने नहीं मिलने दिया था। जब स्वामीजी लाहौर गये तो उस समय भी महाराजा ने स्वामीजी को श्रीनगर बुलाने का विचार प्रकट किया था, दयानन्द से मिलो तो परन्तु तब भी इन्हीं शास्त्री महोदय न यह कह कर कि यदि आप पहिलो देत-मन्दिरों को द्यानन्द को बुलाना चाहत हैं तो पहिल देव-मन्दिरों को गिरवा दीजिए, उन्होंने स्वामीजी को निमंत्रित करने से रोक दिया। परन्तु गिरा दो ईश्वर-गति देखिये कि सन् १८९२ में जब काश्मीर में त्रार्यसमाज का पौराणिकों से बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था तो इन्हीं गरोश शास्त्री वेद में तो मूर्तिपूजा ने महाराजा प्रतापसिंह से जम्मूँ में स्पष्ट कह दिया कि महाराज ! है नहीं वेद में तो मूर्त्तिपूजा है नहीं।

स्वामीजी की यह प्रवल इच्छा थी कि एक वार सब राजे महाराजे एकत्र होकर हमारा व्याख्यान सुन लें और महाराजा तुकोजी राव ने सब को स्वामीजी की इच्छा एक सभा में एकत्र करने का बचन भी दिया था परन्तु उन्होंने पूरी न हो सकी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया वा वह नहीं कर सके और स्वामीजी की यह इच्छा पूरी न हो सकी और इस प्रकार उनका दिही द्रवार में जाना एक अर्थ में असफल ही रहा, क्योंकि यही उनके द्रवार में जाने का मुख्य अभिप्राय था।

स्वामीजी ने यह भी प्रयत्न किया था कि उस समय के सब सुधारकगण आपस में मिलकर कार्य्य करें जिससे सुधार के कार्य्य में अधिक सफलता हो। सुधारकों की सभा इसी उद्देश्य से उन्होंने एक दिन अपने निवास-स्थान पर एक कान्फ्रोंस की जिसमें मुंशी कन्हैयालाल, अलखधारी, बा॰ नवीन-चन्द्र राय, बाबू केशवचन्द्रसेन, मुंशी इन्द्रमणि, सर सैयद अहमदलाँ, बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि सिम्मिलित हुए। स्वामीजी ने उसमें कहा कि यदि हम सब लोग एकमत हो

## महार्षे दयानन्द का जीवन-चरित



महाराणी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के देहली दरबार के अवसर पर सुधारकों की विकार सभा । इस में महर्षि दयानन्द सरस्वता, मुंशी कन्हेयालाल अलखवारी, बाब नवीन वन्द्र राय, वाव केशवचन्द्रसेन, मुंशी इन्द्रमणि, सर सैयद अहमदस्रों, बाब इरिश्चन्द्र चिन्तामणि सुधारक गण सम्मिलित थे। ((पृष्ट ३८६))



#### सप्तदश अध्याय

जानें ख्रौर एक ही रीति से देश का सुधार करें तो खाशा है कि देश शीघ्र सुधर सकता है। स्वामीजी यह चाहते थे कि सब लोग वेदों को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करलें ख्रौर वेदों के अनुकूल ही धर्म्मप्रचार का कार्य्य करें परन्तु इस पर सब सहमत न हुए।

वेदों में मांसभक्तरण नहीं है विधान नहीं, ऋतः दोनों वस्तुएँ त्याज्य हैं।

दिली से खामी जी ने दो विज्ञापन जिनमें से एक वेद्भाष्य के विषय में था और दूसरे में आर्य्यसमाज के नियम थे 'इंडियन मिरर' कलकत्ता व दो ऋौर विज्ञापन 'हिन्दू बांधव' लाहौर तथा श्रन्य समाचारपत्रों को भेजे थे। पहले विज्ञापन में यह सचना थी कि वेदभाष्य श्रमक रीति से किया जायगा और वह मासिक अङ्कों के रूप में प्रकाशित किया जायगा जिनका वार्षिक मूल्य था।) होगा श्रीर वह काशी की लाजरस कम्पनी को व स्वामीजी को लिखने से प्राप्त हो सकेगा। उसमें यह भी उहेख था कि जब लोग इस वेदभाष्य को पहेंगे तब लोगों को वेद का सत्यार्थ ज्ञात होगा ऋौर उन पर प्रकट हो जायगा कि वेदों में वेदों में एक ही ईश्वर केवल एक श्राह्मितीय, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वेठ्यापक, सर्वज्ञ, की पुजा है श्रजन्मा, श्रजर, श्रमर, सचिदानन्द श्रादि गुण विशिष्ट परमेश्वर की ही पूजा-उपासना का विधान है, भौतिक पदार्थों, वा अनेक देवी-देवतात्र्यों की उपासना वा मूर्तिपूजा, श्रवतार श्रादि का लवलेश भी नहीं है। यह विज्ञापन दिही नगर व द्वीर में श्राये हुए लोगों में भी वांटे गये थे। इन विज्ञापनों को लाजरस कम्पनी काशी के छापेखाने में छपवाने के लिये खामीजी ने बरेली से ही बनमाली बाबू को काशी भेज दिया था और उन्हींको वेदभाष्य के खड्डों को शुद्ध कराके छपवाने का काम सींप दिया था। स्वामीजी हिन्दी भले प्रकार नहीं जानते थे और हिन्दी का अंश परिडतों का किया हुआ था, अतः वनमाली वावू को उसे शुद्ध कराने के लिये काशी में किसी २ परिडत के पास जाना पड़ता था इसी से विज्ञापनों के छपाने में विलम्ब हो गया था। स्वामीजी की यह त्राज्ञा थी कि वेदभाष्य के १००० त्राङ्क त्रीर १००० विज्ञापन साथ साथ दिही भेजे जावें ! विना वेदभाष्य के श्रङ्कों के विज्ञापनों का भेजना व्यर्थ होता । जब यह दोनों वस्तुएँ न चार्ड तो स्वामीजी ने दिही से उनके शीव भेजने के लिये पत्र लिखा।

एक दिन स्वामीजी के डेरे पर एक बाजीगर ने अपने करतब दिखलाये। स्वामीजी ने पं० भी मसेन से कहा कि इससे कोई वस्तु मँगास्रो। पिछतजी ने वार्जीगर के करतव उससे स्थाम मँगाने को कहा, परन्तु वह न मँगा सका। किर उसने एक स्लेट पर स्वामीजी तथा अन्य कई लोगों के हस्ताचर कराकर उस स्लेट को तोड़ कर किर जोड़ दिया।

मुन्शी कन्हैयालाल अलखधारी को स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश, वेदविरुद्ध मत-मरा हुन्त्रा जल-मानस खण्डन, पश्चमहायज्ञविधि, नित्यकर्मव्यवहार, उपकार सभा और आर्याभिविनय की प्रतियाँ दीं थीं। मुन्शीजी की उपस्थिति में ही एक

मनुष्य एक मरा हुआ जलमानस दिखाने लाया था जिसका नीचे का आधा शरीर मछली और ऊपर का आधा शरीर, मुख और हाथ मनुष्य के आकार के थे।

सरदार विक्रमसिंह ऋहल्वालिया व पं० मनफूल व सुन्शी हर-पंजाब पचारने का सुखराय कोहेन्र श्रेस के खामी तथा सुंशी कन्हैयालाल अलखधारी निमन्त्रण् स्वामीजी के पास बहुत आया करते थे। इन सज्जनों ने स्वामीजी से पंजाब में पधारने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। महाराजा इमराऊँ से महाराजा इमराऊँ भी एक से अधिक वार स्वामीजी के पास साचात् आये और शङ्का-निवृत्ति करके चले गये।

१६ जनवरी सन् १८७७ को स्वामीजी दिही से मेरठ पधारे और सूर्यकुर ह के पास डिप्टी महताबसिंह वाली कोठी में ठहरे। इसे बब्बू वाली कोठी मेरठ भी कहते हैं। यह कोठी मेरठ के एक कलक्टर प्रौडन साहब की स्मृति में योरोपियन लोगों के ठहरने के लिये बनाई गई थी, खतः उसमें कभी २ गोरे खाकर दिक करते थे। स्वामीजी उसमें १० दिन के लगभग ठहरे और फिर लेखराज के बारा में चलं गये।

स्वामीजी के मेरठ पधारन से पहले मुन्शी इन्द्रमणि और उनके शिष्य जगन्नाथदास मुरादाबाद जाते हुए मेरठ आयं थे और इस जीवन-चरित्र के सम्पा-मन्शी इन्द्रमिश दक के गृह पर ठहरे थे, कारण यह था कि जगन्नाथदास सम्पादक का आगमन के पिताजी के दूर के सम्बन्धी थे । प्रशंसित मुन्शीजी से ही यह ज्ञात हुआ था कि खामीजी मेरठ पधारने वाल हैं। खामीजी के स्वामीजी हुका पीते थे साथ उस समय एक रसोइया और एक काला कुत्ता था। स्वामीजी उन दिनों हका पीते थे। सम्पादक के पिताजी ने उन्हें स्वयं हुका पीत देखा था अतः जो लोग यह कहते हैं कि यह कहना कि स्वामीजी हुका पीत थे अपवादमात्र है, ठीक नहीं कहते। परन्तु यह सत्य है कि स्वामीजी ने एक परिडत भागी-रथ के आत्तेप पर कि आप संन्यासी होकर हुका पीते हैं अच्छा त्राचिप करने पर हुका नहीं करते, उन्होंने हुका तोड़ कर फेंक दिया था। स्वामीजी में यही तोड दिया बात तो लाख रुपये की थी कि वह दोप को दोप मानने पर सदा उद्यत रहते थे ऋौर कभी उसके विषय में हठ वा दुराग्रह नहीं करते थे। स्वामीजी का इस वार कोई व्याख्यान नहीं हुआ परन्तु डेरे पर जो कोई आता था उससे धर्मानाप करते थे। बहुत लोग उनकी सेवा में जाते थे। एक दिन सम्पादक के मुहले के निद्धी नामक परिडत जो श्राधिक विद्वान तो न थे परन्तु श्रापन वराबर दूसरे को विद्वान नहीं समभते थे कई मनुख्यों को साथ लेकर श्रीर परिडत की डींग पुस्तकों की एक गठरी बाँध कर यह डींग मार कर कि आज मैं उस नास्तिक को शास्त्रार्थ में परास्त करके आऊँगा, स्वामीजी के पास गये। स्वामीजी उस समय बैठे हुए थे। कई लोग उनके पास उपस्थित थे श्रीर उपदेश

#### सप्तदश अध्याय

श्रवण में मग्न थे। निद्धी पिण्डत की टोली भी पहुँची जिसके आगे पिण्डतजी और पीछे उनके अनुयादी थे। सम्पादक के पिताजी, पिण्डत गङ्गाप्रसाद एम० ए० आर्च्य-समाज के प्रसिद्ध विद्वान् और अंग्रेजी की प्रसिद्ध पुस्तक Fountain head of Religions आदि के रचियता के पितामह स्वर्गीय लाला फकीरचम्द तथा एक अन्य सज्जन स्वर्गीय लाला शिव-लालजी भी उपस्थित थे। स्वामीजी में यह अद्भुत शक्ति थी कि वह मनुष्य की भाव-भङ्गी, चाल-ढाल सं जान जाते थे कि वह किस योग्यता का है! स्वामीजी निद्धी पिण्डत को देखते ही ताड़ गये कि वह कितन पानी में हैं और उनके आने का क्या अभिन्नाय है। निद्धी

विचित्र मुस्कान

पंडित की घिष्घी वँघ गई पिएडत के कमरे में प्रविष्ट होतं ही स्वामीजी ने विचित्र ढंग से मुस्कराते हुए पूछा कि किहये पिएडतजी कैसे आना हुआ ? इसके उत्तर में जो कुछ पिएडतजी ने कहा वह किसी की समम्म में न आया, क्योंकि पिएडतजी की घिष्धी सी बँध गई और एक अन्नर भी उनके मुख से स्पष्ट न निकला। यह दृश्य देख कर सब लोग हँस पड़े और पिएडतजी लिजित होकर फिट्टे मुँह वापस चले गये।

४ फरवरी सन् १८७७ को स्वामीजी मेरठ से सहारनपुर पधारे सहारनपुर और पनचक्की के पास लाला कन्हैयालाल के शिवालय के एक मकान में ठहरें ।

सुन्शी चएडीप्रसाद श्रम्बहटा निवासी ने स्वामीजी से कुछ प्रश्न किये उनके जो उत्तर स्वामीजी ने दिये उनका सारांश नीचे लिखा जाता है:—

वेदशास्त्र के अनुसार केवल परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिये। विद्या प्राप्त करके मनकी शुद्धि करनी चाहिये और सत्य व्यवहारपूर्वक जीविका करनी चाहिये। भूत, प्रेत, जिन्न, परी आदि का कोई अस्तित्व नहीं है, यह लोगों का फेवल भ्रम है। मरने के पश्चान् जीव वायु में रहता है। पुनर्जन्म श्रवश्य होता है श्रौर स्वर्ग, नरक सब जगह है। परमेश्वर का सृष्टि उत्पन्न करना स्वभाव है। जैसे त्रााँख का काम देखना और कान का सुनना है ऐसे ही परमेश्वर का काम सृष्टि उत्पन्न करना है। पुरुष का विवाह २४ वर्ष की त्रायु में श्रौर स्त्री का १६ वर्ष की आयु में होना चाहिये और स्त्री को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करना चाहिये क्योंकि स्त्री-पुरुष को सारी आयु साथ २ वितानी है। जब स्त्री-पुरुष दोनों एक दूसरे के रंग-रूप, चाल-चलन आदि को देख कर विवाह करेंगे तो उनमें कभी अशीत न होगी। विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिये और पुरुष को एक स्त्री के जीवित होते हुए दूसरा विवाह न करना चाहिय। विधुर पुरुष को अधिकार है कि दूसरा विवाह करे या न करे, ऐसे ही विधवा को भी पुनर्विवाह करने का श्रिधिकार है। मनुष्य के गुरु माता-पिता श्रादि हैं, स्राजीवन उनकी सेवा-सुश्रुपा करनी योग्य है। यदि कोई ब्राह्मण, वैश्य स्राटि धर्म से पितत होकर ईसाई मुसलमान होजावे और फिर पश्चात्ताप करके वैदिक धर्म में वापस त्राना चाहे तो उसे अवश्य वापस ले लेना चाहिये। परमेश्वर सर्वव्यापक है, जो ज्ञानी अपने हृदय के मल को दूर कर सकते हैं उन्हें वह दिखाई देता है, परन्तु अज्ञानियों की दृष्टि से वह अवश्य दूर रहता है। ब्रह्मा के चार मुख नहीं थे, प्रत्युत चारों वेद उनके मुख में थे। यदि उनके चार मुख होते तो वह सो भी न सकते । चारों वेद उनको कएठ थे, मूर्खी ने उनके

चार मुख गढ़ लिये। वर्ण गुण कर्म के अनुसार होना चाहिये। यदि कोई चमार, भंगी, कसाई विद्या प्राप्त कर ले तो वह उच वर्ण का हो सकता है, परन्तु इस कारण से कि उसका वहुत दिनों तक अशुद्धाहार व्यवहार करने वालों में भरण-पोपण हुआ है उसके शरीर की शुद्धि नहीं होती, ब्राह्मण को उसका विवाह अपनी पुत्री से नहीं करना चाहिये। द्विरागमन ( मुकलावा वा गौना ) की रीति सर्वथा व्यर्ण है। दीपावली, होली आदि के उत्सव युक्ति-संगत ढंग से मनाने चाहिये। स्त्रियों को भी विद्या पढ़नी चाहिये, क्योंकि विना विद्या के मनुष्य पशु समान रहता है। जनमपत्र नहीं वह रोगपत्र है, ज्योतिपी खोटी दशा बता कर कुछ न कुछ रुपया ऐंठ लेता है, बुद्धिमान लोग ऐसी वातों को नहीं मानते। स्त्रियों को पर्दे में रखना अनुचित हैं। सदाचारी विना विद्याप्राप्ति के नहीं हो सकता। पदी मुसलमान राजाओं के समय में प्रचित्त हुआ। वह जिस किसी की वहू वेटी को रूपवती देखत थे उसे बलात्कार पूर्वक छीन कर लौंडी बना लेते थे। इस अत्याचार के कारण हिन्दुओं ने अपनी वहू वेटियों को पर्दे में रखना आरम्भ कर दिया। अंग्रेजों की स्त्रियाँ पदी नहीं करतीं और हिन्दुओं की स्त्रियों की अपेता अधिक बुद्धिमती विद्यों, साहस और उच्चाशय वाली होती हैं।

सहारनपुर में पहला व्याख्यान खामीजी का चित्रगुप्त के मन्दिर में हुआ। व्याख्यान का विषय था 'आर्य्य कौन है और कहां है', दूसरा और तीसरा तिल 'बरने को जगह व्याख्यान भी उसी स्थान पर हुआ। दूसरे व्याख्यान का विषय 'सत्य' न थी श्रीर तीसरे का 'सुष्ट्यत्पत्ति' थे। श्रोताश्रों की वह भीड़ होती थी कि मन्दिर में तिल धरने को जगह न रहती थी। छत श्रीर कमरे के दरवाजों तक श्रोताओं से भर जाते थे। तीन २ चार २ घएटों तक व्याख्यान होते थे । नगर के गएय-मान्य व्यक्ति व्याख्यान सुनने जाते थे । मूर्त्ति की व्याख्यान के कारण पूजा और आरती तक न हो पाती थी। मन्दिर का पुजारी बहुतेरा ऋारती वन्द कहता कि पूजा का समय हो गया है व्याख्यान बन्द होना चाहिए, परन्तु उस वेचारे की कोई न सुनता। हर एक श्रोता के मुख से वाह वाह निकलती थी, लोगों को स्वामीजी की विद्या, बुद्धि और वाग्मिता पर आश्चर्य होता था। एक व्याख्यान में 'सुखी कौन है और दुःखी कौन है', दुखी सुखी का इसकी व्याख्या करते हुए स्वामीजी ने यह दृष्टान्त दिया था कि एक **दृष्टान्त** धनाढ्य महाजन था। उसका एक मुक़हमा अदालत में चल रहा था। मुक़द्दमे की पेशी की तारीख़ से कई दिन पहले से उसे इस चिन्ता ने आ घरा कि देखिए उस दिन क्या हो। इस चिन्ता के कारण उसे नींद तक न श्राती थी उसके नौकर चाकर श्रपना २ काम करके चले जाते श्रीर निश्चिन्त होकर सुख की नींद सोते, परन्तु वह सारी रात पलँग पर करवटें बदलता रहता। पेशी के दिन वह पालकी में बैठकर ऋदालत में गया, कहार तो पालकी रख कर चिलम पीने लगे, उन्हें किसी बात की चिन्ता न थी, परन्तु महाजन चिन्तित ऋौर उदास ही रहा । इससे सिद्ध होता है कि धन में सुख नहीं है। एक व्याख्यान में खामीजी ने यह कहा कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसे कोई

#### सप्तदश अध्याय

धर्म का बंधन वन्धन न हो। यह विचार मूर्खों का है कि हम किसी बन्धन में नहीं अच्छा है। इस्में का बन्धन अन्य वन्धनों की अपेदा अच्छा है।

इसके पश्चात् यह देख कर कि मन्दिर में व्याख्यान होने से पूजा नहीं होने पाती यह निश्चय हुच्चा कि महाराज के व्याख्यान उनके निवासस्थान पर ही हुच्चा करें। फिर वहां ही कई व्याख्यान हए। वहां भी प्रजारियों और ब्राह्मणों ने

पुजारी की मानरका मन्दिर के स्वामी से शिकायत की । उसने स्वामीजी से अत्यन्त सभ्यता और नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि आप मुर्तिपुजा का खंडन

करते हैं त्रीर यह मन्दिर है यदि आप किसी अन्य स्थान पर चले जावें तो वड़ा अनुमह हो। इस पर स्वामीजी पास के ही रामवारा में चले गये और वहां उनके व्याख्यान होते रहे। स्वामीजी के पास अनंक लोग शङ्कानिवृत्ति के निमित्त आया करते थे, वह उनकी शङ्काओं का समाधान ऐसी उत्तम रीति से करते थे कि उनको पूरा सन्तोप हो जाता था। मन्दिर में अवस्थिति के दिनों में धूर्त लोग उन्हें दिक करने के अभिप्राय से बहुत जोर से घरटे-घड़ि-याल बजाते और कोलाहल मचाते, परन्तु वह कुछ परवाह न करते। एक दिन सहारनपुर के

प्रसिद्ध भागवती परिडत वलदेव व्यास शास्त्रार्थ करने आये, परन्तु दो परिडत परास्त थोड़ी ही देर में निरुत्तर हो गये। तब कई ब्राह्मण साधु दीवानदास

के पास गये जिनकी विद्या की बहुत प्रसिद्धि थी श्रीर उनसे जाकर

कहा कि एक किस्तान ऐसा आया है जो किसी को बोलने नहीं देता, आप उससे शास्त्रार्थ कीजिए। पहले तो वह शास्त्रार्थ करने पर सहमत न हुए, परन्तु जब ब्राह्मर्यों ने बहुत आप्रह किया तो वह स्वामीर्जा के पास गुये। उनकी भी वहीं गति हुई जो बलदेव व्यास की हुई थी।

११ मार्च को स्वामीजी नौकरों और पण्डित भीमसेन को सहारनपुर छोड़कर केवल बङ्गाली बाबू को साथ लेकर शाहजहांपुर चले गये।

शाहजहाँपुर जाने का कारण यह था कि चाँदापुर जिला शाहजहाँपुर के जमींदार मुन्शी प्यारेलाल श्रीर मुक्ताप्रसाद कायस्थ थे। यह दोनों सहोदर चाँदापुर का मेला थे। इनके पिता कवीरपन्थी थे श्रीर यह दोनों भी उसी मत के

ऋनुयायी थे, परन्तु ज्येष्ठ श्राता मुन्शी मुक्ताप्रसाद के विचार खानीजी के सिद्धान्तों की श्रोर भुक गये थे। श्रतः दोनों भाइयों में धर्म्म के विषय में मतभेद हो चला था श्रोर श्रापस में वाद-विवाद रहने लगा था। दोनों में यह परामर्श हुश्रा कि एक मेला किया जावे जिसमें सब धर्मों के प्रसिद्ध २ नताश्रों को एकत्र किया जाय श्रोर वह श्रपने-श्रपने पच को सिद्ध करें जिससे यह ज्ञात हो सके कि सत्य ईश्वरीय धर्म्म कौनसा है। मेला करना निश्चित होगया। मुसलमानी मत के प्रतिनिधि की स्थिति से देवबन्द जिला सहारनपुर के प्रसिद्ध मौलवी मुहम्मदङ्गासिम को श्रोर श्रार्थ धर्म्म के प्रतिनिधि की स्थिति से बरेली के प्रसिद्ध पादरी जें० टी० स्काट को श्रीर श्रार्थ धर्म्म के प्रतिनिधि की स्थिति से खामीजी को निमन्त्रित किया गया। पहले तो खामीजी मेले में जाने पर सहमत न हुए श्रीर उन्होंने लिख भेजा कि यदि शास्त्रार्थ कम से कम दो सप्ताह तक हो तो हम श्रा सकते हैं। इसके उत्तर में मेला-संस्थापकों ने लिखा कि हम दो सप्ताह का तो नहीं एक सप्ताह का

प्रवस्थ कर सकते हैं आप अवश्य पधारें और ५०) रू० मार्ग व्यय खामीजी के पास भेज दिया। लोगों के आवह करने पर खामीजी ने मेले में जाना खीकार कर लिया, परन्तु मार्ग-व्यय लौटा दिया और उत्तर लिख दिया कि हम १५ मार्च को चाँदापुर पहुँच जायंगे और आप मुरादाबाद से भुन्शी इन्द्रमणि को अवश्य बुलालें है।

१५ मार्च सन् १८५७ को चाँदापुर चल गये।

इस मेले का नाम 'मेला ब्रह्म-विचार' रक्खा गया था श्रौर १९ मार्च से २३ मार्च तक उसका समय नियत किया गया था। मेला-भूमि में डेरे तम्बू शास्त्रार्थ चाँदापुर ब्राह्मि लगा दिये गये थे। श्रागनतुकों के सुभीते के लिये खाद्य पदार्थों की दुकानों श्राद्धि का भी प्रवन्ध था। मेला-स्थापकों ने मेले के विद्यापन नगर-नगर में भेज दिये थे और श्रार्थ धर्म्म, ईसाई श्रौर मुसलमानी मत के मुख्य उपदेशकों को भी निमन्त्रित किया था और उनके ठहरने, श्राहार पानादि का भी हरएक प्रकार से सुप्रवन्ध कर दिया था।

१८ मार्च की रात्रि में मुन्शी प्यारेलाल मेला-संस्थापक तथा बाबू लेखराज स्कूल-मास्टर सहारनपुर, स्वामीजी के हेरे पर आये और बाबू लेखराज ने कर्बार पन्थ के कबीर पन्थ के सिद्धान्तों का वर्णन किया कि काया में जो बीर सिद्धान्त अर्थान् आत्मा है वहीं कबीर है, आत्मा ही परमात्मा है, कबीर पर-मेश्वर का ही नाम है। जैसे अन्य भाषाओं में परमेश्वर के नाम हैं

वैसं ही कबीर हिन्दी भाषा में उसका नाम है। बाबू लेखराज ने यह दोहा पढ़ा:—
कका केवल ब्रह्म है बब्बा विशन शरीर।

रा रा सब में रम रहा ता का नाम कवीर ॥

क द्यानन्द्यकाश में इस मेले के विषय में ऐसा लिखा है कि पादरी लोग चाँदापुर में ईसाई धर्म्म का प्रचार करने जाया करते थे। उनका कबीरपिन्थियों से वाद-विवाद हुआ करता था। एक वार मुन्शी प्यारेलाल ने पादिरयों के परामर्श से धार्मिक विषयों पर विचार करने के लिये चाँदा-पुर में 'बाह्म-मेचा' लगाया। उसमें पादिरयों, मौलवियों और कबीरपिन्थियों में ईथर के विषय में वाद-विवाद होता रहा। एक वर्ष मेले की समाप्ति पर यह प्रसिद्ध होगया कि विचार में कबीरपिथियों की हार और असलमानों की जीत रही। इसके पश्चाद मुन्शी प्यारेलाल के भाई मुन्शी मुक्ताप्रसाद जब कभी चाँदापुर के आस पास के गावों में कार्यवश जाते तो मुसलमान उन्हें छेड़ते और कहते कि अब तो इस्लाम की सचाई सिद्ध हो गई, अब आप इस्लाम क्यों स्वीकार नहीं करते। इस पर दोनों भाइयों ने यह परामर्श किया कि मेले में हिन्दू, ईसाई और मुसलमानी धर्म्म के प्रतिनिधियों की बुलाकर शास्त्रार्थ कराया जावे। तदनुसार उन्होंने हिन्दू धर्म्म के प्रतिनिधि की स्थिति से मुन्शी इन्द्रमणि की बुलाया। मुन्शीजी ने कहा कि में तो आजाऊँगा, परन्तु आप स्वामी दयानन्द सरस्वती को और बुलालें। इसी पर उन्होंने स्वामीजी को मेले में पधारने का निमन्त्रण दिया था। मुन्शीजी स्वामीजी के साथ सहारनपुर से चाँदापुर गये थे।

यह वर्णन ठीक प्रतीत नहीं होता। मुन्शी इन्द्रमणि स्वामीजी के साथ चाँदापुर नहीं गये थे, विकि स्वामीजी के पहुंचने से पीछे चाँदापुर पहुंचे थे। संप्रहकर्ता.

#### सप्तद्श ऋध्याय

ब्रह्म शब्दरूप है। कबीर साहब की पोथी विवेकसार ईश्वरीय पुस्तक है। उपा-सना की विधि सुरत को शब्द में लगाना है, परन्तु उसमें श्रन्तः करण की भावना होनी चाहिए।

इस पर स्वामीजी ने बाबू लेखराज के उद्भृत दोहे के ऊपर कहा कि इस प्रकार किसी

भी शब्द के एक एक अन्तर के अर्थ किन्पत किये जा सकते हैं।
उक्त सिद्धान्तों का बाबू लेखराज ने कहा कि कबीर शब्द से हम ईश्वर का प्रहण इस
खण्डन लिये करते हैं कि उसके अर्थ 'बड़े' के हैं । ततः स्वामीजी ने मुन्शी
इन्द्रमणि से पूछा कि और कोई शब्द ऐसा है जिसके अर्थ इससे

भी श्रधिक बड़े के हों ? तो उन्होंने कहा कि श्रकवर शब्द है, जिसके अर्थ सबसे बड़े के हैं।

फिर खामीजी ने उनके कथन का खराडन किया कि यह आवश्यक है कि ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को मानव सृष्टि के आरम्भ में ही दिया जाय अन्यथा उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता और वह पशुवन रहता। जैसे कि यदि किसी वालक को जन्मकाल से ही मनुष्यों से सर्वथा अलग किसी जंगल में रक्या जाय तो वह पशु के समान रहेगा। अतः वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है जो सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य को दिया गया। वेद से ही सब विद्याओं और ज्ञान का प्रकाश और विस्तार हुआ। परमेश्वर ने जब अनेक पदार्थ मनुष्य के सुख के लिये रचे तो सब सुखों के प्रकाश करने वाली वेद-विद्या को जिसमें सत्य के अतिरक्त कोई दूसरी बात नहीं है, ईश्वर क्यों प्रकट न करता? अतः वेदों को ही ईश्वर रचित मानने में कल्याण है। फिर खामीजी ने कहा कि कबीरपिनथों की पुस्तक बीजकसार आदि में यदि जीव को परमेश्वर माना गया है सो वह नवीन वेदान्तियों का सिद्धान्त है। फिर नवीन वेदान्तियों के चार महावाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि, सोऽहम् , तत्त्वमिस, प्रज्ञानं ब्रह्म' हैं यह सब। ब्राह्मण, उपनिपद् वाक्य हैं, परम्तु नवीन वेदान्तियों ने इन्हें प्रकरण से अलग करके इनका अनर्थ कर दिया है। प्रकरण में इन का अर्थ परमेश्वर के सर्वव्यापक आदि गुणों का तथा उसके खरूप का वर्णन है इत्यादि वातें कह कर खामीजी ने नवीन वेदान्त के सिद्धान्तों का खरडन किया।

एक महाशय ने एक अंबेजी की पुस्तक पढ़ी और कहा कि यदि ध्यान करते समय चन्द्रन का एक चिन्ह बना लिया जावे और उस पर दृष्टि जमाई जावे

स्वामीजी का उपदेश तो ध्यान बहुत अच्छी तरह लगता है। स्वामीजी ने इस का भी खरडन किया और कहा कि परमेश्वर मेरे आत्मा में और मेरे शब्द

में भी व्यापक है, श्रतः सब को अपने श्रात्मा में ही सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करना चाहिये। चन्दन का चिन्ह बनाया जावेगा तो उससे भी ध्यान में विन्न पड़ेगा। इसी प्रकार माला फेरने में भी गिनती में ध्यान रहेगा। फिर कहा कि परमेश्वर के अनेक नाम—परमेश्वर, ईश्वर, महादेव, शिव, देवी, शेप, कश्यप श्रादि हैं। परमेश्वर का नाम कबीर होने में कोई प्रमाण नहीं है। संसार में अन्थकार फैल रहा है, अनेक प्रकार से जनता को धोखा दिया जारहा है, लोग महन्त बन २ कर मनुष्यों को ठगते और उनका धन हरण करते हैं, कोई

श्रु बाब् लेण्वराज यह भूल गये कि 'कवीर' को वह हिन्दी का शब्द बताते थे, परन्तु 'कबीर'
 जिसके अर्थ बड़े के हैं, अरबी का शब्द है ।

कहता है कान बन्द करके अनहद् शब्द सुनो उसमें सब प्रकार के बाजों के शब्द सुनाई देते हैं, कोई कहता है कि 'सोऽहम्' आदि स्वर से जपो, फिर जब जीव मरेगा उसी शब्द में समा जायगा और उसका आवागमन न होगा, कोई कहता है श्वास साधो और एक नथने से श्वास लेकर दूसरे से निकालो, कोई कहता है श्वास को देखो इसमें ही पाँचों तत्व प्रकट हो जायँगे। कोई कहता है यह महन्तजी अन्तर्यामी हैं सबके मनकी बात जान लेते हैं, जो माँगोगे वहीं होजावेगा। इसी प्रकार कोई अपने को ईश्वर का अवतार कहते हैं और सैकड़ों मनुष्य उनके चेले होजाते हैं, सब को उचित है कि सत्य का प्रहण् और असत्य का त्याग करें, आपस में प्रीतिपूर्वक रहें, परोपकार करें, धनकी वृद्धि करें, परमेश्वर की स्तुति-प्रार्थना करें और बुरे कम्मों से बचें। तब संसार में आनन्द ही आनन्द होजावे।

१९ मार्च को प्रातःकाल कुछ लोग स्वामीजी के डेरे पर गये और यह प्रस्तात्र किया कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर ईसाइयों का खराडन करें, परन्तु

स्वामीजी का सत्- स्वामीजी न कहा कि हम और मौलवी और पादरी लोग सब मिल-परामर्श कर सत्य का निर्णय करें, किसीका पत्तपात न करें और न किसीका विरोध करें।

तत्पश्चात् एक सभा शास्त्रार्थ के नियम निर्धारण करने के लिये बनाई गई। सभा में यह निश्चय हुआ कि हरएक धर्म्म के प्रतिनिधि पहले आधा २ घएटा विषय-निर्धारिणी विचारणीय प्रश्नों पर बोलें और जिन्हें कोई आद्तेप करना और सभा उत्तर देना हो वह दस-दस मिनट बोलें। बीचमें कोई दूसरा न बोले। निश्च लिखित पाँच विषयों पर विचार होना निश्चय हुआ:—

शास्त्रार्थ के लिये ५ प्रश्न--

१- परमेश्वर ने जगत् को किस वस्तु से, किस समय और किस उद्देश्य से रचा?

२--ईश्वर सर्वव्यापक है वा नहीं ?

३-ईश्वर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार है ?

४-वेद, बाइबिल और कुरान के ईश्वर का वाक्य होने में क्या प्रमाण है ?

५—मुक्ति क्या पदार्थ है और वह किस प्रकार प्राप्त हो सकती है ?

विज्ञापन तो यह दिया गया था कि मेला दो दिन १९-२० मार्च सन् १८७७ को होगा, परन्तु स्वामीजी ने जब सहारनपुर के मेले में जाना अस्वीकार

मेले की स्त्रविध कर दिया था श्रीर कहा था कि हम तब जा सकते हैं जब मेला दो पर वाद-विवाद सप्ताह तक रहे, तो उनसे कहा गयाथा कि पाँच दिन श्रवश्य रहेगा।

परन्तु जब उक्त सभा में यह विषय प्रस्तुत हुआ, खामीजी ने कहा कि मेला पाँच दिन रहना चाहिए, तो पादरी लोगों ने आपत्ति की और कहा कि विज्ञापन

में मेले की अवधि दो ही दिन रक्सी गई थी और हम दो ही दिन रहने का प्रवन्ध करके अ यह शब्द वास्तव में 'अनाहत' है अर्थात् जो विना किसी टकोर वा आधात के उत्पन्न हो

और कान बन्द करने से चिड़ियों की सी चहकार सुनाई देती है, उसका नाम है। 'अनहद' इसीका अपश्रंश है।

— संग्रहकर्त्ता,





इंसाई और मुसलमानों के साथ " सत्यवर्म विचार " ( मेला चान्तापुर ) ।

#### सप्तदश अध्याय

आये हैं इससे अधिक हम नहीं ठहर सकते। इस पर खामीजी ने पुनः आपित की कि हमसे तो कहा गया था कि मेले की अविधि सात दिन होगी अब दो दिन की कैसे रक्खी जाती है ? मुन्शी इन्द्रमिण ने कहा कि खामीजी आप चिन्ता न करें, एकही दिन में ज्ञात होजायगा कि सत्य धर्म कौनसा है, तो खामीजी चुप होगये।

सभा की कार्यवाही ९ वर्ज समाप्त हुई, तत्पश्चात् सब लोग भोजन करने को चले

गये। एक वजे फिर सब लोग इकट्टे हुए।

सव से पूर्व मुनशी प्यारेलाल ने खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने हमें ऐसे सम्राट् के राज्य में रक्खा है जिसमें सब लोग स्वतन्त्रतापूर्वक मेला संस्थापक का धन्मी-विचार कर सकते हैं और जिला मैजिस्ट्रेट को धन्यवाद दिया कारिमिक कथन कि उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक मेले की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात् विभिन्न धन्मों के प्रतिनिधियों को मेले में पथारने के लिय धन्यवाद दिया और आशा प्रकट की कि विद्वान् लोग जो इकट्ठे हुए हैं वह अपने २ धन्में के गुण अत्यन्त नमीं और मधुरता के साथ वर्णन करेंगे।

तत्पश्चात् यह प्रश्न उठा कि कौन कौन किस २ धर्म्म की श्रोर से बोलगा। इसपर बहुत वाद-विवाद हुश्रा। श्रन्त में ५ व्यक्ति ईसाइयों श्रोर ५ मुस-शास्त्रार्धकर्त्ता लमानों की श्रोर से नियत हुए। हिन्दुश्रों की श्रोर से भी ५ व्यक्ति कौन २ हों नियत करने के लिये कहा गया, परन्तु स्वामीजी श्रौर मुन्शी इन्द्र-मिए ने कहा कि हम दो ही पर्य्याप्त हैं। इस पर मौलवियों ने परिइत

लक्ष्मीदत्त शास्त्री का नाम जो शाहजहाँपुर हाई स्कूल के हेड पिएडत थे लिखवाना चाहा। इसपर स्वामीजी ने उनसे कहा कि आपको अपने धर्म का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, आप्यों के प्रवन्ध में हस्तचेप करने का कोई अधिकार नहीं है और पिएडत लक्ष्मीदत्त से भी कहा कि यह लोग हममें आपस में विरोध कराकर तमाशा देखना चाहते हैं। इतना होने पर भी एक मौलवी ने पिएडत लक्ष्मीदत्त का हाथ पकड़ कर कहा कि इनके कहने से क्या होता है, तुम अपना नाम लिखादो। इस पर फिर स्वामीजी ने कहा कि जैसे आप सुन्नत जमाअत हैं आप को शीओं की ओर से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है, जैसे प्रोटेस्टेंन्टों को रोमन-कैथलिकों की आर से वक्ता निर्वाचित करने का अधिकार नहीं है ऐसे ही आपको यह कहने का अधिकार नहीं है ऐसे विश्वापको यह कहने का अधिकार नहीं है कि आपभों की ओर से कौन नियत किया जाय और पिएडत लक्ष्मीदत्त को भी समभाया कि यह लोग घरमें फूट डलवाना चाहते हैं आप इनकी चाल में न आवें।

इसके वाद मौलवी मुह्मम्मद्कासिम और पादरी नेविल में यह विवाद छिड़ा कि पहले किस प्रश्न पर विचार हो; अन्त को यह निश्चय हुआ कि प्रश्नों पादरी मौलवी में पर यथाक्रम ही विचार किया जावे और पहले मौलवी मुह्म्मद्क्षिपट कासिम अपने सिद्धान्तों का वर्णन करें और उनपर जो आत्तेप करना चाहें करें और मौलवी उत्तर देवें। तदनुसार मौलवी ने कहा कि मुह्म्मद खुदा के आखिरी पैराम्बर हैं और कुरान ने पहली सारी आसमानी कितावों को

मनसूख कर दिया। इस पर पादरी नेविल ने कहा कि मुहम्मद साहब के पैगम्बर और करान के ईश्वर-बाणी होने में सन्देह हैं। ईसामसीह पर ही विश्वास लान से मोच हो सकता है। क़ुरान में जो बात हैं वह सब बाइबल की हैं। मौलबी ने कहा बाइबल में बहुत अदल बदल हो गई है, इसलिये वह मानने योग्य नहीं है और एक आयत को दिखा कर कहा कि स्वयं पादिरयों ने ही लिखा है कि इस आयत का पता नहीं लगता। पादिरयों ने कहा कि इसमें क्या दोप है, यह तो सत्य को प्रहण करना है। मौलबी ने कहा कि ईसा खुदा नहीं हो सकता, यदि था तो वह अपने आपको सलीब से क्यों न बचा सका, इत्यादि।

इसी प्रकार की बातों में समध्या हो गई।

पहले प्रश्न पर विचार आसार्थ-सभा संगठित हुई और पहले प्रश्न पर विचार आरम्भ हुआ।

पादरी स्काट—हम ठीक ठीक नहीं जानते ईश्वर ने इस संसार को किस वस्तु से बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि ईश्वर हमारे सुख के लिये श्वपने हुकम से सृष्टि को श्वभाव से भाव में लाया है।

मीलवी मुहम्मदक्कासिम—खुदा ने दुनिया को अपने वजूदे खास से प्रकट किया। सब बम्तुएँ मनुष्य के लिये बनाई हैं और मनुष्य को अपनी (इवादत) आराधना के लिये बनाया है।

स्वामीजी ने पहले तो सबको उपदेश दिया जिसका भाव था कि यह शास्त्रार्थ सस्य असस्य के निर्णय के लिये हैं न कि हार जीत के लिये, अतः सब लोगों को मधुर वार्णा का प्रयोग करना चाहिए। कटु शब्दों का व्यवहार करना वा एक दूसरे की बात को भिष्या बताना आदि उचित नहीं है, विचार प्रेमपूर्वक होना चाहिए और ऐसा ही अभिप्राय इस मेले को आरम्भ करने वालों का है। अतः सब प्रकार पत्तपात को छोड़कर सस्य भाषण करना उचित है।

इसके पश्चात् प्रथम प्रश्न पर अपना मन्तव्य प्रकट किया जिसका आशय यह था कि परमेश्वर ने जगत् को उसके उपादान कारण प्रकृति से बनाया है जिस अव्यक्त, व्याकृत और परमाणु भी कहते हैं। वह अनादि है, और उसका अन्त भी नहीं। यह जगत् उसी कारण का कार्यक्ष है। जब ईश्वर प्रलय करता है तो स्थूल जगत् सूक्ष्म होकर परमाणुक्ष्प हो जाता है। अभाव से भाव कभी नहीं हो सकता। यह कहना कि पहले किसी वस्तु का अत्यन्ताभाव था और फिर यह कहना कि उसका भाव होगया 'बदतो व्यावात' अर्थात् अपने कहे को स्थयं काटना है। बिना कारण के कोई कार्य्य नहीं हो सकता। कारण तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम उपादान कारण जिसमें विकार उत्पन्न करके किसी वस्तु को बनाया जाय, जैसे बड़े का उपादान कारण मिट्टी है क्योंकि मिट्टी का ही दूसरा ह्म बड़ा है। दूसरा निमित्त कारण अर्थात् उपादान कारण को कार्य ह्म में लाने वाला जैसे घड़े का निमित्त कारण कुम्हार है जो मिट्टी से घड़ा बनाता है तीसरा साधारण कारण—दिशा, काल, उपकरण जैसे घड़े का साधारण कारण चाक, दिशा काल आदि हैं। ऐसे ही जगत् का उपादान कारण, प्रकृति, निमित्त कारण परमेश्वर, साधारण कारण दिशा, काल आदि। प्रकृति जड़ है वह स्थयं अपने आप को नहीं बना सकती। यदि यह कहा जाय कि ईश्वर ही स्थयं सब इप्ह

कुछ वन गया तो ईश्वर ही चोर, जार, कुत्ता, बिल्ली, रोग आदि हो जायगा। जब ईश्वर के सिवाय कुछ भी न था तो अभाव से भाव मानना पड़ेगा जो किसी प्रकार भी युक्तिसङ्गत नहीं है। जीव भी अनादि हैं और यह सृष्टि प्रवाह रूप से अनादि हैं अर्थात् सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि। यह चक्र यों ही चलता रहता है, इसका कभी अन्त नहीं होता।

श्रव रहा यह प्रश्न कि ईश्वर ने जगत् को कब बनाया, तो इसका उत्तर वह धर्म्म तो क्या दे सकते हैं जिनको प्रचलित हुए १८०० वा १३०० वर्ष हुए हैं, इसका उत्तर तो सस्य सनातन वैदिक धर्म्म ही दे सकता है जो सृष्टि के श्रादि से हैं। वैदिक धर्म्म के श्रनुसार सृष्टि को बने हुए १९६०८५२९७६ वर्ष हुए श्रीर श्रमी २३३३२२७०२४ वर्ष सृष्टि श्रीर रहेगी। ज्योतिप शास्त्र में यह संख्या लिखी है श्रीर दान श्रादि हुम कम्मों के श्रवसर पर जो सङ्गरन पढ़ा जाता है उसमें यह संख्या पढ़ी जाती है यथा:—

श्रो३म् तत्सत् श्रीब्रह्मणोद्वितीयप्रहरार्द्वे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे किल्युगे कलिप्रथमचरणेऽमुकसंवत्सरेऽमुकमासेऽमुकपचेऽमुक तिथावित्यादि ।

यह इतिहास सिद्ध है और इसकी पृष्टि भूगर्भ विद्या से भी होती है।

ईश्वर ने सृष्टि किस लिये बनाई इसका उत्तर यह है कि यतः सृष्टि प्रवाह रूप से चनादि है च्रतः जब प्रलय होता है तो जीवों के कर्म्म विना फल भोगे हुए रह जाते हैं जिनका फल भोगना उनके लिए च्रनिवार्य है च्रौर फल विना जगत् के च्रन्यत्र भोगे नहीं जा सकते, इसलिय ईश्वर पुनः सृष्टि रचता है। दृसरे वह च्रपनी च्रनन्त विद्या, ज्ञान, बल, सृष्टि रचने की शक्ति को भी सृष्टि रच कर सफल करता है तथा सृष्टि से यह च्रभिप्राय भी सिद्ध होता है कि प्राणी सुख पाते हैं च्रौर उन्हें मोत्त के साधन प्राप्त होते हैं।

स्वामीजी के कथन पर पादरी स्काट ने यह आक्षेप किया कि जगत् सीमावान् है श्रीर सीमावान् पदार्थ अनादि नहीं हो सकता, कोई वस्तु अपने आप को नहीं बना सकती। परमेश्वर ने अपनी क़ुद्रत से जगन् को बनाया है। जिस वस्तु से उसने जगन् को बनाया है हमें ज्ञात नहीं और पिएडतजी ने भी उसे नहीं बताया। मौलाना मुहम्मदकासिम ने यह आक्षेप किया कि जब सब चीजें अनादि हैं तो परमेश्वर को मानना व्यर्थ है और सृष्टि की रचना के समय को कोई नहीं बता सकता।

स्थामीजी ने उत्तर दिया कि पादरी साहब मेरे कथन को नहीं समसे। मैंने कहा था कि ईश्वर ने जगत् को प्रकृति से बनाया, कार्य्य जगत् तो अनादि नहीं, परन्तु प्रकृति अनादि है, उसके एक अणु को भी नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि कोई वस्तु स्वयं अपने को बना सकती है। यदि ईश्वर ने अपनी , कुदरत से जगत् को रचा तो में पूछता हूँ , कुदरत कोई वस्तु है वा नहीं। यदि है तो अनादि हुई, यदि नहीं है तो उससे कोई वस्तु बन नहीं सकती। मैंने तो बता दिया था कि ईश्वर ने प्रकृति से जगत् को रचा। पादरी साहव का यह कहना कि मैंने जगत् के उपादान कारण को नहीं बताया ठीक नहीं है।

मौलवी साहब का भी कथन ठीक नहीं है। प्रकृति जड़ है, उसमें खयं कार्य रूप

होकर जगन के बनाने का सामध्ये नहीं है, उसे कार्य्य रूप चेतन आत्मा परमेश्वर ही कर सकता है। जगन् में बुद्धि का कैसा ऋदूत चमत्कार हैं, जिसे देखकर मनुष्य चिकत रह जाता है । परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन ऐसे आश्चर्यात्पादक कार्य्य कर सकता है। श्रतः प्रकृति के श्रनादि होते हुए भी परमेश्वर का मानना श्रावश्यक है।

इतने में एक ईसाई महाशय बोल उठ कि जब दो बस्तुएँ हैं एक कार्य्य दूसरा कारण तो दोनों अनादि नहीं हो सकते अतः ईश्वर ने मृष्टि अपनी कुदुरत से, नास्ति से, बनाई ।

मौलबी साहब ने कहा कि गुण दो प्रकार के होते हैं—एक भीतर के (स्वाभाविक) दूसरे बाहर के (नैमित्तिक)। स्वाभाविक गुणी में होते हैं श्रीर नैमित्तिक दूसरे से गुणी में त्र्यात हैं। स्वाभाविक गुण दूसरे में जाकर वैसे ही बन जाते हैं, परन्तु जिसके गुण होते हैं वह उससे पृथक होता है, जैसे जिस वर्तन में सूर्य्य का प्रतिविंव पड़ता है वह वैसा ही होजाता है, परन्तु सूर्य्य नहीं वन जाता ऋतः हमें ईश्वर ने ऋपनी इच्छा से बनाया है।

स्वामीजी ने ईसाई महाशय को ता यह उत्तर दिया कि जगत का उपादान कारण प्रकृति (परमाणु ) और जीव अनादि हैं। नास्ति से अस्ति हो नहीं सकती। यदि कुद्रत कोई वस्तु है तो उसे भी अनादि मानना पड़ेगा क्योंकि, ईश्वर के गुण कर्म सब अनादि हैं श्रीर मौलवी साहब से यह कहा कि यदि कहा भीतर के गुणों से जगत् बना है ता भी ठीक न होगा, क्यों ? गुण द्रव्य से ऋलग रह नहीं सकता और गुण द्रव्य से बन भी नहीं सकता । दूसरे ऐसा मानने से तो जगन् ही ईश्वर हो जायगा। वाहर के गुणों से बना हुआ मानने में ईश्वर के सिवाय श्रौर गुए। द्रव्य भी मानने पड़ेंगे श्रौर वह भी श्रमादि होंगे। इच्छा या तो कोई वस्तु है वा गुर्ण । यदि वस्तु हे तो ऋनादि होगी ऋौर गुर्ण मानोगे तो उससे सिष्ट न वन सकेंगी जैसे केवल इच्छा से घड़ा नहीं वन सकता।

इसके पश्चान् पादरी साहब ने तो यह कह कर पीछा छुड़ाया कि यह तो ईश्वर ही जानता है कि उसने किस चीज से जगन् को बनाया, हम नहीं जान सकते । परन्तु मौलवी साहब कहने लगे कि ईश्वर ने जगन् श्रपने नूर से बनाया है । इस पर स्यामीजी ने कहा कि नूर प्रकाश को कहते हैं। प्रकाश तो केवल मूर्तिमान पदार्थ को प्रत्यत दिखा सकता है श्रीर प्रकाश करने वाले पदार्थ से पृथक नहीं रह सकता। श्रतः प्रकाश से सृष्ट्युत्पत्ति

श्चसम्भव है।

फिर एक ईसाई बोल उठ कि यदि संसार इश्वर की जात ( प्रकृति ) में सनातन से था तो परमेश्वर ने अपनी जान से संसार को बनाया और यतः वह उसकी जात में अनादि था तो ईश्वर सीमित हो जायगा।

स्वामीजी ने उत्तर दिया कि जगन्-प्रकृति अनादि थी और वहीं रचे जाने से सीमा-

बद्ध हुई, न कि ईश्वर ।

तत्पश्चात् ईसाइयों ने कहा पण्डितजी इस वात का सहस्र प्रकार से उत्तर दे सकते हैं श्रीर हम सहस्रों मिलकर भी उन्हें निरुत्तर नहीं कर सकते। अब इस विषय पर शास्त्रार्थ करना व्यर्थ है ।

इस पर सब लोग अपने-अपने डेरों को चल गये और जनता में स्वामीजी की भूरि-

भूरि प्रशंसा होने लगी।

दोपहर के पश्चात् सभा फिर जुटी।

#### सप्रदश ऋध्याय

पहले तो सब ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि समय थोड़ा है, अतः इस प्रश्न पर ही विचार होना चाहिये कि मक्ति क्या है ? और किस प्रकार मिल सकती है। फिर कुछ वाद-विवाद इस विषय में हुआ कि पहले पाँचवं प्रक्ष पर कीन कथन करे. अन्त को यहां स्थिर हुआ कि स्थामीजी ही पहले विचार कथन करें ।

स्वामीजी ने कहा कि मुक्ति छूट जाने को कहते हैं, अर्थान् सब दुःखों से छूट कर एक सचिदानन्द्स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहना और जन्म मरण आदि

दःख सागर में न गिरना।

मुक्ति-प्राप्ति का पहला साधन सत्य का आचरण है, सत्य वह है जिसमें आत्मा और परमात्मा की साची हो। वह साची यह है कि सत्य के बोलने में उत्साह, आनन्द और निर्भयता प्राप्त होती है और असत्य के आचरण में भय, शङ्का, लजा उत्पन्न होती है। यजर्बेंद्र ऋ० ४० के तीसरे मन्त्र में कहा है:--

# असर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः। ताँस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥

परमेश्वर की आज्ञा भंग करने वाले अर्थान आत्मा के ज्ञानविरुद्ध कहने, करने और मानने वाले का ही नाम असुर, राज्ञस, दुष्ट और पापी है।

दसरा साधन—सत्य विद्या अर्थान् ईश्वरकृत वेदिवद्या को यथावत् पढ़ कर ज्ञान की उन्नति श्रीर सत्य का यथावत् पालन करना ।

तीसरा साधन-सत्पर्तप. ज्ञानियों का सङ्ग करना।

चौथा साधन-योगाभ्यास से मन, इन्द्रिय और आत्मा को असत्य से हटाकर सत्य में स्थिर करना और ज्ञान को बढाना।

पाँचवाँ साधन - ईश्वर-स्तुति करना अर्थात् उसके गुणों की कथा सुनना और विचारना ।

छठा साधन-ईश्वर-प्रार्थना श्रर्थान् ईश्वर से असत्य, अज्ञान, अधर्म से पृथक् रहने, सत्य, ज्ञान, धर्म में स्थिर रहने और जन्म-मरण के दु:खों से छटकर मुक्ति प्राप्त करने की प्रार्थाना करना।

जब मनुष्य अपने आत्मा, प्राण और सब सामध्ये से परमेश्वर को भजता है तो करुणा-मय परमेश्वर उसे अपने आनन्द में स्थिर कर देता है। मुक्ति धर्म, अर्था, काम और सत्य पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। ईश्वराज्ञा का पालन धर्म और उसका उल्लंघन अधर्म है। धर्म से ही अर्थ और काम को सिद्ध करना चाहिये अर्थात् अपने सुख-साधन के लिये कोई काम पत्तपात, अन्याय, असत्य और अधर्म से न करना चाहिये।

पादरी साहब—दु:खों से छूटने का नहीं बल्कि पापों से बचने और स्वर्ग में पहुँचने का नाम मुक्ति है। ईश्वर ने आदम को पवित्र बनाया था, परम्तु उसने शैतान के बहकान से पाप किया जिससे उसकी सब श्रौलाद पापी होगई। मनुष्य श्रपनी इच्छा से पाप करता है, जैसे घड़ी श्रपने त्राप चलती है। श्रतः वह त्रपने सामर्थ्य से पापों से नहीं बच सकता श्रीर

मुक्ति नहीं पासकता । प्रभु ईसामसीह पर विश्वास करने से ही उसे मुक्ति मिल सकती है । हिन्दू कहते हैं कि कलियुग मनुष्यों से पाप कराता है, परन्तु ईसामसीह पर विश्वास लाने से वह भी पाप से बच सकते और मुक्ति पासकते हैं।

जहाँ २ ईसामसीह की शिक्ता फैलती जाती है वहाँ २ लोग पाप से बचने जाते हैं। इंग्लैंड में एक मनुष्य त्राप जैसा बलवान, था परन्तु था बड़ा कुकर्मी। जब उसने ईमा-मसीह पर विश्वास किया तो वह पाप से बच गया। मैं भी ईसामसोह पर विश्वास करने

से पापों से बच गया और मैंने मुक्ति को पालिया।

मौलवी साहब—ईश्वर की इच्छा है जिसको चाहे मुक्ति दे जिसको चाहे न दे। यदि हाकिम किसी अपराधी से प्रसन्न हो जाता है, उसे छोड़ देता है और जिससे अप्रसन्न होता है उसे दण्ड देता है। ईश्वर जो चाहता है वह करता है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। परन्तु समय के हाकिम पर विश्वास करना चाहिये। इस समय क। हाकिम हमारा पैगम्बर है, उम पर विश्वास लाने से मुक्ति हो सकती है। विद्या से अवश्य अच्छे काम हो सकते हैं, परन्तु मुक्ति तो उसी के हाथ में है।

स्वामीजी—पादरी साहब ने जो यह कहा है कि मुक्ति दुःख से छुटने का नहीं प्रत्युत पापों से बचने का नाम है सो यह उन्होंने मेरे आशय को समके विना ही कह दिया है, क्योंकि मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुमुक्ष को पाप का आचरण नहीं करना चाहिये। पाप का परिणाम भी दःख ही होता है जो पाप से बचेगा वह दुःख से भी छटेगा।

ईसाई भी परमेश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं। परन्तु यह मानने से कि शैतान ने आदम को बहका कर उससे पाप कराया वह सर्वशक्तिमान नहीं रहता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आदम को जिसे उसने पवित्र बनाया था बहकाने की शक्ति शैतान में न होती। परमेश्वर की बनाई हुई वस्तु को कोई नहीं बिगाड़ सकता। यह बात तो कोई भी विद्वान नहीं मान सकता कि पाप तो किया आदम ने और पार्पा होगई उसकी सब सन्तान। जो पाप करता है वहीं दुःख भोगता है, दूसरा नहीं। केवल आदम और हब्बा से मनुष्य-जाति की उत्पत्ति मानने में बड़ा दाय यह आता है कि इससे संग बहिन भाई का विवाह होना मानना पड़ता है। यह मानना चाहिए कि सृष्टि को आदि में परमेश्वर ने बहुत से स्नी-प्रकृप रचे थे।

यदि शैतान सबको बहकाता है तो मैं पूछता हूँ कि शैतान को किसने बहकाया ? यदि कहो कि किसी ने नहीं तो जैसे शैतान अपने आप बहक गया वैसे ही आदम भी अपने आप बहक गया होगा, किर शैतान के मानने की, कोई आवश्यकता नहीं। यदि कहों कि किसी ने शैतान को भी बहकाया होगा तो उसका बहकाने वाला सिवाय ईश्वर के दूसरा हो नहीं सकता। ऐसी दशा में जब स्वयं ईश्वर ही बहकाने वाला और पाप कराने वाला है तो वह पापों से बचा कैसे सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा मानना ईश्वर के स्वभाव के

भी विरुद्ध है, क्योंकि वह न्यायकारी और सत्य कर्मी का ही कत्ती है।

शैतान परमेश्वर की सृष्टि में इतनी गड़बड़ डालता है। परन्तु वह उसे न दएड दंता है, न मारता है, न क़ैद करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर में ऐसा करने की शक्ति ही नहीं है। शैतान के मानन वाले पाप से कभी नहीं बच सकते, क्योंकि वह समभते हैं ४०० कि पाप शैतान कराता है हम तो पापी ही नहीं स्त्रीर फिर जब सबके पापों के बदले ईश्वर

का इकलौता पुत्र सुली पर चढ़ गया तो हमें ऋव क्या हर है।

पादरी साहब ने घड़ी का दृष्टान्त भी ठीक नहीं दिया। घड़ी तो बही चाल चलती है जो उसके बनाने वाले ने उसमें रख़्वी है, उसमें उसे बदलने की स्वतन्त्रता नहीं है। मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, परन्तु ईश्वर की त्राज्ञा त्रच्छे कर्म करने की है, बुरे कर्म करने की नहीं।

श्रापने जो यह कहा है कि मुक्ति स्वर्ग में पहुँचने का नाम है और कि शैतान के वहकाने के कारण मनुष्यों में पाप से बचने की शक्ति नहीं है सो यह भी ठीक नहीं क्योंकि शैतान कोई मनुष्य नहीं और मनुष्य स्वतन्त्र हैं, तो वह श्राप दोपों से बचकर परमात्मा की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु श्राप स्वर्ग में भी कैसे रह सकेंगे। वहां श्रादम ने शैतान के बहुकाने से गेहूँ खाया था। क्या श्राप उसे न खायँगे श्रीर स्वर्ग से न निकाल जायँगे?

त्राप लोगों ने तो ईश्वर को मनुष्य के समान मान रक्या है। मनुष्य ऋल्पज्ञ है उसे सब बातें ज्ञात नहीं होतीं, ऋतः उसे किसी जानकार की सिकारिश की आवश्यकता होती है, परन्तु परमेश्वर तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, उसे किसी पैगम्बर की सहायता और सिकारिश की आवश्यकता नहीं हो सकती और यदि होती है तो उसमें और मनुष्य में भेद ही क्या रहा। वह न्यायकारी भी नहीं रहता, क्योंकि यदि किसी पापी को वह िसी की सिकारिश से ज्ञाम करता है तो न्याय नहीं करता। परमेश्वर के दरवार में करिश्तों का मानना तो और भी आपत्तिजनक है। यदि ईश्वर सर्वव्यापक है तो वह शरीर वाला नहीं हो सकता, यदि सर्वव्यापक नहीं है तो अवश्य शरीर वाला होगा और सीभित हो जायगा और उसका जन्म-मरण भी अवश्य होगा।

पादरी साहव ने जो किलयुग के विषय में कहा है वह भी ठीक नहीं है। ऋार्य्य लोग युगों की व्यवस्था उस प्रकार मानते हैं जिस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मए पश्चिका ७ किएडका

१५ में लिखी है:-

# कलिश्शयानो भवति सिङ्जहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठँस्नेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्॥

जो सर्वथा अधर्म करता है उसका नाम किल, जो आधा अधर्म और आधा धर्म करता है उसका द्वापर, जो एक हिस्सा अधर्म और तीन हिस्से धर्म करता है उसका नेता और जो सर्वथा धर्म करता है उसका नाम सन् युग है।

बुरे कर्म्म करने वाला दुःख से नहीं बच सकता, श्रच्छे कर्म्म करने वाला ही बच

सकता है।

क्या ईश्वर ईसामसीह के बिना अपने भक्तों को बचाने में समर्थ नहीं है ? वह अवश्य बचा सकता है, उसे किसी पैगम्बर की आवश्यकता नहीं है। यह बात अवश्य है कि जब किसी देश में उत्तम पुरुष हांते हैं, उनके उपदेश से लोगों का सुधार होजाता है; जहाँ ऐसे उपदेश नहीं होते वहाँ बिगाड़ होता है। प्राचीन आर्थावर्त्त में ऐसे उपदेश थे जिनसे लोग सुबरे हुए थे अब ऐसे उपदेशकों का अभाव है, अतः लोग बिगड़े हुए हैं। इससे आर्थों के

सनातन मत में कोई दोष नहीं त्राता ! ईसाई त्रौर मुसलमानों के मत १८०० त्रौर १३०० वर्ष से हैं परन्तु उतमें त्रापम के विरोध से किरके हो गये हैं । त्रार्वधर्म १९६०८५२९७६ वर्ष से हैं, किर भी उसमें विगाइ बहुत कम हुत्रा है । ईसाइयों में जो सुधार है वह ईसाई मत के कारण नहीं है प्रत्युत पार्तिमेंट त्रादि के उत्तम प्रबन्ध के कारण है। पादरी साहत्र ने जो इंग्लिस्तान के दुष्ट मतुष्य का दृष्टान्त मेरे साथ मिला कर दिया, सो यह उन्हें उचित न था।

मौलवी साह्य का कहना कि ईश्वर जो चाहे सी करे, ठीक नहीं है इससे ईश्वर न्याय-कारी नहीं रहता। वह मुक्ति उसी को देता है जो मुक्ति के काम करता है, विना पाप-पुग्य के द:ख-सुख नहीं देता।

परमेश्वर ही सब समय का हाकिम है, दूसरा कोई नहीं।

दूसरे पर विश्वास करने से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। यदि ईश्वर दूसरे के कहने से मुक्ति देता है तो वह मुक्ति देने में पराधीन हो जायगा और पराधीन ईश्वर हो नहीं सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है वह अपने कामों में किसी की सहायता नहीं लेता। वड़ा आश्चर्य है कि मुसलमान परमेश्वर को लाशरीक भी मानते हैं और फिर पैराम्बरों को मुक्ति देने में उसके साथ मिला देते हैं।

स्वामीजी अपना वक्तव्य समाप्त न कर पाये थे कि चार वज गये। मौलिवियों ने कहा कि हमारी नमाज का समय होगया है, पादरी स्काट ने कहा कि मैं आपसे एकान्त में कुछ वात करना चाहता हूँ। अतः मौलवी लोग नमाज को, और मेले में गड़बड़ होगई स्वामोजी और पादरी साहब एक ओर को, चल गये। पीछे एक मौलवी ने जूता पहने मेज पर खड़े होकर अपने मत का व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। इसी प्रकार एक ईसाई भी अपने धर्म का उपदेश देने लगा। इस प्रकार गड़बड़ होने पर किसी ने यह उड़ा दिया कि मेला समाप्त होगया।

स्वामीजी ने जब यह हहागुहा सुना तो पृद्धा कि यह क्या गड़बड़ है, मौलबी लोग स्वामीजी ने जब यह हहागुहा सुना तो पृद्धा कि यह क्या गड़बड़ है, मौलबी लोग समाज से आए वा नहीं ? तो लोगों ने कहा कि मेला समाप्त होगया। भेला समाप्त होगया स्वामीजी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा कि ऐसे फटपट मेला किसने समाप्त कर दिया, न किसी की सम्मति लोगई, न किसी से कुछ पूछा गया, अब आगे कुछ बात-चीत होगी वा नहीं ? परन्तु कुछ उत्तर न मिला। तब लोगों ने स्वामीजी से कहा कि आप भी चिलये। स्वामीजी ने कहा कि हमारी इन्छा तो यह थी कि मेला कम से कम पाँच दिन रहता। पाइरियों ने कहा कि हम दो दिन से अधिक नहीं रह सकतं। तब स्वामीजी अपने डेरे पर चले गये। वहाँ भी जिज्ञासुओं से धर्म-

संबाद होता रहा ।

रात्रि में पादरी स्काट और दो पादरियों के साथ खामीजी के
पादरियों से बात-चीत
डेरे पर श्राये । पादरी स्काट ने पूछा कि श्रावागमन सत्य है वा
श्रमत्य और इसका क्या प्रमाण है ?

स्वामीजी —आवागमन सत्य है। जो जैसे कर्म करता है वैमा ही शरीर पाता है, अच्छे कर्म करने से मनुष्य का, और बुरे कर्म करने से पत्ती आदि का। बहुत उत्तम कर्म करने से मनुष्य देवता अर्थान् विद्वान् और बुद्धिमान् होता है। बालक उत्पन्न होते ही

#### सप्तद्श अध्याय

अपनी माता का दूध पीने लगता है, क्योंकि उस को पहले जन्म का अभ्यास बना रहता है। संसार में लोगों को धनाट्य कंगाल, सुखी, दुखी, अनेक प्रकार के ऊँच-नोच देखने से विदित होता है कि यह सब पूर्व जन्म के कमों के कारण है। जीव अनादि है। यदि जीव का एक ही जन्म हो तो जगत् में सुख दु:ख की व्यवस्था नहीं रहती, किर यह भी है कि मरने के पश्चान् क्यामत के दिन तक न्याय की प्रतीचा में जीव को हवालात में रहना होगा।

एक पादरी ने खामीजी से कहा कि महाराज हम भी तो आर्थ्य हैं। खामीजी ने कहा कि आप सभ्य अवश्य हैं, परन्तु आर्थ्य नहीं, क्योंकि आर्थ्य अप की प्रमंपुरतक आप को ऐसा नहीं हैं कहते हैं श्रेष्ठ धर्मात्मा को और आप की धर्मपुरतक आप को ऐसा नहीं बताती। महात्मा ईसा से उनके कुछ शिष्यों ने पूछा था कि आप अन्धों और कोढ़ियों को चंगा कर देते हैं, परन्तु हम नहीं कर सकते। इसका क्या कारण हैं? महात्मा ईसा ने उत्तर दिया कि तुम में राई बराबर भी विश्वास नहीं है। जब महात्मा ईसा के शिष्यों में ही विश्वास न था तो आप लोगों में कैसे हो सकता हैं? बाइबल कहीं भी नहीं कहती कि ईसा ईश्वर थे।

इसके पश्चात् पादरी साहव चले गये।

मौलिवयों ने शाहजहाँपुर पहुँच कर मुन्शी इन्द्रमिण को लिखा कि आप यदि यहाँ आवें तो हम आप से शास्त्राथे करना चाहते हैं। परन्तु जब स्वामीजी और मुन्शीजी वहाँ पहुँचे तो किसी ने शास्त्रार्थ का नाम भी न लिया।

चौँदापुर श्रवस्थिति के दिनों में ही एक दिन महाराज ने मुंशी प्यारेलाल से भुने हुए चने मँगाय तो मुंशी इद्रमिश ने विनोद में कहा कि चनों में घुन हुआ विनोद-वार्ता करता है, चनों के साथ घुन भी भुन गया होगा। महाराज ने भी उन्हें वैसा ही उत्तर देकर निरुत्तर कर दिया कि गेहूँ में भी तो घुन

होजाता है और गेहूँ के साथ पिस जाता है तो क्या आप आट को फेंक दिया करते हैं।

मुंशी प्यारेलाल का विचार था कि खामीजी केवल सभाजित् पिएडत ही हैं, परन्तु

योग में उनकी गति नहीं हैं। उन्होंने अनहत शब्द, अजपाजाप

स्वामीजी पूर्ण योगी थे आदि के विषय में खामीजी से प्रश्न किये। खामीजी ने उनके ऐसे

उत्तम उत्तर दिये कि मुन्शी प्यारेलाल को खामीजी के पूर्ण योगी
होने का विश्वास होगया।

द्यानन्दप्रकाश में लिखा है कि चाँदापुर में ही खामीजी ने आपवीती निम्न लिखित कथा म॰ बख्शीराम और मुन्शी इन्द्रमणि को सुनाई थी:—

"मैं जिन दिनों में एकाकी घूमता था, उन दिनों में मेरा एक ऐसे स्थान पर जाना हुआ जहाँ सभी शाक्त वसते थे। उन्होंने मेरी वड़ी सेवा-ग्रुश्रूपा की। ऋष्प-वीती कथा जब कई दिन के निवास के अनन्तर, मैं वहाँ से चलने लगा तो उन लोगों ने अत्याश्रह से मुभे ठहरा लिया, मैं समभता रहा कि ये भक्ति-भाव से मुभे ठहराते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाने पर उनका पर्व दिन आगया। उस दिन सारे शाक्त, देवी के मन्दिर में एकत्र होकर गीत गाने लगे। उस दिन, उन्होंने मुभे भी कहा

कि आज हमारे मन्दिर में महोत्सव है, आप वहाँ अवश्य चिलये। मैंने बहुत समफाया कि देवी के दर्शन में मेरा निश्चय नहीं, परन्तु वे एक न सुनते थे। पाँव पकड़ कर वह कहने लगे कि यदि आज पर्व के दिन मन्दिर में न पधारेंगे तो हमारा सारा उत्साह भङ्ग हो जायगा। आप मूर्ति को नमस्कार आदि कुछ भी न करना, परन्तु हमारे लिये चले तो चिलये।

"वह मन्दिर नगर से बाहर एक उजाड़ स्थान में था। उनके विवश करने पर मुफे उस मन्दिर में जाना पड़ा। उस समय वहाँ आँगन में होम होरहा था और लोग उत्सव मना रहे थे। मुक्ते वह दुर्गा की मृत्ति दिखलाने के बहाने से भीतर लंगय। मैं सहज स्वभाव से दुर्गा की प्रतिमा के सम्मुख जा खड़ा हुआ। मूर्ति के पास ही एक बलिप्ट व्यक्ति नङ्गी तलवार लये खड़ा था।

"वहाँ वे लोग मुक्ते कहने लगे 'महात्माजी! माता के आगे मुक्त कर नमस्कार अवश्य कीजिये'। मैंने उनको स्पष्ट शब्द में कहा कि मुक्त से ऐसी स्वामीजी के बिलदान आता करना दुगशामात्र है। मेरे बचनों से पुजारी चिढ़ गया और की तैयारी पास आकर मेरी प्रीवा को पकड़ कर मेरे सिर को नीचा करने लगा! उसके इस बताब ते में चिकित होगया, परन्तु ज्यों ही मैंने हिष्ट फिराई तो क्या देखता हूँ कि वह खड़धारी मेरे पास आगया है और मेरी प्रीवा पर खड़ बरसाना ही चाहता है।

"इस दृश्य को देखकर में तुरन्त सावधान होगया। मैंने मापट कर उसके हाथ से तलवार छीनला। पुजारी तो मरे वायें हाथ के एक ही धके से मन्दिर स्वामीजी बिलदान से की दीवार से जा टकराया। मैं तलवार लिय मन्दिर के व्यागन में केसे बचे व्यागया। उस समय व्यागन के सभी लोग कुल्हाड़ा, छुरी व्याद शस्त्र लंकर मुक्त पर दूट पड़े। द्वार की ब्यार देखा, तो उसके ताला लगा हुत्रा था। व्याप व्यापको बिलदान से बचान के लिये, मैं उद्यल कर दिवाल पर चढ़ गया व्यार परले पार कूदकर भाग निकला। दिन भर तो मैं वहीं छिपा बैठा रहा, परन्तु जब रात का राज्य विस्तृत होगया तो रातों रान प्रामान्तर में जा पहुँचा। उस दिन से मैंने शाक्त लागों का कभी भी विश्वास नहीं किया।"

दयानन्दप्रकाश में यह भी लिखा है कि एक बार खामीजी गवर्नर जनरल से मिल थे। उन्होंने खामीजी की बातों पर बहुत प्रसन्नता प्रकट की थी श्रीर उनकी विपत्तियों को सुनकर खेद श्रीर श्राश्चर्य प्रकट किया था। चलतं समय खामीजी श्रीर गवर्नर जनरल की निम्न लिखित बातचीत हुई थी:—

गवर्नर जनरल—यदि आप चाहें तो आपकी रचा के निमित्त कुछ सैनिक नियत किये जायँ और भ्रमण में कष्टन हो, इसलिय रेल के प्रथम दर्जे का आपको पास मिल जाय।

स्वामीर्जा—(धन्यवाद देते हुए) मैं आपकी इस सहायता को स्वीकार नहीं कर सकता। इसे स्वीकार करने पर लोग मुक्ते राजनौकर अथवा ईसाई धर्म का नौकर सममने लग जावँगे।

गवर्नर जनरल-क्या आप राजनौकरी को बुरा सममते हैं ?

#### सप्तदश ऋध्याय

स्वामीजी—में संन्यासी हूँ, श्रौर सची सरकार परमेश्वर का नौकर होगया हूँ । उसी पर भरोसा रखता हूँ । इसलिये किसी मनुष्य की नौकरी करना में श्रपने लिये श्रच्छा नहीं समभता।

गवर्नर जनरल-क्या श्राप वर्त्तमान सरकार को सञ्चा नहीं मानते।

स्वामीजी—सचा से मेरा तात्पर्य्य न परिवर्त्तन होने वाली से है, सो ऐसा एक ईश्वर ही है। उसका नियम ऋटल और निर्श्वान्त है। मनुष्यों के नियम और न्याय तो समयानुसार वदलते ही रहते हैं। अ

श्री सम्भव है कि शाकों का स्थामीजी को देवी पर बिल चढ़ाने का यह करना और उनका मिन र की दीवार पर से कृदकर उनके घेरे से निकल भागना सत्य हो। परन्तु स्वामीजी का गवर्नर जनरल से मिलना और उनका स्वामीजी की विपद्वार्त्ता सुनकर स्वामीजी की रक्षार्थ सैनिक नियत करने और रेल के प्रथम देने का पास देने को कहना हमारे विश्वास की सीमा को उल्लंघन कर जाता है। यह गवर्नर जनरल कीन थे, वह स्वामीजी से कब और कहाँ मिले थे, स्वामीजी को उनसे मिलने का अवसर कैसे मिला था आदि प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। स्वामीजी ने अन्य किसी को भी यह घटना नहीं सुनाई।





लुधियाना आर्यसमात का मन्दिर : (१४ ४०७)

# अष्टादश अध्याय

# वैशाख संवत् १६३४-त्रापाद संवत् १६३४

दापुर से महाराज २३ मार्च सन् १८७८ को प्रस्थित हुए श्रौर सहारतपुर लौट श्राये। वहाँ कुछ दिन विश्राम करके वैशाख कृष्णा ५ संवत् १९३४ श्रायोत् ३१ मार्च सन् १८७७ को लुधियाना पहुँचे। लुधियाना में लुधियाना महाराज का मुन्शी कन्हैयालाल श्रलखधारी ने श्रायन्त सम्मान श्रौर प्रेम से स्वागत किया। उन्होंने ही महाराज के ठहरने श्रादि का प्रवन्ध किया श्रौर महाराज को लाला वंशीधर वैश्य के बाग़ में ठहराया।

महाराज के व्याख्यान जटमल खजाञ्ची के घर पर होते थे जिनमें सहस्रों की संख्या
में श्रोता उपस्थित होते थे। त्राप के व्याख्यानों से नगर में घोर
व्याख्यान-माला त्रान्दोलन उपस्थित होगया था। महाराज ने पूर्व ही घोषित कर दिया
था कि मैं सात दिन तक प्रतिदिन व्याख्यान दूँगा। उनके बीचमें
कोई सजन न बोलें। त्राठवाँ दिन में शङ्का-समाधानार्थ रक्खूँगा। उस दिन जिस किसी
के मन में कोई शङ्का मेरे व्याख्यानों को सुन कर उत्पन्न हुई हो मुक्त से निवृत्त करले।

महाराज ने ऐसा ही किया, परन्तु शङ्का-समाधान के दिन किसी ने कोई विशेष प्रश्न नहीं किया। पादरी वेरी साहव स्वामीजी के उपदेश सुनन वहुधा आया करते थे और निजू तौर पर भी मिलने आते थे और धार्मिक विषयों पर प्रश्न करते थे। पादरी साहव ने इश्जील की एक प्रति भी महाराज को भेंट की थी। एक दिन पादरी वेरी साहब, पादरी और उच्च राज- मिस्टर कार स्टीकन जुडीशल असिस्टैन्ट कमिश्नर और पश्जाब के कर्मचारी दर्शन करने इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस भी महाराज से मिलने आये थे। स्टीकन अये साहव ने आहेप किया कि कृष्णजी ने जब ऐसे २ बुरे कर्म किये तो उन्हें महारमा कहना बुद्धि-सम्मत नहीं प्रतीत होता। महाराज ने उत्तर दिया कि श्रीकृष्णचन्द्र पर तो यह दोप भूठे लगाये जाते हैं, उन्होंने कभी ऐसे

दुष्कर्म नहीं किये और बुद्धि-सम्मत होने के सम्बन्ध में तो क्या परमेश्वर की छात्मा कहूँ, जब बुद्धि इस बात को सह लेती है कि परमेश्वर की छात्मा कबूतर के रूप में कबूतर के रूप में एक मनुष्य पर उतरी तो कृष्णजी वाली बात को बुद्धि के न सहने में कुछ अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इस सन कर साहब बहादुर चुप होगये।

एक दिन महाराज मुन्शी कन्हैयालाल अलखधारी के साथ कार स्टीकन साहव से मिलने उनके बंगले पर भी गय थे और उनसे अनक विषयों पर स्वामीजी असिस्टेन्ट बार्जालाप हुआ था। स्टीकन साहब बार्जालाप से बहुत प्रसन्न जुडिशल किमश्नर हुए, वेदभाष्य के ब्राहक हुए और चलते समय कुछ रूपये भी के बंगले पर महाराज की भेट किये।

महाराज का दूसरा व्याख्यान हुआ, उसे एक ब्राह्मण भी सुनने आया था। उसने अपने एक साथी से कहा कि यह दुष्ट है, इसका मुख देखना भी धर्म-मेरा मुख न देका विरुद्ध है, चलो ! यह बात महाराज ने भी सुनली। महाराज ने भेरी बात सुनी उससे कहा कि मेरे मुख में तो कोई विशेष बात नहीं है जिसे तुम देखों, यदि उसके देखने में तुम्हें ग्लानि है तो मेरे पीछे खड़े होजाओं, मेरी बात केवल सनलो।

रामशरण गौड़ ब्राह्मण बनत, जिला मुजफ़्फ़रनगर, का रहने वाला एक वार अल-वर से दिली जारहा था। मार्ग में उसके वस्त्र चोरी चल गये। चिड़िया हाथ से केवल एक धोती उसके पास रह गई। वह इसी दशा में दिली पहुँचा। निकल गई घणटाघर पर एक अंग्रेज पादरी अपने मत का प्रचार कर रहा था। उसने दर्गापाठ का एक स्थोक अशुद्ध पढ़ा तो रामशरण ने उसकी

अशुद्धि पकड़ ली। इस पर पादरी ने उससे कहा कि यदि तुम नौकरी करना चाहो तो हम तुम्हें नौकर रख सकते हैं। रामशरण ने यह स्वीकार कर लिया। पादरी ने ईसाई कन्याओं के पढ़ाने पर '4) रूपये मासिक पर नौकर रख लिया और वह उसे अपने साथ छुधियाना ले आया। यहाँ वह ६ मास तक नौकर रहा। इस बीचमें वह पादरी, वेरी साहय और अन्य दो पादरी उसे ईसाई मत प्रहण करने का उपदेश देते रहे। उसका मन भी उक्त मत की ओर फिर गया यहाँ तक कि एक दिन उसने गिरजा में उसके मण्डन में एक वक्ता भी दी। पादरी लोगों ने उसके बपतिस्मा लेने का दिन भी नियन कर दिया और वह किसी कार्यवश लाहौर चले गये। लाहौर से लौट कर वह चार पाँच दिन में आने वाल थे और उनके आने पर उसका वपतिस्मा होने वाला था। इतने में ही महाराज छुथियाना पहुँच गये। लोगों ने महाराज से निवंदन किया कि किसी प्रकार रामशरण को ईसाई होने से बचाइये। महाराज ने उसे उपदेश दिया और वह ईसाई न हुआ। उससे ईसाइयों की नौकरी भी महाराज ने छुड़वा दी। पादरी लोग जब छुथियाना वापस आये तो देखा कि चिड़िया उनके हाथ से निकल गई। और कुछ तो वह न कर सके, परन्तु जल कर उन्होंने रामशरण की ३) रूपये मूल्य की पुस्तकें उसे न दीं।

#### अप्रादेश अध्याय

एक दिन एक ईसाई ने पुनर्जन्म पर शङ्का की। खामीजी ने उससे कहा कि खाना पीना, सोना श्रादि देहधारी जीव के लिए सम्भव है वा देहरिहत पुनर्जन्म की के। उसे कहना पड़ा कि देहधारी के लिय ही सम्भव है। फिर उस विचित्र सिद्धि से कहा कि तुम यह मानते ही हो कि जीव का एक शरीर को छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करना ही पुनर्जन्म है। उसने कहा कि ठीक है। तब महाराज ने कहा कि जो आत्माएँ खर्ग में जाकर अनेक भोग भोगेंगीं वह विना देह धारण किये कैसे भोगेंगी और जब देह धारण करेंगो तो क्या वह उनका पुनर्जन्म न होगा।

इस पर ईसाई को कोई उत्तर न आया।

एक दिन एक ब्राह्मण स्वामीजी के पास आया और संस्कृत में बात-चीत करने लगा। स्वामीजी भी उससे संस्कृत ही बोलतं रहे। जब अधिक देर होगई संस्कृत बोल चुके तो स्वामीजी ने उससे कहा कि अब तो आप जान गये होंगे कि मैं अब भाषा बोली संस्कृत जानता हूँ। अब आप भाषा में बात-चीत करें जिसे पास बैठे हुए सज्जन भी समभ सकें।

एक दिन महाराज ने भूत के खराडन पर एक तमाशा दिखाया। जिस कमरे में महाराज ठहरे हुए थे उसके तीन दर थे और उसमें आमने सामने मृत के खराडन में दो ताक थे। महाराज ने दोनों वाकों में दीपक जला कर रखवाये। तमाशा दोनों ताकों में १०-१२ राज का अन्तर था। महाराज ने पहले एक ताक का दीपक बुक्ता दिया। फिर दूसरे ताक का भी बुक्ता दिया।

दूसरे ताक का दीपक बुक्ता देने पर पहले ताक का दीपक स्वयमेव जल उठा और जब उसे किर बुक्ताया तो पहले ताक का जल उठा। कई बार ऐसा किया। तब महाराज ने कहा कि यह विद्या की बात है, भूत वा जादू कोई वस्तु नहीं है। एक पुरुष की स्त्री को भूत का त्रावेश कहा जाता था तो महाराज ने कहा था कि उसे कोई रोग है अथवा वह फैल भरती है।

वैशाख शुक्का ६ संवत् १९३४ स्त्रर्थात् १९ एपिल सन् १८७९ को महाराज लुधियाना से लाहौर पधारे। रेल्वे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये पिखत लाहौर मनफूल, भूतपूर्व मीरमुन्शी गवर्नमेंट पश्जाव, मुन्शी हरसुखराय, अध्यत्त 'कोहेनूर' समाचारपत्र तथा ब्राह्मसमाज के और सन् सभा

स्वामीजी को लाहोर के कतिपय सभासद् उपिश्वत थे। इन्हीं लोगों ने महाराज से लाहौर बुलान वालों का पधारने की प्रार्थना की थी। ब्राह्मसमाज के सदस्यों का तो उनके गुप्त अभिप्राय बुलाने में यह अभिप्राय था कि यदि महाराज ब्राह्मसमाज के सभा-सद् बन जायंगे तो उक्त समाज का बल बहुत बढ़ जायगा और फिर

वह लोग भी उसमें सम्मिलित हो जायँगे जो इस कारण से सम्मिलित नहीं होते कि ब्राह्म लोगों के सुधार के कार्य्य ने विजातीय रूप धारण कर लिया है। पिएडत मनफूल का भी एक अभिश्राय था। उनका एक पुत्र इंग्लैगड से वैरिस्टरी की परीचा पास करके आया था। उसकी विवाहिता स्त्री का देहान्त होगया था और वह एक मेम से विवाह करना चाहता था। पिएडत मनफूल इसका निपंध करते थे, परन्तु उनका सुपुत्र उनके कथन पर कान न देता

था। उन्होंने समका था कि सम्भव है कि महाराज के समकाने से वह मान जावे। कहते हैं कि महाराज ने उसे समकाया भी, परन्तु वह न माना और यह कहा कि जब आप गान्धार आदि देशों की क्षियों से विवाह करने का समर्थन करते हैं तो इस विवाह का क्यों निपेध करते हैं। स्टेशन पर चार घोड़े गाड़ियाँ महाराज के लाने के लिये गई थीं। एक में महाराज, पिडत मनकूल और मुन्शी हरसुखराय सवार हुए, एक में उनके साथ के मतुष्य और भृत्य वैठे और एक में उनका सामान और पुस्तकें रक्खी गई।

महाराज को दीवान रतनचन्द दाढ़ी वाले के बाग में ठहराया गया। महाराज के भोजन व्यय का भार बाह्म लोगों ने अपने ऊपर लिया था और ब्राह्म-समाजियों का इसके लिए उन्होंने चन्दा एकत्र किया था। दो सप्ताह तक वहीं क्यांश्राष्टाच्यार सब व्ययभार बहन करते रहें, परन्तु जब उन्होंने देखा कि उनका रङ्ग महाराज पर नहीं चढ़ता और वह बाह्मसमाज की शिचा का भी खएडन करते हैं तो बह चिढ़ गये और उन्होंने व्यय देना बन्द कर दिया। इतना ही नहीं बन्ति दो सप्ताह में जो २५) रूपये व्यय हुए थे वह भी महाराज से वसूल कर लिये। महाराज का तो इससे कुछ बिगड़ा नहीं, उन्हों वा विषय और बेदोक्त धर्म पर २५ एपिल सन

१८७७ को हुन्ता। श्रोतान्त्रों की संख्या ५०० के लगभग थी। २८ वेद पर व्याख्यान एप्रिल के 'कांहेनूर' में इस व्याख्यान का सारांश छपा था। उसमें महाराज ने कहा था कि चारों वेद अनादि हैं, जब २ मृष्टि होती है

तब २ प्रकट होते हैं और प्रलय होने पर अन्तर्हित होजाते हैं। वर्तमान सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने वेदों को अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा चार ऋषियों के हदय में प्रकट किया। वेदों में सब विद्याओं के मूल तत्व निहित हैं। वेद की ११२७ शाखाएं हैं जिनमें अनेक

प्रकार की विद्यार्ग हैं। वेद के तीन विषय हैं, ज्ञान, उपासना, कर्म-

ेदव शुब्द के अर्थ काएड । देवता कोई विशेष योनि नहीं है, प्रत्युत विद्वान ऋौर बुद्धि-मान् मनुष्यों को ही 'देव' कहते हैं । विश्वकमी कोई विश्वहवान देव

( त्र-मानुप ) नहीं था । वह एक त्रात्यन्त निपुण कला-कौशलाभिज्ञ

अभिहात्र करने था। अभि में हवन करने का प्रयोजन केवल वायु और वृष्टि जल का हतु की शुद्धि है। पहले सब मनुष्य प्रतिदिन अभिहोत्र करने थे। अमावास्या और पूर्णिमा को विशेष यज्ञ होते थे और दीपावली,

हाली आदि पर बड़े २ यज्ञ हुआ करते थे। तब बायु और जल शुद्ध रहते थे और मनुष्य तथा पशुओं के मल मूत्र की दुर्गस्य से जो बायु गन्दी होती है हबन से उसकी शुद्धि होती रहती थी और जैसे रोग और मरी आजकल होती हैं इनका नाम तक न था। बेदों के

पढ़ने का मनुष्यमात्र को अधिकार है। यजुर्वेद के २६ वे अध्याय के वद पढ़ने का मनुष्य दूसरे मन्त्र में परमेश्वर ने कहा है कि जिस प्रकार मैंने इस कल्याण-मात्र को अधिकार कारिणी वाणी का सब मनुष्यों के लिये उपदेश किया है, ऐसा ही तुम भी ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य, शुद्ध और अति शुद्ध को उसका उपदेश करते रहो। महाराज ने अत्यन्त खेद प्रकट करते हुए कहा कि स्वार्थ फैल रहा है श्रीर वेदों के श्रमत्य श्रर्थ करके जनता को ठगा जारहा है। वेद में जो श्रलङ्कार श्राये हैं उनकी पुराणों में कहानियाँ गढ़ली गई हैं श्रीर वह सत्य घटनाश्रों के रूप में लोगों के सामने रक्खी जाती हैं, जैसे इन्द्र का गौतम ऋषि की स्त्री से व्यभिचार करना, ब्रह्मा का श्रपनी

पुत्री के पीछे कामातुर होकर भागना, इत्यादि । [ इन्द्र नाम सूर्य्य वैदिक ऋलंकार का, गौतम चन्द्रमा का ऋौर ऋहिल्या रात्रि का है। रात्रि का पित चन्द्रमा है, जब सूर्य्य निकलता है तो रात्रि शोभाहीन होजाती है।

यही उसके साथ जार कम्भ करना है। उपा सूर्य्य की ही पुत्री है क्योंकि सूर्य्य के प्रकाश से ही उसकी उत्पत्ति होती है, उपा सूर्योदय से पहले दिखाई देती है उसके पीछे सूर्योदय होता है यही ब्रह्मा का अपनी पुत्री के पीछे भागना है ] 🕾

दूसरा व्याख्यान भी महाराज ने बावली साहब में वेद और वेदोक्त धर्म पर ही पुनः उसी विषय पर दिया, क्योंकि पहले व्याख्यान में विषय समाप्त नहीं हुआ था। इस व्याख्यान के व्याख्यान में आपने वर्णन किया कि वर्णव्यवस्था गुणकर्मानुसार है, जन्म पर निर्भर नहीं है। ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मण के कर्म करे वर्ण कर्म पर निर्भर है, अन्यथा वह हाद्र है। मनुष्यों का इसी जन्म में वर्णपरिवर्त्तन होसकता

न कि जनम पर है, शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र होसकता है। धर्म्म खाने पीने में नहीं है, एक वर्ण दूसरे वर्ण के हाथ का छुत्रा वा पकाया हुआ वालविवाह निषेध भोजन न खावे, ऐसा प्रतिबंध वेदों में कहीं नहीं है। बालविवाह शास्त्र-विकद्ध और अत्यन्त हानिकारक है। विधवाओं का पुनर्विवाह शुद्रों

पुनर्तिवाह श्रोर नियोग में श्रीर नियोग द्विजातियों में शास्त्रसम्मत है। मूर्तिपूजा सर्वाश में वेद-विरुद्ध है।

पौराणिकों में महाराज के व्याख्यानों से खलवली मच गई, उन्हें अपने जन्मसिद्ध श्रिधकारों के जाते रहने और जीविका छिन जाने का भय हुआ। स्वामीजी के विरुद्ध वह महाराज के तीव्र आक्रमणों का उत्तर न दे सकते थे, साथ ही अपवाद उन्हें सह भी न सकते थे। उनकी दशा उस सर्प कीसी थी जिसे कोई मनुष्य सता रहा हो, परन्तु वह उसे उस न सकता हो और रोप में भरकर बार २ भूमि पर अपना फन पटक रहा हो। उनसे जब कुछ न बन पड़ा तो वह महाराज के विरुद्ध अलीक और द्वेपपूर्ण जनरव फैलाने लगे। कभी उन्हें ईसाइयों का गुप्तचर बताते, कभी उन्हें नास्तिक और देव-निन्दक ठहराते। पौराणिक असफल लाहौर के प्रसिद्ध पौराणिक पण्डित भानुदत्त और हरप्रसाद ने तथा प्रथल फिलोर के प्रसिद्ध पं० श्रद्धाराम ने भाई नन्दगोपाल की धर्म्भशाला में महाराज के आचेपों के उत्तर देने का प्रयत्न भी किया और मूर्तिपूजा के मण्डन पर व्याख्यान भी दिये, परन्तु परिणाम कुछ न निकला। जनता की

इन तथा अन्य वैदिक अरुङ्कारों के लिए देखो महाराजकृत ऋण्वेदादि भाष्यभूमिका
 तथा वेदभाष्य ।

रुचि श्रीर श्रद्धा महाराज के उपदेशों में बढ़ती ही गई । जब बह सब प्रकार से हतीत्साह, हतोद्यम और हताश होगये तो और भी खांछे हथियारों पर उतर स्रोहे हिथियारें। का स्रायं। वह दीवान रतनचंद दादी वाल के पुत्र दीवान भगवानदास के पास गये जिनके बात में महाराज ठहरे हुए थे ख्रौर उनसे कहा प्रयोग कि द्यानन्द को ईसाइयों ने उत्कोच देकर सब मनुष्यों को ईसाई वनाने के लिए नियन किया है, ऐसे नास्तिक को अपने वारा में ठहराने से आपको घोर पातक लगेगा । द्विवान साहव उनकी वातों में आगये और उन्होंने महाराज से अन्य स्थान में जाकर ठहरने के लिए कहा। यहाँ क्या था महाराज तुरन्त उनके निवासस्थान छोड़ दिया बारा से निकल खड़े हुए । उन्हें इसकी कुछ भी चिन्ता न हुई कि यहाँ जाकर ठहरेंगे। कहीं भी आश्रय न मिलता तो वह खुले मैदान में रहकर उपदेश करते और मन पर तनिक मैल न लाते । कोई पौराखिक हिन्दू तो उन्हें क्यों आश्रय देने वाला था, ब्राह्म लोगों ने भी उन्हें आश्रय न दिया. कारण यह कि महाराज के दो व्याख्यान ब्राह्म-मन्दिर में होचुके थे जिन में आपने ब्राह्म लोगों की आशा और सिद्धान्तों के प्रतिकृत वेदों का ईश्वरोक्त होना और आवागमन का सत्य होना सिद्ध किया था। इससे ब्राह्म लोगों के दो मुख्य सिद्धान्तों का खगडन होता था जो उन्हें बहुत ही श्रखरा और वह भी महाराज से द्वेप करने लगे।

इस अवसर पर जिसने महाराज को आश्रय दिया वह खानबहादुर डाक्टर रहीम खाँ थे। उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक अपनी कोठी महाराज के लिए एक मुसलमान की देदी। इस उदारता के लिए आर्यसमाज उनका सदा के लिये शिएता ऋगी रहेगा।

एक दिन एक पुरुष ने महाराज से कहा कि आप संन्यासी होकर संन्यास धर्म्म के के विरुद्ध कार्य करते हैं। महाराज ने पूछा, कैसे। उसने उत्तर में पापाण के शिव की दिया कि आप शिवजी की निन्दा करते हैं। महाराज ने कहा कि प्रतिष्ठा नहीं करता में उस कल्याणस्वरूप शिव का इतना सम्मान करता हूं जितना और कोई कर सकता है, हाँ आपके पापाण के शिव की प्रतिष्ठा नहीं करता और न वह प्रतिष्ठा के योग्य है।

एक दिन पं० शिवनागयण ऋग्निहोत्री महाराज को ऋर्पण करने के लिए एक पुष्प लाय । महाराज ने उनसे कहा कि ऋापने यह बुरा किया, क्योंकि पुष्प तोड़ा, बुरा किया श्रकृति ने उसे जितने दिन तक सुगंधि फैलाने के लिए उत्पन्न किया था उससे पूर्व ही ऋापने उसे तोड़ डाला । ऋब यह शीच सड़ जायगा और दुर्गन्धि फैलायगा । यदि यह युत्त पर रहता तो बहुतसे मनुष्यों को लाभ पहुँचाता और यदि स्वयं स्व कर गिरता तो खाद का काम देता।

डाक्टर रहीमखाँ की कोठी में जाने से पूर्व एक दिन पं० मनफूल ने महाराज से कहा प्रलोभन न होंगे और महाराजा जम्मूँ व काश्मीर भी आपसे असन्न होंगे। पं० मनफूल को यह बात कहते हुए यह ध्यान नहीं रहा कि वह ऐसे महास्मा से बातें कर रहे हैं कि जिनकी दृष्टि में ससार के बड़े २ प्रलोभन तुच्छ और हैय में महाराजा काश्मीर को हैं, जो बड़े से बड़े मनुष्य की प्रसन्नता के लिये बेदाक पथ से निल प्रसन्न करूं वा ईश्वर को भर भी विचलित नहीं हो सकते और जो उसकी अप्रसन्नता की अणुमात्र भी चिन्ता नहीं करते । महाराज ने उत्तर दिया कि मैं महाराजा

जम्मूँ व काश्मीर को प्रसन्न करूँ, अथवा ईश्वर की आज्ञा पालन करूँ जो वेदे। में अङ्कित है।
एक दिन डाक्टर हूपर जो एक संस्कृतज्ञ पादरी थे महाराज के पास आये। वह

दिन शङ्का-समाधान के लिये नियत था। डाक्टर रहामखाँ की पादरी हूपर से वार्त्तालाप कोठी में खाने के पश्चान् महाराज ने यह नियम कर दिया था कि एक दिन व्याख्यान देते थे और एक दिन शङ्का-समाधान करते थे।

पादरी साहब से प्रश्नोत्तर संस्कृत में हुए थे जो निम्न प्रकार थे:-

पादरी साहब—वेदों में ऋश्वमेध, गोमेध आदि का वर्णन है उस समय लोग घोड़े, गौ आदि की विल देते थे। इस विषय में आप क्या कहते हैं ?

स्वामीजी—वेदों में अश्वमंघ, गोमेघ का अर्थ घोड़े, गौ आदि की विल नहीं है। उनके अर्थ इस प्रकार हैं—

राष्ट्री वा अश्वमेघः । श० १३ । १ । ६ । २ ॥ अन्नं हि गौः । श० १३ । ४ । ३१ । २२ ॥

घोड़े, गी, त्रादि पशु तथा मनुष्य को मार कर होम करना कहीं नहीं लिखा है। केवल वाममार्गियों ने प्रन्थों में ऐसा श्रानर्थ किया है। यह बात वाममार्गियों ने चलाई श्रीर जहाँ २ ऐसा लेख है वहाँ २ इन्हीं लोगों ने प्रतिप्त किया है।

राजा न्याय से प्रजा का पालन करे यही अश्वमेध है। श्रन्न, इन्द्रियों, श्रन्तः करण श्रीर पृथ्वी श्रादि को पवित्र करने का नाम गोमेध है। जब मनुष्य मर जाय तब उसके शब को विधिपूर्वक जलाने का नाम नरमेध है। व्याकरण श्रीर निरुक्त के प्रमाणों से भी यही सिद्ध होता है।

पादरी साहब—वेदों के ऋतुसार जातिभेद किस प्रकार है ? स्वामीजी—वेदों में जाति गु.ण-कर्मानुसार है।

पादरी साहब—यदि मेरे गुण कर्म अच्छे हो तो क्या मैं भी ब्राह्मण कहला सकता हूँ ? स्वामीजी—निस्सन्देह । यदि आप के गुण कर्म ब्राह्मण होने के योग्य हों तो आप

भी ब्राह्मण कहला सकते हैं। देवेन्द्र बावू ने पादरी हूपर को इस पादरी हूपर का प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था। उसके उत्तर में पादरी स्नाहब ने लिखा था कि मैंने खामी दयानन्द का एक व्याख्यान सुना था। व्याख्यान में उन्होंने कहां था कि जिस किसी को कोई प्रश्न

पूछना हो वह ट्याख्यान के पश्चात् पूछ सकता है। तद्नुमार मैंन गोमाँस-भन्नण के विषय में उनकी सम्मति रूछी थी। उन्होंन यदि मुफे ठीक स्मरण है तो यह उत्तर दिया था कि यदापि मैं उसे पाप कह कर उसका निपेध नहीं कर सकता तथापि उसका खाना वाञ्छ-नीय नहीं है।

हिमारी सम्मित में स्वामीजी के लिये गोमाँस-भन्नए को पाप न कहना ऐसा ही है जैसे दिन को रात कहना। क्या दयानन्द, जिसने गोरचा के लिये इतना ऋतुल प्रयन्न किया, जो गौ को देशोन्नति का वड़ा भारी साधन समभता था, जो ऋहिंसा धर्म्म का पालन करने वाला था, गोमाँस भक्त्रण को पाप न वतलाता ? समस्त शास्त्र, वैदिक ख्रौर पौराणिक, प्राचीन श्रौर श्रवीचीन, एक खर से जिस गी के वध को महापातक कहते चल श्राय हैं दयानन्द-सा शास्त्रज्ञ और शास्त्रनिष्ठ उसी गौ के माँस को जो विना उसके वध के प्राप्त नहीं हो सकता, भन्नए। करने में पाप न बताये ! ऐसा हो नहीं सकता, यह अचिन्तनीय है, यह असम्भव है । —संप्रहकर्त्ता

मिलन

से मिले

का अनुरोध

एक दिन महाराज पंजाब के लेक्टिनेएट गवर्नर के सेक्रेटरी जे. ब्रिकिथ साहब से मिले थे और एक दिन पंजाब के डाइरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से भी मिल थे। सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेएट गवर्नर से मिलने के लिये एक लाट साहब के मंत्री दिन स्थिर कर दिया। इसी सम्बन्ध में महाराज ने १४ मई सन् १८७७ तथा शिचाध्यच स को एक पत्र लाट महोदय को लिखा कि मैं आप से मिलने की प्रतीचा कर रहा हूँ जैसा कि आप के सेक्रेटरी ने स्थिर कर दिया है। इसके पश्चात् किसी तारीख को महाराज उनसे भेंट करने गये। लाट महो-स्वामीजी लाट साहब दय से महाराज ने यह प्रस्ताव किया कि मरे वेद्भाष्य की सरकार सहायता करे श्रीर उसे सरकारी कालेजों में पढ़ाया जाय। महा-वदभाष्य की सहायता राज ने प्रचलित संस्कृत पाठिविधि के दोप भी लाट महोदय को दिखाये थे और उन्होंने महाराज सं एक पाठविधि बना कर भेजने का अनुरोध किया था जिसके अनुसार महाराज ते एक पाठविधि 🕸

पाठ-विधि बनाकर भेजी बना कर भेज दी थी, परन्तु उसका कुछ परिणाम न निकला । १४ मई सन् १८७७ को ही महाराज ने एक दृसरा पत्र पंजाब गवर्नमेन्ट को भेजा था जिसमें सरकार से अनुरोध किया था कि सरकार वेदभाष्य की धन से सहायता करे और वह सरकारी कालेजों में पढ़ाया जाय। पुनः ऋन्रोध लाट महोदय ने उस पत्र को पाकर दो प्रति बेद्भाष्य के क्रय करने की आज़ा दी और वेदभाष्य के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय करने का भार पंजाब विश्व-विद्यालय की सेनेट और डाइरेक्टर आफ पव्लिक इंस्ट्रक्शन पर अपित कर दिया।

१४ नवस्वर सन् १८७७ के पत्र संख्या ४३१८ द्वारा महाराज को सृचना दी गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आप के मनोरञ्जक वेदभाष्य पर पूरा विचार सरकार वेदभाष्य की कर लिया है, परन्तु उन्हें शोक है कि वह ऐसा नहीं है जो प्रकाशन सहायता नहीं कर सकती में सरकारी सहायता पाने का अधिकारी हो।

🥴 दुःख है कि महाराज ने जो पाठविधि बनाकर पंजाब सरकार का भेजी थी, उसकी प्रतिलिपि भी नहीं रक्षी गई। यदि वह होती तो बई। उपयोगी होती। उससे प्रकट होता कि गुरुकुलों के अतिरिक्त आधुनिक सरकारी विद्यालयों में संस्कृत किस इंग से पढ़ानी चाहिये और प्रच-लित पाठविधि में क्या २ दोष हैं। —संग्रहकर्त्ताः

#### अष्टादश अध्याय

महाराज को उन विद्वानों की सम्मित किसी प्रकार ज्ञात हो नई जिनके।पास पंजाब सरकार ने उनका वेद्भाष्य सम्मिति के लिये भेजा था। उन्होंने समालोचकों की सम्मितियों सरकारी समालोचकों का उत्तर लिख कर आर्य्यसमाज लाहीर के पास भेज दिया किइसका का उत्तर अनुवाद अंग्रेजी में करके सरकार के पास भेज दिया जावे।

महाराज का उत्तर निम्न प्रकार था:-

ग्रिफ़िथ साहब का उत्तर मिस्टर प्रिफिथ, प्रिंसिपल संस्कृत कालेज बनारस के आद्तेपों का उत्तर—

मुमें इस बात के कहने की अपना हो कि उसकी सम्मति की कोई २ बात उपेता करने योग्य है। ५००० वर्ष से वेदों का अभ्यास नहीं रहा। महाभारत से पहले सब कार्य वैदिक रीति के अनुसार होते थे इसलिये वह सदा पढ़े जाते थे श्रीर जो शब्द उनमें श्राये हैं उनके ठीक ऋर्थ लिये जाते थे। ऋतः जो भाष्य उस समय किये गये थे उन्हें पक्का मार्ग-दर्शक समभना चाहिये। सायए का भाष्य जो बहुत देर पीछे हुआ ऐसा नहीं हो सकता। पुराने भाष्य कएउस्थ किये जाते थे। कोई विद्यालय भी ऐसा न था जहां वेदों की व्याख्या न की जाती हो । पुराने भाष्यों के विना वेदों की व्याख्या ऋसम्भव है । मेरा भाष्य सर्वथा उन पर त्र्याश्रित है। जो मन्त्र श्रव तक छप चुके हैं उन पर मैंने उनके प्रमाण दिये हैं श्रीर जो कुछ मैंने लिखा है वह उन प्रमाणों के अनुकूल है। मुफे विश्वास है कि यदि मिस्टर ग्रिफिथ के पास वह पुराने भाष्य या वह प्रमाण होते जो मैंने दिये हैं तो वह उस सम्मति के सर्वथा विरुद्ध सम्मति न देते जो अत्र उन्होंने दी है। सायण, महीधर और उबट के भाष्य पूर्व समय के भाष्यों से सर्वथा भिन्न हैं और यही वह भाष्य हैं जिनका श्रवतक मैक्समूलर और विलसन ने श्रनुवाद किया है, इसलिये वह प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते और इन्हीं पुस्तकों का मिस्टर ग्रिफिथ त्रादि ने प्रमाण माना है और इन्हीं पुस्तकों से मि० ग्रिफिथ और अन्य समालोचक भ्रम में पड़े हैं। मुक्त पर यह अभियोग लगाया गया है कि मैंने शब्दों के वह श्रर्थ लिये हैं जिनसे मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है, परम्तु यह श्रभियोग ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने स्थल स्थल पर ऐतरेय, शतपथ, निरुक्त और पाणिनीय ब्याकरण के प्रमाण दिये हैं। मैं ऐसा विचार करने से नहीं रुक सकता कि मिस्टर प्रिक्तिथ ने मेरी पूरी पुस्तकें पढ़े बिना सम्मति दे दी है श्रम्यथा मैं नहीं जानता कि वह मेरे परिश्रम को व्यर्थ क्यों समभ्तता है। मैंने वेदभाष्य के १००० से श्रधिक प्राहक बना लिये हैं श्रौर मेरे वेदभाष्य के लिये प्रतिदिन बहुतायत से निवेदन-पत्र श्रा रहे हैं। मैं यह बात कह दूँ कि मेरे भाष्य के ब्राहकों में संस्कृत श्रीर श्रंप्रेजी दोनों भाषाश्रों के विद्वानों के नाम श्रङ्कित हैं । अन्त में मिस्टर प्रिकिथ कहते हैं कि जिन मन्त्रों में प्रत्यत्त में बहुत से देवताओं का वर्णन है उनका विद्वान् और स्रविद्वान् के लिये सन्तोपजनक उत्तर नहीं हो सकता। मैं चाहता था कि वह ऐसे कुछ मन्त्र उद्भृत कर देते श्रौर फिर देखते कि सन्तोपजनक उत्तर दिया जाता है वा नहीं। उपर्युक्त स्थापना की पुष्टि में कोलबुक की पुस्तक 'दि वेदाज' चार्ल्स कौलमैन की हिन्द-माईथालोजी, रेवरेगड केरट की 'भगवद्गीता' और मैक्समूलर की 'हिस्ट्री आफ एंशेगट संस्कृत लिटरेचर' से निम्न उद्धरण दिये जाते हैं:--

१—साधारण रीति से देखने से ज्ञात हो जाता है कि वेद के देवता उतने ही थे ४१५

जितनों को प्रार्थनाओं के रचियताओं ने आहूत किया है, परन्तु भारत की पिवत्र पुस्तक के अति प्राचीन भाष्यों के अनुसार वह अनियत मनुष्यों और पदार्थों के नाम तोन देवताओं में घट जाते हैं और अन्ततः एक ईश्वर में। नियग्दु या वैदिक शब्द तालिका देवताओं की तीन सूचियों में समाप्त हो जाती है, पहले वह जो आग के समानार्थक हैं, दूसरे वह जो वायु के, तीसरे वह जो सूर्य्य के। निरुक्त के अन्तिम भाग में जिसमें देवताओं काही वर्णन है यह दोनों वर्णन आये हैं कि सब तीन देवता हैं और यह एक ईश्वर को ही प्रकट करते हैं, और यह वेदों के कई मन्त्रों से सिद्ध होता है, और यह स्पष्ट और खुन रूप से वेद के इंडेक्स में निरुक्त और वेद के प्रमाण से प्रकट किया गया है। इससे प्रकट होता है ( ......) कि भारत का पुराना धर्म जो कि भारत की पिवत्र पुस्तक पर अवलिस्थत है, केवल एक ही ईश्वर को मानता है।

२—हिन्दु श्रों के पूर्वपुरुपों का धर्म्म जो वेद में प्रकट किया गया है वह महान् श्रीर केवल एक ईश्वर में विश्वास श्रीर उसकी उपायना है जो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ श्रीर सर्वशक्तिमान है जिसके गुण वेद श्रावङ्कोत्पादक शब्दों में प्रकट करता है। यह गुण वह कहता है कि श्रालङ्कारिक है जो केवल श्रलङ्कार के रूप में उसकी तीन प्रकार की शक्तियों—सर्जन, धारण, संहरण—को प्रकट करते हैं।

३—यह उच वातें हमें विश्वास दिलाने से नहीं कक सकतीं कि वेद केवल एक ईश्वर को मानता है जो कि सर्वशक्तिमान, अनन्त, अनिदि, खयम्भू और सब सृष्टि का खामी है। मैं एक और सूक्त उद्धृत करता हूँ कि जिसमें ईश्वर के एकत्व को बल के साथ और खुले तौर पर वर्णन किया गया है कि जो आर्य जाति को खाभाविक एकेश्वरवादी न कहने से पहले हमें संकोच में डाल देता है।

४—इसी सृक्त में एक और मन्त्र है कि जो खुले तौर पर एक ईश्वर के अस्तित्व को प्रकट करता है। "वह ईश्वर कई नामों से पुकारा जाता है। मेधावी पुरुप उसे इन्द्र, मित्र, वरुण कहते हैं, फिर वह अच्छे पंखों वाला (सुपर्ण) दिन्य गरुत्मान् है। उस एक को मेधावी पुरुप कई प्रकार से कहते हैं—अग्नि, यम, मानरिश्वा।

मिस्टर टानी त्रिंसिपल त्रेसिडेंसी कोलेज कलकत्ता-ऋग्वेद के पहले मन्त्र में अग्नि शब्द है और मिस्टर टानी उसका अनुवाद 'आग' करते हैं, पग्नु उन्हें उनकी पूर्व स्थिरीकृत सम्मति भ्रम में डालती है कि आग भी उपासना की वस्तु है। अग्नि तत्व की उपासना कभी किसी ऋषि ने नहीं की। आग्नि शब्द प्राकृतिक अग्नि के अर्थों में केवल उन्हीं मन्त्रों में आता है जिनमें सांसारिक व्यवहार का वर्णान है। परन्तु अन्य मन्त्रों में जिनमें प्रार्थना, उपासना का वर्णान है यह ईश्वर का एक नाम है और यह मेरी गढ़न्त वा करपना नहीं है, प्रत्युत इसके दोनों अर्थ बाह्मणों और निरुक्त में स्पष्टत्या प्रकट हैं। अन्त में मिस्टर टानी ने यह सम्मति दी है कि मेरा वेदभाष्य सायण और अंग्रेजी के भाष्यों का खरड़न करता है। इसके कारण मुक्त पर कोई दोप नहीं आ सकता। यदि सायण ने मूल की है और अंग्रेजी अनुवाद-कत्तीओं ने उस अपना मार्गप्रदर्शक बनाना अन्छा समक्ता है तो यह भ्रान्ति अधिक समय तक नहीं रह सकती, केवल सचाई ही टहर सकती है और कृठ उन्नतिशील सभ्यता की कसीटी पर अवश्य गिरेगा।

#### अष्टाद्शं अध्याय

पिडत गुरुप्रसाद, हेड पिडत श्रोरिएएटल कालेज लाहौर-

पिछतजी कहते हैं कि छापने वाले ने वही छाप दिया जो उसे दिया गया। यह ऐसा ही लिखना है कि छापे वाले की भूल भी मेरी ही भूल है।

मुभा पर यह दोप लगाया है कि मैं श्रापना एक मत गढ़ता हूं। मुभी शोक है कि इस बात से उनकी वेदों से अनिभज्ञता प्रकट होती है। यदि उन्होंने प्राचीन भाष्य पढ़े होते तो वह उन यक्तियों के होते हुए जो पहले दी गई हैं ऐसा कभी न कहते।

मुभ पर यह दोप लगाया जाता है कि मैंने वृत्र, इन्द्र, नहुप के अपने अर्थ लगाये हैं। इस आचेप के उत्तर में मैं उसका वेदभाष्य के विज्ञापन की ओर ध्यान दिलाता हूं जिसमें इन शब्दों की विस्तृत व्याख्या की गई है, और जिसकी एक प्रति साथ में नत्थी है। यह केवल उनकी प्राचीन संस्कृत की अनिभज्ञता का परिणाम है।

वह मेरी व्याकरण की अशुद्धि निकालते हैं। मुक्त पर परस्मेपद के स्थान में आत्म-नेपद के प्रयोग का दोप लगाते हैं। इस बात का विश्वास दिलाने के लिये कि वह व्याकरण की बातों में आत्यन्त भूल में हैं मैंने कैयट, नागेश, रामशरणाचार्य, अनुभूतिस्वरूपाचार्य के चार वाक्य-स्वण्ड दिये हैं जो मेरे 'वंदमधीमहि' के प्रयोग का ठीक होना प्रकट करते हैं। वदामहे के प्रयोग के लिए मैंने पाणिति की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के ४० वें सूत्रक का प्रमाण दिया है।

जो लक्त्रण छन्दों का मैंने लिखा है इस पर भी श्राक्तेप हैं। यह सब श्राक्तेप उनके हास्यजनक हैं! यदि मैं श्रापने कथन के लिये प्रमाण दूँ तो यह छोटासा खर्रा भर जायगा। मैं पिङ्गल के सूत्रों से केवल एक उपयुक्त प्रमाण देने पर ही सन्तोप कम्हँगा और उसके भाष्यकर्त्ता भट्ट हलायुध से एक उदाहरण दूँगा।

पं० ह्रपीकेश, सेकगड टीचर खोरिएंटल कालेज लाहौर:-

ऐसा ज्ञात होता है कि पं॰ हपीकेश ने पं॰ गुरुप्रसाद का पदानुसरण किया है। जिनके श्राचेपों का उत्तर दे दिया गया है। यह 'अपचक्वत' शब्द पर श्राचेप करते हैं। मैं इस बात को प्रकट करने के लिये कि मेरा प्रयोग ठीक है कंवल पाणिनि अ॰ १। पा॰ ३। सू॰ ३२। † का प्रमाण देता हूँ।

पं० भगवानदास, प्रोफ़ेसर संस्कृत कालेज लाहौर—
पं० भगवानदास किसी नई बात का उद्घेख नहीं करते और इसलिये जो कुछ मैं
पहले कह चुका हूँ उसी की त्रोर ध्यान त्राकपित करता हूँ।

श्चन्त में मुक्ते यह कहने की श्वाज़ा हो कि इन सारे श्वाज्ञेपों का बल मेरे वेदभाष्य के विद्यालयों में प्रचरित होने के विरुद्ध लगाया गया है। परन्तु मेरे न्याय-विधाता बड़ी मूल करते हैं। मेरा वेदभाष्य महाभारत से पहले के भाष्यों के प्रमाणों द्वारा योरोपीय विद्वानों के भाष्यों के विरुद्ध श्वन्वेषण की प्रबल सामग्री उपस्थित करेगा जो सत्य को प्रकट

<sup>🕸</sup> भासनोपसंभापाज्ञानयत्रविमत्युपमन्त्रणेषु वदः । अ० १ । ३ । ४७ ॥

<sup>🕆</sup> गन्धनावक्षेपण ....... कथनोपयोगेषु क्रुञः । अ० १ । ३ । ३२ ॥

करेगा धौर विद्यालयों के चरित्रसंबंधी स्वर को उन्नत करेगा। यतः यह ऐसा करेगा इस-लिये यह सरकार की पृष्ठ-पोपकता का अधिकारी है।

पश्जात्र सरकार ने स्वामीजी के निवेदन-पत्र को पश्चिमोत्तर प्रदेश, बंगाल, काशी स्वीर मद्रास में सम्मत्यर्थ भेज दिया, परन्तु इन सब ने भाष्य के विरुद्ध सम्मति दी जैसा कि उपरि लिखित से प्रकट होता है। यतः उन्हें सायण, महीधर के भाष्यों के पत्त में दुरान ब्रह् था, सफलता न हुई।

२५ श्रगस्त सन् १८७७ को श्रार्श्यसमाज लाहौर के कित्यय सभासदों ने भी एक श्रावेदन-पत्र पश्चाब सरकार की सेवा में भेजा था जिसमें यह दिखाते हुए कि किस प्रकार बेद के श्रभ्यास में महाभारत के पश्चात् बौद्धधम्म के प्रचार श्रीर पौराणिक शिक्षा के विस्तार श्रीर मुसलमानों के श्रत्याचार के कारण उत्तरोत्तर न्यूनता श्राती गई थी श्रीर कि सायण श्रादि के भाष्य इसी काल की प्रसृति होने के कारण पौराणिक विचारों से पूर्ण हैं, निम्न लिखित कारण दयानन्द वेदभाष्य की सहायता करने के लिये दर्शाये थे:—

१—यदि भारत का वाङ्मय नैसर्गिक रीति पर चल तो अवश्यमेव वेदों से आरम्भ होगा और इसलिये वेदों का प्रचार अत्यन्तावश्यक है।

२—इस वेदभाष्य के प्रकाशित होने से जो खोज का भाव उत्पन्न होगा उस की उन्नति में सहायता होगी।

३—वेदविद्या का प्रसार हिन्दू मस्तिष्क को मिथ्या विश्वास श्रौर श्रविद्वानोचित इठ से मुक्त करेगा।

४—खामी द्यानन्द का भाष्य बड़े प्रवल प्रमाणों की भित्ति पर है, जिन प्रमाणों की योरोपीय विद्वान् भी स्वीकार करते हैं यद्यपि वह उन्हें अभीतक काम में नहीं लाते।

५—यतः स्वार्थपर ब्राह्मणों श्रीर श्रान्तिपूर्ण श्रीमज्ञता रखने वाले योरोपीय विद्वानों से संप्रति निष्पन्न सम्मति मिलन की स्वाशा नहीं है इसलिये इस दशा में उक्त भाष्य की परीचा का श्रवसर मिलना चाहिये।

इस पत्र में उन्होंने योरोपीय विद्वानों के ऋधूरे वैदिक ज्ञान को प्रकट करने के लिये यह भी दिखाया था:—

उत बुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । द्धाना इन्द्र इद्दुव: ॥ उत न: मुभगा ऋरिवोचेयुर्दस्म कृष्टयः। स्यामेदिन्द्रस्य शर्माणि। (ऋ० १।४।५।७)

इस मन्त्र के छः विद्वानों ने छः प्रकार से भिन्न २ अर्थ किये हैं ऐसी अवस्था में किसे ठीक माना जाय। मैक्समूलर ने अपने अनुवाद के संबन्ध में स्वयं लिखा है कि मेरा अनुवाद कई जगह शुद्ध करने योग्य है। इस के विरुद्ध स्वामी द्यानन्द ने अपने अर्थों को वेदों, ब्राह्मणों, निरुक्त, निवएटु, अष्टाध्यायी आदि के प्रमाणों और प्रवल युक्तियों से सिद्ध किया है। अ

<sup>\*</sup> दयानन्द प्रकाश में स्वामीजी का पंजाब के लेफिटनेण्ट गवर्नर से वेदभाष्य की सहायता के लिये मिलना और प्रार्थना करना, सन् १८७८ की घटना बताई गई है। यह सत्य नहीं है।—संग्रहकर्ता,

#### अष्टादश अध्याय

[ परन्तु सरकार में कुछ सुनाई न हुई और ऋषिभाष्य की सहायता में एक फंभी न मिली। क्या योरोप के और क्या भारत के सभी विद्वान् सायण, महीधरादि के कीत-दास हैं। वह अपने और अपने गुरुओं के विरुद्ध दयानन्द की बात कैसे सुनते और सरकार को सुनने देते? किर भारत के विद्वानों की वपौती कैसे रहती जो सायणादि अपने असत् भाष्यों द्वारा स्थापित कर गये हैं! और योरोपीय विद्वानों को तो विल्कुल ही किरिकरी हो जाती, जन्म २ का परिश्रम मिट्टी में मिल जाता। किर उन्हें संसार को वेदों के विषय में मिथ्या वातें कहने और प्रचार करने का अवसर कैसे प्राप्त रहता और यह भ्रम कैसे फैलाते कि प्राचीन आर्य आग, पानी, वायु, सूर्य, चन्द्र की उपासना करते थे, आदि।

विद्वानों ने द्यानन्द के भाष्य को तिरस्कारा सही, परन्तु समय त्राचुका है कि जब स्वयं उनमें से ही ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो दयानन्द के चरणों में बैठने से श्रापना गौरव

सममेंगे और ऋषिभाष्य के आगे नवीन कालीन सभी भाष्यों को हेय सममेंगे।

लाहौर की स्थिति के समय कालेज के कुछ विद्यार्थी महाराज के पास संस्कृत पढ़ने आया करते थे उनमें एक नव-युवक गणपितराय भी था। उससे तुम विवाह न करना महाराज ने कहा था कि तुम विवाह न करना क्योंकि तुम्हारी आयु २० वर्ष के भीतर है। उसने यह सुन कर विवाह का विचार त्याग दिया, परन्तु फिर पिता तथा अन्य सम्बन्धियों के आग्रह पर उसे विवाह करने पर विवश होना पड़ा। किन्तु वह २८ वर्ष की आयु में ही मृत्यु का प्राप्त होगया। उसने मरण समय कहा कि स्वामीजी ने पहले ही कह दिया था कि मेरी आयु अल्प है इसी से मैं विवाह करना नहीं चाहता था। यह घटना स्वयं उसके भाई ताराचन्द ने पिण्डत लेखराम से वर्णन की थी जो उस समय मुजनकरपुर में पुलिस विभाग में इक्ष थे।

मूर्त्ति-पूजक ब्राह्मणों के नेता परिष्ठत श्रद्धाराम फिहौरी थे। उन्होंने महाराज के आक्र-

मणों से मूर्ति-पूजा आदि की रचा करने के लिए सनातनधर्म-

सनातनधर्मरिक्षणी रिक्षणी सभा स्थापित की थी जिसमें उनके सहायक पिछित भानु-सभा दृत्त थे। इन भानुदृत्तजी की कथा बड़ी मनोरश्वक है और उससे पता लगता है कि स्वार्थ में फँस कर मनुष्य कहाँतक गिर सकता है।

उनके विषय में ब्राह्मसमाज लाहीर के समाचार पत्र 'विरादरे हिन्द' भाग ३ के ब्राङ्क ६ के प्षष्ठ १८२-१८६ में निम्न प्रकार लिखा

की कलाबाजी गया था:-

परिडत भानुदत्त

" पिड़त भानुदत्त एक ऐसी सभा (सत्सभा) के आचार्य्य थे जिसका प्रकट में उद्देश्य लोगों में निराकार ईश्वर की उपासना का प्रचार करना था और वह स्वयं भी यहाँ के पढ़े लिखे लोगों में इस विचार के लिये प्रसिद्ध हो रहे थे कि वह मूर्त्त-पूजा के मार्ग को अच्छा नहीं जानते हैं और आरम्भ में जब स्वामी द्यानन्द जी यहाँ पधारे तो यह उनके यहाँ भी आते जाते थे। सभा के समस्त पिड़तों ने एक मुख होकर उनसे आपह्पूर्वक कहा कि जान पड़ता है कि आप भी पिड़त द्यानन्द सरस्वती का मत रखते हो। पिड़तों का यह कहना था कि पिड़तजी घबराये और बोले कि मेरा मत उनके अनुकूल क्यों होने लगा था, मेरा मत वही है जो आप लोगों का है। अतः आप यदि उनके प्रतिकृल कुछ कह-

लाना चाहें तो मैं हृदय से आप की सहायता के लिये उपस्थित हूँ। इस बात को सुन कर सब उपस्थित गए। प्रसन्न होगये और पिएडतजी सभा के मन्त्री नियत किये गये।"

"जब पिछतजी के उस सभा में जिसका उद्देश्य मूर्ति-पूजा को स्थिर रखना श्रौर वेदों से उसे विहित सिद्ध करना है सिम्मिलित होने की सूचना लोगों को मिली तो उनके सुशिक्तित मित्रों को जो उनके विचारों को भली प्रकार जानते थे अत्यन्त श्राश्चर्य हुआ। विशेषतः हमें आश्चर्य के अतिरिक्त दुःख भी हुआ, क्योंकि पिछतजी हमारे वड़े कृपालु मित्र थे और जब कभी हमारा उनसे इस विषय में बार्तालाप होता था तो वह मूर्ति-पूजा का समर्थन न करते थे, यहाँतक कि कुछ दिन हुए उन्होंने हमसे यह भी कहा था कि पिछत द्यानन्द मरस्वती चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूँ और प्रचारक के रूप में उनके साथ र लोगों को उपदेश देने में इस जातीय कार्य्य में उनका समर्थक श्रौर सहायक बनूँ, परन्तु मैं पारिवारिक मोह में कुछ ऐसा फँसा हुआ हूँ कि यद्यपि वह मेरे और मेरे परिवार के पर्याप्त निर्वाह का उत्तरदायित्व अपने उत्तर लंते हैं और मेरा हृदय भी इस कार्य्य को बहुत चाहता है, तथापि मुक्त में इतना साहस उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं इस उत्तम कार्य्य में उनका सहायक बन सकूँ।"

एक दिन पिएडत मधुरादास वेदान्ती से महाराज का वेदान्त के महावाक्यों पर वार्त्तालाप हुआ। महाराज ने कहा कि 'अहं ब्रह्मास्मि' वाक्य वेदों अहं ब्रह्मास्मि का अर्थ में नहीं आया है, प्रत्युत उपनिषद् में आया है और वहाँ भी यदि उसे अगले शब्दों से मिलाकर पढ़ा जाय तो यह आशय नहीं निकलता कि जीव ब्रह्म है जिससे पिएडतजी का सन्ताप होगया।

एक दिन महाराज भाई दत्तिमिंह वेदान्ती से वार्तालाप कर रहे थे; पं० शिवनारायण शिवनारायण क्राग्न- श्रिमिहोत्री भी वहाँ उपस्थित थे। एक श्रवसर पर पंडितजी बोल होत्री का क्रमद् उठे कि स्वामीजी उत्तर न दे सके श्रीर हार गये। महाराज ने कहा व्यवहार कि बताइये हमने क्या कहा था ?

पिडितजी ने कुछ कहा।
स्वामीजी—(भाई दत्तसिंह को संबोधन करके) क्या हमने यही कहा था?
भाई - आप ने यह नहीं कहा, पिडितजी ने कुछ नहीं सुना।
स्वामीजी—भला बताइये तो सही भाई दत्तसिंहजी ने क्या कहा था?
पिडितजी फिर कुछ बोले।
भाई - मैंने यह नहीं कहा।
स्वामीजी—पिडितजी! आप विनासोचे समसे सम्मित दे देते हैं।
इस पर पिडित शिवनारायण अप्रसन्न हो गये।

स्वामीजी का विस्तृत का महाराज का संस्कृत के धार्मिक साहित्य का ज्ञान कितना विस्तृत था श्रीर उन्हें प्रनथ कितने उपिश्यत थे इस का प्रमाण निम्न लिखित घटनाश्रों से मिलता है:—

एक दिन पंडित शिवनारायण अमीहोत्री ने आनेप किया कि सामवेद में उल्छ् की

#### अष्टादेश अध्याय

कहानी हैं। महाराज ने कहा कि नहीं है और सामवेद की पुस्तक सामवेद में उल्लू की उन्हें देकर कहा कि यदि है तो इस में दिखा दो। कुछ देर तक पुस्तक कहानी देख कर बोले कि इस में तो नहीं मिलती। इस पर महाराज तो चुप रहे, परन्तु ध्रन्य लोगों ने पिएडतजी को बहुत लिजात किया। ऐसे ही एक वार मूर्ति-पूजा पर बात चीत करते हुए एक पिएडत ने मूर्ति-पूजा का समर्थन में एक क्षोक पढ़ कर कहा कि मनुस्मृति में मूर्ति-पूजा का मनुस्मृति में मूर्तिपूजा विधान है। महाराज ने कहा कि यदि मनुस्मृति में यह क्षोक न निकला तो क्या आप मूर्ति-पूजा छोड़ देंगे और मनुस्मृति की पुस्तक उन्हें देकर कहा कि इस में से उक्त क्षोक निकाल कर दिखाइथे। पिएडतजी ने कहा कि हम ध्राप की पुस्तक का प्रमाण नहीं करते अपनी पुस्तक में देखेंगे। तीसरे दिन पिएडतजी फिर महाराज के पास आये। महाराज ने उन से प्रश्न किया कि आप की पुस्तक में वह क्षोक निकला वा नहीं तो पिएडतजी को मानना पड़ा कि वह मनुस्मृति का नहीं था।

इसी प्रकार एक वार एक पिछत ने एक क्लोक पढ़ कर महाराज से कहा कि देखिये योगवासिष्ठ में मूर्ति-पूजा की आज्ञा है। महाराज ने कहा योगवासिष्ठ में मूर्तिपूजा कि यद्यपि हम योगवासिष्ठ को प्रामाणिक नहीं मानते परन्तु आप के क्लोक में आधा योगवासिष्ठ का है और आधा अन्य किसी का रचित है। योगवासिष्ठ को देखा गया तो ऐसा ही पाया गया।

एक दिन एक पिछत ने बेद का 'श्रा थान्तु नः पितरः सोम्यासः' श्रादि मन्त्र पढ़ कर मृतक श्राद्ध को वैदिक सिद्ध करने की चेष्टा की। महाराज ने मृतक श्राद्ध पर बेद उस के श्रर्थ कर के बतलाया कि इसका मृतक श्राद्ध से कोई सम्बन्ध मन्त्र नहीं है। इस पर पिछतजी को और कोई उत्तर तो बन न श्राया, केवल इतना कहा कि श्राप के श्रनुयायियों में से एक भी ऐसा नहीं है जो एक मन्त्र भी शुद्ध पढ़ सके। इसे सुन कर पं० बिहारीलाल शास्त्री ने पिछतजी का उद्भृत मन्त्र शुद्ध पढ़ कर सुनादिया और स्वयं पंडितजी को उचारण की श्रशुद्धियाँ प्रकट करदीं। एक दिन दोपहर के समय कुछ स्त्रियाँ महाराज के दर्शन करने श्राई और पूछा कि ज्ञान और शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती हैं महाराज ने उत्तर दिया कि

श्चिमों को उपदेश तुम्हारे पति ही तुम्हारे गुरु हैं। उन्हीं की संवा किया करो, किसी साधु को गुरु मत बनाओ, विद्या पढ़ो। अपने पतियों को हमारे

पास भेजा करो और उन के द्वारा हमारे उपदेश से लाभ उठाया करो।

महाराज ने कई दिन तक डाक्टर रहीमखाँ की कोठी में श्रपने जीवन की घटनाएँ वर्णन की थीं जिनमें से तीन निम्न लिखित घट-नाएँ द्यानन्द-प्रकाश में लिखी हैं:—

एक बार गङ्गा तट पर विचरते हुए स्वामीजी एक सघन बन सिंह मुक्ते देख कर में जा निकले। वहां उन्हें सामने से एक सिंह त्र्याता हुत्रा दिखाई मुँह फेर कर चला गया दिया। वह सीधे चलते रहे जब वह उस सिंह के निकट पहुँचे तो उसने उन की ऋौर देख कर मुँह फेर लिया और जंगल में घुस गया। ४२१

एक वार महाराज एक पर्णकुटी में निवास करते थे। समीप ही कुछ साधु छों का भी हेरा था। वह साधु उन से अकारण वैर रखते थे। एक दिन पर्णकुटी में आग रात्रि के समय जब कि घोर अन्धकार छाया हुआ था वह पर्णकुटी लगार्दा के पास गये और स्वामीजी को वध करने का परामर्श करने लगे। स्वामीजी ने भी उन की बातें सुन पाई। उन लोगों ने थोड़ी देर पीछे कुटी में आग लगा दी। जब वह जलने लगी तो स्वामीजी छप्पर की उठा कर वाहर निकल आये।

पक दिन महाराज काशी में व्याख्यान दे रहे थे कि एक ब्राह्मण ने उन्हें पान लाकर दिया। उन्होंने सरल स्वभाव से लेकर खालिया। खात ही उन्हें पान में ।वप ज्ञात हो गया कि उस में विप था। तव उन्होंने वमन द्वारा विप को शरीर से निकाला। दुःख है कि किसी को उस समय इतनी बुद्धि न हुई जो उन घटनात्रों को लिख लेता। संभव है उन में उपर्युक्त घटनात्रों के समान बहुन सी घटनाएँ ऐसी हों जिन का उद्धेख महाराज के स्वलिखित त्रात्म-त्रार्थिसमाजियों की चरित में न त्राया हो। त्रार्थिसमाजियों की त्रोर से इस विपय में कर्त्तव्यच्युति जो कर्तव्यच्युति हुई है वह कदापि चन्तव्य नहीं है। यदि पूना के सज्जनों ने वहाँ वर्णित किये हुए महाराज के चरित को लिपवद्ध न किया होता त्रोर कर्नल त्राल्काट के त्रानुरोध पर महाराज ने त्रात्मचरित न लिखा होता तो त्राज संसार उन के उपदेश-युग के पूर्व के वृत्तान्त के ज्ञान सं सर्वथा वश्चित रह जाता। त्रात पूना के सज्जन त्रीर कर्नल त्राल्काट सदैव के लिये क्रार्य-जनता के धन्यवाद के पात्र रहेंगे।

लाहौर में भी महाराज के मूर्त्ति-पूजा के खराडन का वही प्रभाव और परिशाम हुआ जो अन्य खानों में हुआ था। अनेक लोगों का विश्वास मूर्त्ति-पूजा उपदेश का प्रभाव के ऊपर से उठ गया, अनेक लोगों ने अपनी देव-मूर्त्तियों को फेंक दिया, कितनों ने राबी नदी में डाल दिया। इन्हीं लोगों में एक जन

लाला बालकराम खत्री थे जिन्होंने अपने ठाकुरों की चौकी बाजार में पटक दी थो।
जब महाराज के दो मास के उपदेशों से श्रोताश्रों की शङ्काएँ निर्मूल हो गई तो
बैदिक धर्म्म में उन की श्रद्धा बढ़ी और उन की रुचि आर्य-समाज
आर्थ्यसमाज लाहार स्थापित करने की हुई। महाराज ने भी यह अनुरोध किया कि बैदिक
की स्थापना धर्म्म की उन्नति के लिए आर्य-समाज का नगर-नगर और प्राम-प्राम
में स्थापित होना आवश्यक है। श्रद्धालु जन ने इस प्रस्ताव को
प्रसन्नता-पूर्वक स्वीकार किया और ज्येष्ठ ग्रुष्का १३ संबत् १९३४ वि॰ तदनुसार तारीख २४
जन सन् १८७७ को आर्थ्यसमाज लाहौर की स्थापना हो गई। इस की स्थापना डाक्टर

रहीमखाँ की कोठी में हुई । पहले महाराज ने ईश्वरोपासना की और फिर हवन हुआ। तत्पश्चात् नियमपूर्वक आर्थ्यसमाज की नीव रक्वी गई। लाहौर आर्थ्यसमाज की स्थापना के संबंध में एक विशेष बात यह है कि जो नियम आर्थसमाज के बंबई में बन थे वह संख्या और विस्तार में अधिक थे और उन में कितनी ही बातें ऐसी थीं जो उपनियमों मे जानी

#### अष्टादश अध्यायं

चाहिए थीं, क्योंकि वह आर्य्यसमाज के उद्देश्य और मन्तव्य से नहीं प्रत्युत आर्यसमाज के संगठन और सदस्यों के परस्पर व्यवहार से सम्बन्ध रखती थीं। अतः महाराज ने उनका संशोधन करना उचित समका और उनके स्थान में निम्न लिखित दस नियम प्रचरित किये। आर्यसमाज के नियम-

- १—सब सत्य विद्या त्रौर विद्या से जो पदार्थ जाने जाते हैं, उन सब का त्रादि मूल परमेश्वर है।
- २—ईश्वर सिन्दानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है।
- २—वेद सत्य विद्यात्रों की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्थ्यों का परम धर्म्म है।
- ४—सत्य प्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।
- ५—सव काम धर्मानुसार ऋर्थान् सत्य ऋसत्य को विचार करके करने चाहिएँ।
- ६—संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात् शारीरिक, आस्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
- ७—सब से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए ।
- ८--अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
- ५—हर एक को अपनी ही उन्नित से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सब की उन्नित में अपनी उन्नित समभनी चाहिए।
- १०—सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए श्रीर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।

कई लोग कहते हैं कि महाराज ने इन नियमों का निर्माण अन्य सज्जनों की सहायता और मन्त्रणा से किया था, परन्तु उनकी यह धारणा असत्य है।

त्राज यही नियम सब आर्यसमाजों में प्रचलित हैं और दयानन्दप्रवर्तित आर्यसमाज ही वह है, जो इन नियमों को स्वीकार करता हो।

श्रार्यसमाज लाहौर का दृसरा श्रधिवेशन १ जुलाई सन् १८०० ई० को सत्सभा के

क्ष दयानन्द प्रकाश में लिखा है कि बाह्यसमाज के सभासदों ने महाराज से कहा था कि यदि आप तीसरा नियम न रक्तें तो हम भी आर्यसमाज में सिम्मिलित हो सकते हैं। महाराजने उन के कथन को स्वीकार न किया।

राय मूलराज ने महाराज को सम्मित दी कि तीसरे नियम में यह वाक्य लिखा है कि वेद सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इस में से यदि सत्य शब्द निकाल दिया जाय तो नियम बहुत व्यापक हो जायगा और किसी को आर्यसमाज में प्रवेश करने में संकोच न होगा, परन्तु स्वामीजी ने उनकी बात न मानी।

सत्सभा वाले रुष्ट होगये स्थान पर हुआ। उसमें महाराज ने पुराणों का बड़ी प्रवल युक्तियों से खएडन किया और उनकी वेद-विरुद्ध बातों को दर्शाकर उनकी समीचा की। इस पर सत्सभा वाले रुष्ट होगये और ३ जुलाई सन् १८७७ ई० को अन्तरङ्ग सभा आर्यसमाज लाहौर के सदस्यों को एक पत्र लिखा कि "स्वामीजी रुष्ट होने का परिगाम ने गत रिववार को अपने व्याख्यान में शास्त्रों और पुराणों को मानना अविहित बताया है और यह बात सत्सभा के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, बिरुक इसी कारण से कई लोगों में भगड़ा खड़ा हो गया है और साधारण दुकानदार लोग जो सत्सभा के सिद्धान्तों पर अपना विश्वास रखने लगे थे, इस बात के सुनने और देखने से फिरे हुए दिखाई देते हैं और सत्सभा जो स्थापित हुई है सर्वथा जनसाधारण की भलाई के उद्देश्य से है अतः आर्यसमाज की अन्तरङ्ग सभा से निवेदन है कि अगले रिववार को जो उस समाज वालों की उपासना इस मकान में एकत्रित होकर नियत की गई है, किसी अन्य मकान में की जावे ......।"

जब सत्सभा ने आर्यसमाज के साप्ताहिक अधिवेशनों के लिये अपना स्थान देने से निपंध कर दिया तो अनारकली मुद्द में एक मकान २०) रू० मासिक आर्यसमाज की उन्नित किराये पर लिया गया और उसमें अधिवेशन होते रहे। आर्यसमाज के सभासदों की संख्या अल्प समय में ही १०० तक पहुँच गई और जुलाई के अन्त से पहले पहले २०० के लगभग हो गई।

महाराज अपने स्थितिकाल में आर्यसमाज में बहुधा व्याख्यान देते रहे। एक दिन बा० शारदाप्रसाद भट्टाचार्य ने अन्य सभासदों की अनुमित से आर्य में आर्यसमाज का संर- समाज के अधिवेशन में यह प्रस्ताव किया कि महाराज को आर्य- स्वक नहीं बन सकता समाज लाहौर के संरचक वा अधिनायक की पदवा दी जावे, अन्य सभासद् भी सहमत होगये, परन्तु महाराज ने उसे अस्वीकार किया और कहा कि इसमें गुरुपन की गन्ध आती है और मेरा उद्देश्य ही गुरुपन को तोड़ने का है, न कि स्वयं गुरु बनकर एक नया पन्थ स्थापित करने का। थिंद कल को इस पदवी से मेरा ही मस्तिक फिर जाय अथवा ऐसा न हो और मेरा स्थानापन्न घमएड में आकर कोई (अन्यथा) कार्य करने लगे तो तुम लोगों को बड़ी कठिनता होगी और वही दोप उत्पन्न हो जायंगे जो दूसरे नवीन पन्थों में हो गये हैं।

इसके पश्चात यह प्रस्ताव हुन्या कि महाराज को आर्यसमाज लाहौर के परम सहा-यक की पदवी दी जाय। इस भी महाराज ने अखीकार किया और कहा कि यदि मुक्ते परम सहायक मानोगे तो उस जगदीश, जगद्गुरु पदवी भी अस्वीकृत सर्वशक्तिमान को क्या मानोगे। अन्त में सभासदों के आग्रह पर आपने साधारण सहायक (सभासद्) बनाना स्वीकार किया के त्रल सभासद् बनालो और अन्य सभासदों की भाँ ति आप का शुभ नाम भी सभासदों की सूची में अङ्कित किया गया।

एक दिन महाराज आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संग में पथारे। उस समय ईश्वरो-

#### अष्टादशं अध्याय

पासना हो रही थी। महाराज को आता देखकर सब लोग सम्मान
उपासना धर्म का प्रदर्शनार्थ खड़े हो गये। उपासना की समाप्ति पर महाराज ने उपनिरादर न करें। देश दिया कि उपासनाकाल में उपासक ईश्वर के सत्संग में मम
होते हैं। ऐसे समय में कोई कितना ही बड़ा मनुष्य आवे उपासकों
को खड़े न होना चाहिये क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, अतः ऐसा करने से उपासनाधर्म का निरादर होता है।

संसार में कितने लोगों ने अपने को ईश्वर का सन्देशहर कह कर अपने नाम से पन्थ चलाये और आज उनके लाखों करोड़ों अनुयायी दृष्टिगोचर द्यानन्द का वास्त- होते हैं। कितनों ने गुरु बन कर अपने चेले चेलियों की बुद्धि की विक स्वरूप आँखों पर पट्टी बाँधी और उनका तन, मन और धन हड़प किया। कोई २ तो इतने बढ़े कि खयं परमेश्वर बन बैठे और लाखों मनुष्यों

को अज्ञान के घोर अन्धकार में ढकेल दिया। एक ओर यह लोग हैं और एक ओर दया-नन्द है, लोग उसे गुरु बनाना चाहते हैं और वह इन्कार करता है और उन्हीं के समान धर्म का साधारण संवक कहलाने में ही सन्तुष्टि लाभ करता है। हम देखते हैं कि योग की श्रात साधारण कियाओं के द्वारा कई लोग गुरु बने बैठे हैं और शिष्य-मण्डली के हृदय और मिस्तिष्क के खामी बने हुए हैं। परन्तु एक दयानन्द है जो पूर्ण योगी, पूर्ण विद्वान् होता हुआ भी गुरु बनने से भागता है। निःस्पृहता, निरिममान की पराकाष्टा है। यह है दयानन्द का वास्तिक खरूप। दयानन्द जो कुछ था वह औरों के लिये, अपने लिये कुछ नहीं। फिर हम श्रद्धा भक्ति से नमस्कार क्यों न करें, क्यों उसके चरण-रज को मस्तक पर लगा कर अपने को गौरवान्वित न समभें। दयानन्द किनना निर्लेप था इसके विषय में हम कलकत्ता के 'बाह्म पत्र' धर्मतत्व १ आग्रहायण शाक १७९९ के अक्ट

दयानन्द की निर्लिपता से एक उद्धरण देते हैं, जिसमें लेखक ने दयानन्द के बेप आदि के सम्बन्ध में कुछ शङ्का की थी:—

"पिएडत द्यानन्द सरस्वती के वाह्य वेप और आचार व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो गया है। इस समय वह अन्य हिन्दू संन्यासियों के समान नहीं हैं। भद्र लोक के समान खान पान और भद्र परिच्छद व्यवहार करते हैं। स्वामीजी का इस प्रकार का घोर परिवर्तन कहाँ तक मङ्गलप्रद होगा यह भविष्यत् के गर्भ में छिपा हुआ है।"

जो लोग दयानन्द के चिरत्र से पूर्णतया श्वभिज्ञ न थे वह ही उसके रहन सहन में इस प्रकार के परिवर्तन से यह शङ्का करने लगे थे कि स्थामी दयानन्द सांसारिक बन्धनों में फंस कर वैराग्य पथ से विचलित हो जायेंगे। उनकी यह शङ्का सर्वथा निर्मूल थी। दयानन्द तो जैसा दिगंबर श्ववस्था में था वैसा ही वस्त्र धारण करने की श्ववस्था में था। वह पूर्णज्ञानी श्वीर योगी था। उसके हृदय को संसार का वैभव विडोलित नहीं कर सकता था। जब उसे उसके भक्त दिन्य न्यश्वन खिलाते थे वह तब भी खिचड़ी खाकर श्रक्षुएण भाव से रह सकता था। बड़ौदे में नर्म तिक्यों, गदेलों श्वीर पर्य्यङ्कों के होते हुए भी वह केवल दरी पर भूमि में शयन कर सकता था। उसे संसार की कौनसी सम्पत्ति विचलित कर सकती

थी। भर्तृहरि के श्रनुसार वह मनस्वी, था कार्यार्थी था। जो न दुःख को गिनता था न सुख को, वह चिथड़े भी पहन सकता था और दिव्य वस्त्र भी धारण कर सकता था, वह शाक खाकर भी रह सकता था और शाल्योदन खाकर भी, वह भूमि पर सो सकता था और पर्य्यङ्क पर भी छ। दयानन्द तो पद्मात्र के समान था। वह संसार के भोगों श्रीर प्रलोभनों से छेद को प्राप्त न होता था।

दयानन्द के कार्य की लाहौर में श्री महाराज के प्रचारकार्य तथा उस के फल के सम्बन्ध में तत्कालीन समाचारपत्रों में जो सम्मित्याँ प्रकट हुई उन में से कुछ के ग्रंश को हम नीचे उद्धत करते हैं:—

१ जुलाई सन् १८७७ ई० के 'विरादरे हिन्द' तथा 'ब्रोह्म समाचारपत्र' ने लिखा थाः-"उन के विचार अधिकांश में विस्तृत हैं और उनका अधिक भाग इस समय के विद्यासंगत विचारों के श्रनुकृत है। उनका मस्तिष्क अत्यन्त उन्नतिशील प्रतीत होता है श्रीर यद्यपि उन्होंने संस्कृत साहित्य कं श्रातिरिक्त श्रान्य भाषा का साहित्य नहीं पढ़ा है तथापि उन्होंने इस एक ही साहित्य द्वारा और प्रशस्तवृद्धि शिचित लोगों की संगति से श्रपने विचारों को इतना परिमार्जित श्रीर विस्तृत बना लिया है कि वह न केवल श्रपने सब समकालीन परिडतों के दुरायह्युक्त और संकुचित विचारों के पद का अतिक्रमशा कर के एक सचे विद्वान त्र्यौर प्रशस्त-प्रभ पिएडत का ऋादर्श बन गये हैं, प्रत्युत हमारे देश के श्रंभेजी शिचा पाये हुए सर्वसाधारण के विचारों से भी किसी श्रंश में उत्तम विचार रखते हैं। प्रकट रूप में इस व्यक्ति के हृद्य में जातीय-समवेदना ऋौर जातीय-सुधार का बहुत बड़ा उत्साह भामित होता है, यदापि इस समय यह कहना बहुत कठिन है कि वह उत्साह कहाँतक स्वार्थरहित और स्वार्थ के मेल से शून्य है क्योंकि इसका प्रभाग अनुभव पर अवलिस्वत है और उसका दिखलाने वाला केवल समय है, तथापि जहाँतक हम अनु-मान कर सकते हैं उनके व्यक्तित्व से देश में बहुत कुछ उन्नति श्रीर सुधार की श्राशा है। धार्मिक सुधार के सम्बन्ध में यह पुरुष मूर्तिपूजा का बहुत बड़ा शत्रु हैं। उन सब पुरुषों में जो इन दिनों मूर्त्ति-पूजा को समृल नष्ट करने का प्रयन्न कर रहे हैं, यदि इस पुरुष को इस समय का सब से बड़ा मूर्ति-खग्डक कहा जाय तो अनुचित न होगा। ब्राह्मसमाज के उस धर्मसुधार सम्बन्धी शास्त्रा का तो, जिसका सिद्धान्त हर प्रकार की सूर्त्ति-पूजा को दूर करना और संसार में परमेश्वर की उपासना का फैलाना है, यह पुरुष एक ऐसा दिन्य दूत है कि इस की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। यह पुरुष संसार में केवल धार्मिक सुधार का ही इच्छक नहीं है वरन जाति की बालविवाह स्त्रादि सत्र बुराइयों के सुधार पर भी जो देश में फैल रही हैं इस की दृष्टि है, स्त्रियों की शिचा छौर स्वतन्त्रता का विशेषकर इच्छुक है। उसकी यह सम्मति है कि जबतक उन में शिचा का प्रसार न होगा और उन्हें

कि किचिन्न्मी शायां किचिदिप च पर्यक्कशयनः, किचिच्छाकाहारी किचिदिप च शाल्योदनरुचिः । किचित्कन्थाधारी किचिदिप च दिन्यास्वरधरः, मनस्वी कार्यार्थी न गणयित दुःखं न च सुखम् ॥ भर्तृहिरः ॥

जनाने के बन्दीगृह से मुक्ति न मिलेगी तबतक इस देश में किसी दृष्टि-आकर्षक उन्नति की आशा करना व्यर्थ है। सारांश यह है कि जाति से अविद्या, हठ और दुरायह का दूर करना, विद्या का प्रचार करना, जाति में एकता उत्पन्न करना और उसे साधारण सभ्यता के रूप में लाकर एक अन्छा आदर्श बनाने में प्रयन्न करना इस पुरुप का साधारण, और विशेष अन्तिम ध्येय है।"

एक लेखक ने कलकत्ते के अंग्रेजी दैनिक 'इग्रिडयन मिरर' के २२ जून सन् १८७७

के श्रङ्क में लिखा थाः—
"नगर में स्वामीजी के विरोध में सभाएँ होने पर भी प्रायः जिनके संयोजक और संचालक परिडत श्रद्धाराम फिह्रौरी हैं, श्रार्थ्यसमाज 🔋 के सभासदों को संख्या १०० हो गई है श्रीर थोड़े से ही दिनों में २०० हो जायगी। पिएडत दयानन्द सरस्वती श्रपने व्याख्यान डाक्टर रहीमखाँ के बँगले पर देते हैं। उनके श्रोता १०० से श्रधिक शिचित पुरुप होते हैं जिनमें से अधिकांश को खामीजी का पत्तसमर्थक कहा जा सकता है। उनकी शिचा के परिएाम के विषय में कहा जाता है कि एक भद्र पुरुष ने अपने कुल के देवी-देवताओं को उनके सिंहासन से च्युत कर दिया है। विश्वस्त सूत्र से यह भी ज्ञात हुआ है कि नगर के परिडत, पुरोहित, महिलागए को उकसा रहे हैं कि वह अपने सम्बन्धी पुरुषों को स्वामी द्यानन्द सरस्वती के व्याख्यानों में जाने से रोकें। स्वार्थपर मनुष्य स्वामीजी के विरुद्ध सव प्रकार के जनस्व फैला रहे हैं, परन्तु वह यह देख कर दुःखी होते हैं कि परिडत दयानन्द श्रोतात्रों के मनों को वैदिक सचाइयों के प्रहण करने के लिये तैयार कर रहे हैं। मूर्त्ति-पूजा के विरुद्ध उन के प्रवल और सशक्त कटाचों ने उनके बहुत से शत्रु बना दिये हैं। वह कहत हैं कि ब्राह्मण भारत के अधःपतन के मुख्य कारण हैं और वह सब दोप उन्हीं के ऊपर लगात हैं। "परन्तु वह दो बातों के लिये त्राह्मणों की प्रशंसा भी करते हैं अर्थात् मुस-लमानों से शास्त्रों की रचा करने के लिये और लोगों को दूसरा धर्म प्रहण करने से रोकने के लिये। वह ब्राह्मणों को पोप-कुटुम्ब कहते हैं अर्थात् पोप के सम्बन्धी। यह एक नवीन शब्द है श्रीर इससे ब्राह्मणों के प्रति उनके विचार प्रकट होते हैं, जिन्होंने बदला लेन के अभिप्राय से उन पर ऐसे विचार आरोपित किये हैं जो न सबे ही हैं और न प्रशं-नीय ही । कोई २ कहते हैं कि वह ईसाई पादियों के वेतन-भोगी हैं और उन्होंने खामीजी को मूर्त्ति-पूजा के विरुद्ध प्रचार करने को भेजा है अगैर कोई २ तो इसने गिर गये हैं कि उन्हें नास्तिक तक कहते हैं।"

फिर २३ जून सन् १८७७ ई० के उक्त दैनिक में एक लेखक ने लिखा था:—

"यद्यपि शिच्चित पुरुष इस प्रशंसनीय कार्य में योग देते हैं, परन्तु नगर के ब्राह्मणों के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता जो हरएक सामाजिक और धार्मिक सुधार के खुले हुए शत्रु पंडित श्रद्धाराम के नेतृत्व में इस श्रह्पवयस्क समाज को जन्मते ही नष्ट करने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने केवल एक सभा सनातनधर्म्भरिवणी के नाम से स्थापित की है, जिस के उद्देश्य आर्थ्यसमाज के उद्देश्यों से सर्गथा प्रतिकूल हैं, प्रत्युत वह परिडत

<sup>ं</sup> इस से ज्ञात होता है कि नियम र्ज़िक आर्यसमाज के स्थापिन होने से पहले ही भावी सभा-सर्वें की सूची तैयार की जारही थी। --- संग्रहकर्ताः

दयानन्द सरस्वती के चरित्र और उद्देश्य के सम्बन्ध में भी सब प्रकार की भूठी बातें फैला रहे हैं।"

एक लेखक ने उर्दू पत्र 'कोहेनूर' लाहौर के २८ जुलाई सन् १८७७ के भाग ९ श्रङ्क ३३ के प्रष्ठ ६४० पर लिखा था:—

"पहले २, ३, मासों में स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी जो उपदेश करते रहे हैं उसके सुनने के लोगों के हृदय में जातीय सहानुभूति का इतना उत्साह उत्पन्न हुन्ना कि उन्होंने २४ जून मन् १८७७ को न्नार्य्यसमाज स्थापित किया। स्नव इस समाज के लगभग २०० सभासद हैं और दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। इस समाज का वास्तविक उद्देश्य स्नार्य धर्म्म, सस्कृत न्नौर वैदिक विद्या की उन्नति न्नौर प्रचार करना है। इसी उद्देश्य से स्नव एक संस्कृत पाठशाला वेदों की शिन्ना के लिए खोली गई है जिसमें संप्रति १०० मनुष्य शिन्ना प्रहण् कर रहे हैं। यह समाज केवल खामीजी के प्रधारने का परिणाम है। इतिहास के देखने से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इस २५०० वर्ष के समय में खामी शङ्कराचार्य्यजी के काल से कोई श्रेष्ठ नेता और ऋपीश्वर उत्पन्न न हुन्ना जो सन्मार्ग बताता।"

# एकोनविंश अध्याय

# ञ्चापाइ संवत् १६३४-त्र्याश्विन संवत् १६३४

चि महाराज ने लाहौर से अमृतसर जाने की इच्छा प्रकट की तो लाहौर के प्रसिद्ध रईस सरदार दयालसिंह मजीठिया ऋंग्रेजी दैनिक 'ट्रिव्यून' के संस्था-पक ने उनके निवास के लिए मियाँ मुहम्मद्जान रईस की कोठी स्मृतसर ४०) रुपये मासिक किराये पर ले दी । महाराज ५ जुलाई सन १८०७ को अमृतमर जाकर उसी कोठी में उतरे। महाराज के आगमन का समाचार नगर में फैलते ही, क्या धनपति क्या निर्धन, क्या विद्वान् क्या अविद्वान्, क्या उचपदस्य क्या निम्नश्रे शियुक्त, सैकड़ों की संख्या में लोग उनकी सेवा में उपस्थित होने लगे। कुछ तो उनकी दिवय और भव्य ज्योति:स्नात मूर्ति के दर्शन से ही अपने को कृतकृत्य समभ कर चले जाते, अधिकतर उनके उपदेशामृतपान के लिए ठहर जाते। महाराज ने उसी कोठी में व्याख्यानों का तार बाँध दिया जिनमें श्रोतात्रों की संख्या शतशः और सह-स्रशः होती थी। विरोधीजन के हृदयों पर आरे से चलते थे, परन्तु कुछ कर न सकते थे। अलीक जनरव फैला कर मन के फफोले फोड़ते थे, परन्तु यह अख्न भी उनका कुणिठत हो जाता था, जो एक बार महाराज का एक उपदेश भी सुन लेता था उसका उद्धार हो जाता था। वर्षों की शङ्काएँ एक चरण में इसी प्रकार उड़ जाती थीं जैसे वायु के सामने तूल का दुकड़ा। धर्म्मिपिपासा जागृत हो उठती थी और धर्म के तत्व हृदयङ्गम होजाते थे। व्याख्यान में महाराज एक कुर्सी अपने सामने डलवा दिया करते थे ताकि व्याख्यान समाप्ति पर जिसे कोई शङ्का करनी हो वह उस पर वैठ कर करले। एक दिन एक परिडत आया, उससे कुर्सी पर बैठने को कहा तो वह न बैठा और खामीजी को सम्बोधन करके कहने लगा कि आपने मुक्ते नीचा आसन दिया है, मुक्ते भी आप के समान ही कुर्सी मिलनी नीचे स्रासन पर बेठने चाहिये। महाराज ने उत्तर दिया कि मैं तो व्याख्यान देता हूँ इस में ऋपमान लिये ऊँचे आसन पर बैठा हूँ आप यदि कुर्सी पर बैठने में अपमान समभते हैं तो कुर्सी को मेज पर रख कर बैठ जाइये। आश्चर्य है कि आप विद्वान होकर भी बैठने में आसन के ऊँचे नीचे होने का विचार करते हैं। क्या

828

किसी चक्रवर्ती के मुकुट पर बैठने से मक्सी-मच्छर बड़े हो सकते हैं।

एक दिन एक ब्राह्मण ने आकर कहा कि हम एसी सभा में क्या आये जिसमें ऐसे विरुद्ध और अनर्थ वचन कहे जाते हैं, जैसे इस देश के ब्राह्मणों का हम एसी सभा में गोंदान लेने का अधिकार नहीं है, न इन्हें कोई स्रोक याद है। क्या आयें यदि हम दान न लें तो क्या खाक खायें। महाराज ने कहा कि हमने एसी बात नहीं कही। हमने तो यह कहा है कि यतः तुम विद्वान नहीं हो और न तुम्हें वेदमन्त्र याद हैं, अतः तुम्हें दान लेने का अधिकार नहीं है; तुम दान लेते हो और उसकी विष्टा बना डालते हो, तुम खाक न खाओ, घास खाओ। राजा दयाल साहब ने कहा कि महाराज वास तो गदहें खाते हैं। महाराज ने कहा कि आपकी इनसे चुहल होगी हमने तो साधारण रोति से कहा है। किर वह ब्राह्मण कुछ न बोला और चला गया।

महाराज के व्याख्यानों को सुन कर लोग चिकत हो उठे। सब की जिह्ना से यही शब्द निकलते थे कि यह तो कोई अवतार आया है जो साज्ञान् ईश्वर-पूजा का उपदेश करता है।

१२ जुलाई सन् १८७७ रिववार को महाराज लाहौर गये और सन्ध्या समय अनार-कर्ली में आर्थ्यसमाज में 'धर्म्म की आवश्यकता' और 'आर्थ्यसमाज से लाम' पर ब्याख्यान देकर अमृतसर लौट आये।

कुछ व्याख्यान महाराज के वग्टाघर पर भी हुए थे। उनमें से पहले में उन्होंने ठाकुरवत के विषय में कहा था कि यह तो भीख माँगने के लिये ठाकुर-पूजा एक लीला रची गई है। लोग पत्थर को ठाकुर कहते हैं और अजनमा पर व्याख्यान परमेश्वर का जन्म बताते हैं। इन बातों का बेदशास्त्र में पता नहीं। उस दिन श्रोतात्रों की बहुत अधिक भीड़ थी। महाराज ने मूर्ति-पूजा का ऐसी सुन्दरता से खगड़न किया और इतनी अकाट्य युक्ति और प्रमाण उसके विरुद्ध दिये कि अनेक लोगों की मूर्ति-पूजा के उत्तर से श्रद्धा उठ गई।

११ त्रमस्त सन १८५५ तक महाराज के सदुपदेशों का प्रवाह बहता रहा जिसका परिणाम यह हुत्रा कि १२ त्रमस्त को त्रार्थ्य-समाज त्रमृतसर की त्रार्थसमाज त्रमृतसर स्थापना होगई। त्रार्थ्य-समाज उसी कोठी में स्थापित हुत्रा जिसमें की स्थापना महाराज ठहरं हुए थे। स्वयं महाराज ने हवन कराया त्रीर इंथरोपासना करने के पश्चात् सदुपदेश दिया त्रीर ५० सज्जन उस के सदस्य हुए, अधिकारियों का निर्वाचन होकर त्र्यार्थ-समाज का कार्य्य सुचार रूप से चलने लगा। लाहौर से बाबू शारदाप्रसाद भट्टाचार्य्य त्रीर लाला श्रीराम एम० ए० समाज के स्थापनात्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे थे त्रीर महाराज के उपदेश के पश्चात् बाबू शारदाप्रसाद का व्याख्यान भी हुत्रा था।

इसके कुछ दिन पश्चान आर्थ-समाज के लिए मलवई बुक्ने के मोहह में एक मकान ल लिया गया और प्रथम अधिवेशन के दिन महाराज ने ही हवन कराया।

#### एकानविंश अध्याय

एक जन मनसुखराय था। उसका पिता चाहता था कि वह किसी को गुरु बनाले, क्योंकि उसके विचार के अनुसार निगुरे मनुष्य का उद्धार नहीं हो मनपुखराय को सकता था। पुत्र किसी को गुरु न बनाता था, परन्तु महाराज गुरुमन्त्र के उपदेशों को सुनकर उसके सब संशयों का उच्छेद होगया और श्री महाराज के चरणों में उसकी श्रद्धा इतनी बढ़ी कि एक दिन उसने मिश्री का थाल भरकर महाराज को भेट में दिया और आर्थ-समाज का सदस्य बन गया। महाराज से उसने गुरुमन्त्र देने की प्रार्थना की तो बोले कि गायत्री-मन्त्र ही गुरुमन्त्र है।

एक दिन महाराज बग्वी पर सवार होकर मलवई बुझे व्याख्यान देने जा रहे थे कि एक जन परिखत तुलसीराम ने वड़े प्रेम खौर नम्रता से उन्हें नमस्कार

मिश्री और २) रुपये किया और अपनी बैठक में पधारने की प्रार्थना की। महाराज ने की भेट छपापूर्वक उसे स्वीकार किया और उसकी बैठक में पधारे। उसने महाराज की स्तुति करने के पश्चान मिश्री के कुछ कुले और २) रु

नक़द भेट किये जो महाराज ने स्वीकार कर लिये। कैसी ऋद्भुत बात है कि जिस दयानन्द ने सर० टी० माधवराय रियासन बड़ौदा जैसे गएयमान्य पुरुष की १०००) रूपये की भेट को स्वीकार नहीं किया ऋाज वहीं द्यानन्द एक साधारण मनुष्य की २) रूपये और मिश्री के कूजों की तुच्छ भेट को निःसंकोच भाव से स्वीकार कर लेता है। प्रेम, श्रद्धा, भिक्त में शिक्त ही ऐसी है। महाराज श्रीकृष्णचन्द्र ने भी तो इसी कारण सुदामा के तण्डुल स्वीकार किये थे। धन्य हो कृष्ण और धन्य हो द्यानन्द।

देवमृक्तियाँ फंकदीं फंक दी थीं और मृक्ति-पूजा के ऊपर से विश्वास तो सैकड़ों मनुष्यों का उठ गया था।

अमृतसर में उन दिनों एक पिड़त रामदत्तजी निवास करते थे जो उच कोटि के विद्वान थे। जब मूर्ति-पूजकों ने देखा कि दिन शितदिन मूर्ति-विद्वान श्राह्मण घर पूजा को अनेक लोग तिलाश्वलि देते चल जारहे हैं तो वह बहुत छोड़ कर चला गया घबराये और पिड़त रामदत्तजी से जाकर प्रार्थना की कि आप स्वामी द्यानन्द से मूर्ति-पूजा के अपर शास्त्रार्थ करें। उन्होंने कहा कि मैं वेद नहीं जानता, शास्त्रार्थ कैसे कहाँ। परन्तु लोग न मान और आग्रह करते रहे। अन्त को जब उन्हें बहुत दिक किया गया तो एक दिन चुपके से हरिद्वार चले गये। अनेक पिड़त ऐसे थे जो हदय से महाराज के उपदेशों को स्वीकार करते थे, परन्तु लोकापवाद के कारण इस नीति पर कार्य्य करते थे कि:—

यद्यपि सिद्धं लोकविरुद्धं ना चरणीयं ना चरणीयम्।

अर्थान्-ऐसा कार्य्य न करना चाहिए जो यद्यपि शास्त्र से सिद्ध हो परन्तु लोकविरुद्ध हो। एक दिन परिडत विहारीलाल ऐक्स्ट्रा-असिस्टेंग्ट कमिश्नर ने महाराज से कहा कि महाराज आपके अन्य सत्र विचार उत्तम हैं और हर अकार से श्रेष्ठ हैं, यदि आप मूर्ति-

मूर्ति-पृजा का पूजा का खरडन न करें तो सब लोग आप के अनुकूल होजावें और खरडन न करें। इसके उत्तर में महाराज ने वहीं कहा जो वह सदा ऐसे प्रस्तावों के उत्तर में कहा करते थे कि मैं सत्यकों नहीं छोड़ सकता।

एक दिन सरदार हरचरणदास महाराज से मिलने आये। वह इतने स्थूलकाय थे कि चल फिर भी कठिनता से सकते थे। महाराज ने उन्हें देख कर स्थूलकाय सरदार कहा कि यह हमारे देश के हतहृदय लोग हैं जिनमें चलने फिरने की भी शक्ति नहीं रही। ऐसे मनुष्य देश का क्या उपकार कर सकते हैं।

महाराज के उपदेशों की चर्चा सुन कर परिकंस साहव किमश्नर ने उनसे भिलने की इच्छा प्रकट की श्रीर एक दिन लाला गुरुमुखराय वकील कीमश्ननर से बात-चीत के साथ जो किमश्ननर साहब का यह सन्देश उनके पास लाये थे किमश्नर साहब से मिलने गये। श्रन्य बात-चीत होने के उपरान्त दोनों में धर्म्म विषय पर निम्न कथनोपकथन हश्राः—

परकिंस-हिन्दू-चर्मा सूत के घागे की न्याई कचा है।

स्वामीजी—यह धर्म सून के धांगे की न्याई कचा नहीं, विक लोहें से भी अधिक पक्का है, लोहा दूट जाय तो दूट जाय, परन्तु यह कभी दूटने में नहीं त्राता।

परिकंस-अाप कोई उदाहरल दें तो हमें विश्वास आवे।

स्वामी जी—हिन्दू-धर्म सगुद्र के समान हैं, जैसे समुद्र में अमंख्य लहरें उठती हैं, यहीं दशा इसकी है। देखियं इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पानी को छानकर पीते हैं ताकि कोई अहश्य जीव उनके उदर में न चला जावे; ऐसे लोग भी हैं जो दुग्धाहारी हैं, केवल दूथ ही पीत हैं अन्य कोई वस्तु नहीं खात पीते और ऐसे लोग भी इसी में हैं जो वाममार्गी कहलाते हैं जो पित्र अपवित्र और योग्य अयोग्य का विचार किये विना जो कुछ पाते हैं, खाजाते हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो आयुभर यित रहते हैं, न तो किसी स्त्री से विवाह करते हैं और न किसी को बुरी दृष्टि से देखते हैं और ऐसे लोग भी इसी में हैं जो पराई स्त्रियों से मुँह काला करते हैं। एक वह हैं जो केवल निगकार परमात्मा की ही उपासना करते हैं और उसी का ध्यान करते हैं और एक वह हैं जो अवतारों का पूजते हैं। एक वह हैं जो केवल झानी हैं और एक वह हैं जो केवल झानी हैं और एक वह हैं जो केवल झानी हैं है है अप से न पानी पीत हैं न उनके हाथ का भोजन करते हैं और वह लोग भी इसमें ही हैं जो हाई के हाथ से पानी भी पीते हैं और उनसे भोजन वनवाकर भी खाते हैं। इन सब वातों के होते हुए भी यह सब के सब हिन्दू कहलाते हैं और वास्तव में हैं भी हिन्दू ही और कोई इनका हिन्दू-धर्म से वहिष्कार नहीं करता। अतः समफना चाहिय कि हिन्दू-धर्म बहुत पक्षा है, कचा नहीं।

परिकंस-ऋाप किस प्रकार के धर्म का प्रचार करना चाहते हैं।

स्वामीजी—हम केवल यह चाहते हैं कि लोग वेद की आज्ञाओं का पालन करें और केवल निराकार, अद्वितीय परमेश्वर की पूजा और उपासना करें, शुभ गुणों को ब्रह्ण करें और अवगुणों को त्याग हैं।

#### एकोनविंश अध्याय

१३ श्रगस्त सन् १८७७ को श्रमृतसर में एक मौलवी साहब से करामात विषय पर शास्त्रार्थ होना निश्चित हुआ। महाराज ने कहा कि शास्त्रार्थ सभा में मौलवी से शास्त्रार्थ एक श्ररवी भाषा जानने वाले का होना श्रावश्यक है, क्योंकि मौलवी का स्रायोजन साहब श्ररवी शब्दों श्रीर प्रमाणों का प्रयोग करेंगे श्रीर हम श्ररवी जानते नहीं हैं, श्रतः लाहौर श्रार्थसमाज के मन्त्री को पत्र भेजा गया कि वहाँ से पादरी इमामुद्दीन को भेजदें। परन्तु पादरी साहब समय पर न मिले श्रीर जब मिले तो उन्होंने श्रमृतसर जाना स्वीकार न किया, श्रतः यह शास्त्रार्थ न होसका।

१५ अगस्त सन् १८७७ ऋर्थात् श्रावण ग्रुङ्गा ६ संवत् १९३४ को महाराज ने अमृत-सर में 'आर्थ्यों हेश्य-रत्नमाला' की रचना की ।

एक बाल-पाठशाला के अध्यापक ने एक दिन अपने छात्रों से कहा कि आज कथा में चलेंगे, तुम अपनी २ झांलियों में इँटरोदे और कंकर भरकर मेरे साथ चलना और जब मैं संकेत करूँ तो कथा कहने वाले पर इँटरोदे और कंकर फंक देना, मैं तुम्हें लड्डू दूँगा।

अवीध बालकों ने अपनी झोलियाँ इँटरांड़े और कंकरों से भरलीं और दुष्ट अध्यापक के साथ म्बामीजी के ज्याल्यान में पहुंचे। ज्याख्यान रात्रि के ८ बजे समाप्त हुआ करता था। जब कुछ कुछ अँधेरा होगया तो अध्यापक का संकेत पाकर बालक महाराज पर इँटरोंड़े और कंकर फेंकने लगे। सभा में हलचल मचगई, परन्तु महाराज ने सबको शान्त करिंद्या। पुलिस कुछ बालकों को पकड़ कर उनके सामने लाई तो बालक फूट २ कर रोने लगे। महाराज ने उन्हें डाढस बँधाकर उनसे ऐसे कार्य करने का कारण पूछा तो उन्होंने सारा वृत्त सच २ कह दिया। तब महाराज ने बाज़ार से लड्डू मंगाकर बालकों को दिये और कहा कि तुम्हारा अध्यापक शायद तुम्हें लड्डू न दे इसलिये में ही दिये देता हूँ।

द्यानन्त-प्रकाश में उपर की घटना के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन घटनाएँ और लिखी हैं:—
एक दिन स्वामीजी अपने कमरे में बैठे हुए पण्डितों को वेदभाष्य लिखाते २ सहसा कमरे से
बाहर आगये और कर्मचाियों से कहा कि झटपट कमरे की सब चीज़ें बाहर ले आओ। कर्मचारियों ने
आज्ञा का पालन तो किया परन्तु वह न समझ सके कि स्वामीजी ने ऐसी आज्ञा क्यों दी। जब सब
यस्तुएँ कमरे में से हटाली गई तो कमरे की छत धड़ाम से गिरपड़ी।

एक दिन महाराज का उपदेश होरहा था कि एक प्रचण्ड आँधी उठी और धृष्टि से भूतलाकाश एक करने लगी। श्रोतागण विचलित होगये और उससे वचने के लिए इधर उधर झाँकने लगे। महाराज ने मेज़ पर हाथ मारकर उच्च स्वर से कहा कि घवराइये नहीं, आँधी यहाँ न आयगी और ऐसा ही हुआ भी।

एक साधारण स्थिति का मनुष्य महाराज के सत्सङ्ग में आया करता था। एक दिन उसने महाराज से निवेदन किया कि महाराज धनी लोग तो परीपकार और दान-पुण्य करके संसार-सागर से पार हो सकते हैं, परन्तु मुझ जैसे निर्धन का निस्तार कैसे होगा। महाराज ने उसे सान्त्वना देते हुए कहा कि तुम अपने हृदय से पर-अपकार और अनिष्ट-चिन्तन के भावों को निकाल दो। ऐसा करना भी संसार का उपकार है;

श्रावमा शुक्रा ९ संवन् १९३४ ऋथीन् १८ ऋगस्त सन् १८७७ को महाराज शिकरम में सवार होकर सायङ्काल के पाँच बजे गुरदासपुर पहुँचे। महाराज के ग्रदासपर आगमन के लिए नगर के लोग पहले से ही उत्सुक हो रहे थे, क्योंकि यह समाचार कि महाराज १८ अगस्त को गुरदासपुर पधारेंग डाक्टर बिहारीलाल द्वारा जिन्होंने अपने भाई बहुभदास को उन्हें अमृतसर से लाने के लिए भेजा था नागरिकों को ज्ञान होचुका था। नगर के अनेक सज्जन और सरकारी कमचार्ग वड़ी संख्या में नगर से एक मील दूर उनके स्वागत के लिये पहुँच गये थे। जब उस स्थान पर जहाँ यह सब लोग एकब थे महाराज की शिकरम पहुँची तो महाराज उतर पड़े। सबने वड़े प्रेम से महाराज को नमस्ते की ऋौर उन्हें गाड़ी पर विठा कर डाक्टर साहब के गृह पर, जिसे उन्होंने खुब सजा रक्या था, ठहर गए। १५-व्याख्यान आरम्स २० मिनिट विश्राम के पश्चात् महाराज ने स्नान किया और फिर एक व्याख्यान मूर्ति-पूजा पर दिया । फिर तो महाराज के कई व्या-होगय ख्यान अवतार, ईश्वर, गोरत्ता, श्रावागमन, श्राद्ध, श्रार्घ्यावर्त की पुरानी दशा, त्र्यार्थों के कर्तव्य त्र्यादि विषयों पर हुए। श्रोतात्र्यों की संख्या दो दो सहस्र तक पहुँच जाती थी । व्याख्यान-समय के अतिरिक्त अन्य समय भी नगर के सुप्रतिष्ठित सज्जन श्रीर उच राजकर्मचारी तथा जनसाधारण महाराज सं धर्म-विषय पर बातचीत करने तथा शङ्का-निवारणार्थ महाराज के पास आतं रहने थे और महाराज सब की जिज्ञासाओं का यथायोग्य उत्तर देकर उन्हें सन्तुष्ट और शान्त कर दिया करते थे।

महाराज के आगमन के तीसरे दिन मियाँ हरिसिंह और शेरसिंह नगर के दो प्रति-ष्टित गईस जो मूर्त्ति-पूजक थे और जिन्हें महाराज के मूर्त्तिपूजा के दे। मृर्तिपृजक रहेमें। खरडन से बहुत आधात पहुँचा था, स्वामी गर्गशिगिरिजों के पास पहुँव । यह एक विद्वान श्रीर विरक्त पुरुष थे जो नगर से बाहर की घवराहर एकान्त स्थान में निहालशाह के तालाव पर रहा करते थे। दोनों मियाँ महोदयों ने उनसे प्रार्थना की कि अ। प खामो द्यानन्द से शास्त्रार्थ कीजिए। उन्होंने उत्तर दिया कि हम नगर में जाते भी नहीं हैं श्रौर शास्त्रार्थ करने का ्हमारा नियम भी नहीं है, हम विरक्त लाधु हैं, यदि ऋषि को शास्त्रार्थ विरक्त साधु स शास्त्रार्थ की प्रार्थना कराना है तो किसी परिडत को बुलाइये । इस पर दोनों महोदयों ने कहा कि यदि श्राप नगर में वा स्वामी द्यानन्द के स्थान पर जाने में श्रपना श्रपमान सममते हैं तो महत्तों के वारा वा अन्य किसी स्थान में जहाँ आप चाहें हम शास्त्रार्थ मराडप बनादें त्र्याप वहाँ चलकर शास्त्रार्थ करें। इस पर गिरिजी ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कगड़ा होता है और विरोध बढ़ता है, यदि आप तंग करेंगे तो हम अन्यव चले जायंगे । अन्त को उक्त रईसों ने दीनानगर से दो शास्त्रार्थ के लिय परिडतों, पं० लक्ष्मीधर और पं० दौलतराम, को शास्त्रार्थ के निमित्त दो परिडतीं का बुलाया । यह साधारण कोटि के परिडत थे ऋौर इनमें स्वामीजी से ऋागमन शास्त्रार्थ करने का सामर्थ्य न था।

#### एकोनविंश ऋध्याय

जिस दिन दोनों परिडत गुरदासपुर में अवतीर्ए हुए उस दिन महाराज का शिवपुराए के खराडन पर व्याख्यान था। जब यह परिडत और उनके प्रष्ठपोषक रईसों की ऋसभ्यता सभास्थल में पहुँचे तो महाराज यह कहानी सुना रहे थे कि शिवजी का लिङ्ग बढ़ा और ब्रह्मा सूकर का ऋौर विष्णु हँस का रूप धारण करके उसे नापने के लिये एक पाताल की ऋोर ऋौर दूसरा ऋाकाश की ऋोर चला, इत्यादि। इस पर उपरोक्त चारों जन कहने लगे कि भूठ बकता है। तब डाक्टर बिहारीलाल ने उनसे निवेदन किया कि सभा का यह नियम नहीं है। पहले सब सुन लीजिये पीछे जो आन्नेप करना हो कीजिये. परन्त वह न माने और ऊल-जळल बकते और शोर करते रहे। यह देखकर महाराज ने व्याख्यान देना स्थगित कर दिया और कहा जिसे आद्येप करना हो करे। श्रोतात्रों को भी शास्त्रार्थ सुनने का बहुत चावे था। महाराज के सामने एक कुर्सी डाल दीगई और डाक्टर बिहारीलाल ने कहा कि पिएडतों में से जो शास्तार्थ करना चाहें कुर्सी पर त्राकर विराज जावें, परन्तु दूसरे पत्त की यह इच्छा थी कि सब मिलकर प्रश्नोत्तर करें। इस पर महाराज ने कहा कि जो पिएडत प्रश्न करना चाहें वह सामने आजावें। इस पर मियाँ साहबों ने कहा कि कोई पिएडत आप से अकेला शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, दो वा अधिक मिलकर करेंगे। महाराज ने कहा कि अच्छा जिसकी इच्छा हो यहाँ आकर शास्त्रार्थ-कत्ती को बारी बारी से बतलाता रहे। इस पर मियाँ हरिसिंह ने कहा कि यह वन्दरक़ला कौन खेल सकता है। तल्पश्चात् डाक्टर साहब ने आप्रह किया कि शास्त्रार्थ की रीति यह है कि दोनों पत्त आमने सामने बैठकर विचार करें, अतः परिडतजी को महाराज के सम्मुख बैठकर शास्त्रार्थ करना चाहिये। इस पर मियाँ हरिसिंह ने कहा कि यह क्या कंजरियों का नाच है जो बीच में आने की आवश्यकता हो ? उनकी सभी असभ्य और दर्जनतोप नियम-विरुद्ध बातों को सहन किया गया और जैसे वह चाहते थे वैसे ही वातचीत आरम्भ हुई।

प्रथम मूर्त्ति-पूजा पर बात चली तो विपन्न की ओर से "गणानां त्वा" आहि मन्त्र प्रस्तुत करके कहा कि इससे गण्याजी की मूर्जि सिद्ध होती है। शास्त्रार्थ का आरम्भ स्वामीजी ने उक्त मन्त्र का भाष्य माँगा तो पण्डितों ने कहा कि इस पर महीधर का भाष्य है। महाराज ने कट महीधर का भाष्य माँगवा महीधरभाष्य की कर आगे रख दिया और महीधर के अशील अर्थ श्रोताओं को अर्थलीलता सुना कर कहा कि न तो इससे मूर्जि-पूजा ही सिद्ध होती है और न गणेश-पूजा ही, यह तो अत्यन्त अशील अनुवाद है और किर उक्त अंग्रेजी राज्य न होता मन्त्र के सत्य अर्थ भी करके सुनाये। यह बात मियाँ साहवों को तो सिर काट डालता बहुत अखरी और कहने लगे कि अंग्रेजी राज्य है, यदि कोई देशी राज्य होता तो कोई आपका सिर काट डालता। परन्तु महाराज पर इन बातों का क्या प्रभाव पड़ना था, वह पूर्ववत् खएडन करते रहे। तब मियाँ साहवें और तो कुछ कर न सके, यह कहने लगे कि यहाँ मैजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों उपस्थित हैं इसका भी ध्यान रखना। डाक्टर बिहारीलाल से सहन न होसका और उन्होंने मियाँ साहवों को मुँह

834

140

तोड़ उत्तर दिया जिस पर आपस में तेजी से बात-चीत होने लगी और इस गड़बड़ में सभा विसर्जन होगई। दो मास के पश्चात् मियाँ साहवों को अपने किये पर पश्चात्ताप किये पर पश्चात्ताप हुआ त्यौर एक मुसलमान सज्जन बीचमें पड़े श्रीर मियाँ साहबां ने डाक्टर साहब से जमा-याचना की।

एक दिन व्याख्यान में महाराज ने कहा कि यदापि अंग्रेजों को इस देश में आये इतना समय होगया, परन्तु उनका उचारण अवतक शुद्ध नहीं हुआ; स्रंग्रेज इंजीनियर वह तकार की जगह टकार, तुम की जगह दुम ही बाले जाते हैं। चिद्ध गया मिस्टर काक इञ्जीनियर भी खड़े हुए सुन रहे थे, उन्हें यह सची बात भी बुरी लगी और यह कहते हुए चल गय कि चिंद तुम पश्चिम

में पेशावर की स्त्रोर जास्रो तो तुम्हारी खबर ली जाय।

मौलवी बाकरत्र्यली से महाराज की आवागमन पर वात-चीत हुई थी।

एक दिन आद्ध पर व्याख्यान देने हुए महाराज ने कहा था पितरा का तिल स्त्रीर कि ब्राह्मण पितरों को ता तिल और जी देते हैं और स्वयं जो ऋपने की खीर ग्वीर और लड्डू उड़ात हैं। एक अनपढ़ ब्राह्मण की कहानी ग्रीर लड़ड़ भी सुनाई थी कि वह तिथि का ज्ञान न रम्वता था। प्रतिपदा के दिन से हर तिथि को कोने में एक-एक लाठी रखना जाता था और इस प्रकार वह लोगों को तिथि बतलाया करता था।

मूर्ख ब्राह्मण् की कहानी

मुलसमानां की मृर्तिपु जा

एक दिन यह भी कहा था कि हिन्दू तो छोटीसी चुहिया की ही पूजा करते हैं मुसलमान तो विही को पूजते हैं, अर्थान हिन्द तो छोटे से शालियाम को ही पुजत और मुमलमानों का काबा नो वहुन बड़ा युत्तखाना है।

ऋार्यसमा ज स्थापित होगया

महाराज के उपदेशों का यह पिरिणाम निकला कि २४ अगस्त को गुरदासपुर में आर्थ्यसमाज स्थापित होगया और महाराज एक दिन और ठहर कर बटाला होते हुए अमृतमर जा विराजे।

गुरदासपुर से २६ अगस्त मन् १८७७ को महाराज अमृतसर लौट आये और २७ अगस्त सं ११ सितम्बर तक वहाँ ही विराज रहे और वेदभाष्य की रचना और सत्य सनातन वैदिक-धर्म के उपदेश में ब्यापून रहे । आद्योंहेश्य ग्रमृतसर् रत्नमाला भी छपकर तैयार होगई। पञात्र सरकार की त्रोर से नियत

जिन विद्वानों ने उनके बेर्भाष्य के सम्बन्ध में विरुद्ध सम्मति प्रकट की थी उनका उत्तर छपत्राकर बम्बई भेजने तथा समाचारपत्रों में प्रकाशित कराने का उपक्रम किया।

एक दिन व्याख्यान के पश्चान् महाराज डेरे की जाते थे। गुरुमत्र की दीचा मार्ग में लाला मुरलीधर ने जो पीछे त्राकर आर्ध्यसमाज होशियार-पुर के मन्त्री हुए एकान्त पाकर महाराज से निवेदन किया कि मुक्ते गुरुमन्त्र दीजिए। महाराज ने उत्तर दिया कि सदा मध्य का प्रहरा और असत्य का त्याग करो श्रीर इसी को गुरुमन्त्र जाना।

## एकोनविंश अध्याय

एक दिन पादरी कोरमैन महाराज से मिलने आये और उसी समय म० कन्हैयालाल वकील भी श्रागय । यह समक्ष कर कि महाराज का व्यय बहुत है स्वामीजी के ईसाइयां और आय कुछ है नहीं वह २००) रू० उनकी भेट करने के लिये लाये के वेतनभागी होने थे। वह २००) रु० के नोट महाराज के सम्मुख रख कर चले गये। पादरी साहव बैठे हुए महाराज से वार्तालाप करते रहे। इतने में का प्रमास एक विश्वक भी महाराज के दर्शनों को आगया। उसने देखा कि एक और महाराज बैठे हैं और दूसरी और पादरी साहब और बीच में कुछ नोट रक्खे हैं। थोड़ी देर बैठ कर वह चला गया। उसने नगर में जाकर यह जनरव फैला दिया कि स्वामी द्यानन्द ईसाई होगये हैं और पादिखों से रुपया लेते हैं। जब यह जनरव नगर में फैला तो एक अनुरागी ने महाराज से आकर कहा कि नगर में ऐसी किवदन्ती हो रही है। महाराज इसे सुन कर कुछ भी विचलित न हुए और उन्होंने यह कहा कि जो व्यक्ति श्रपन को किसी अवलिम्बत कार्ध्य के लिए उत्तरदायी नहीं समभत और अपने को किसी कार्ध्य वा कर्त्तव्य में न लगा कर संसार में व्यर्थ घूमते हैं उन की वात ध्यान देने योग्य नहीं है। १३ सितम्बर सन १८७७ को ९॥ की गाड़ी से ऋमृतसर से जालंधर के लिये प्रस्थित

होगये श्रौर २ बजे वहाँ पहुँच गये।

जालंधर में स्वामीजी सरदार सुचेतसिंहजी की कोठी में ठहरें। अ जालंधर जिस समय सन् १८७४ के अन्त से सन् १८७५ के आरम्भ के समय में श्री महा-सरदार विक्रमसिंह व राज वंबई में थे तो सरदार विक्रमसिंह और सरदार सुचेतसिंह उन सुचेतिसिंह व से मिले थे और फिर १८७७ में दिही दरवार में भी उन्होंने महा-राज के दर्शन किये थे और महाराज से पश्जाब प्रान्त में पधारने की प्रार्थना की थी। जब महाराज ने पश्जाव में पदार्पण किया तो छिधियाना से लाहौर जाते हुए एक रात के लिये जालंधर ठहरे थे और सरदार सुचेनसिंह का आतिथ्य प्रहण किया था। जालंधर पधारने के दूसरे दिन महाराज का प्रथम व्याख्यान सरदार सुचेतसिंह के

गृह पर सृष्ट्यूत्पत्ति पर हुआ। उसमें महाराज ने कहा था कि आदि में मनुष्य युवा उत्पन्न हुए थे, यदि वालक वा वृद्ध उत्पन्न होते तो वह प्रथम व्याख्यान कुछ कार्य न कर सकते थे।

दृसरा व्याख्यान सरदार विक्रमसिंह के गृह पर हुआ। भीड़ इतनी थी कि छत

श्रीर श्राँगन सब खचाखच भर गये थे।

जालंधर में महाराज के ३४ वा ३५ व्याख्यान हुए । एक व्या-३५ व्याख्यान ख्यान में महाराज ने कहा कि जो राजा होकर कंजरी (वेश्या) रखता है वह कंजर है। सरदार साहब ने जिनमें यह श्रवगुण था वेश्यागामी कंजर है व्याख्यान की समाप्ति पर कहा कि आज तो आप हम पर भी बरस पड़े। उत्तर में महाराज ने कहा कि हमतो सब को ही कहते हैं, किसी का पन्न नहीं करते। 🕸 द्यानन्द-प्रकाश में लिखा है कि जालंधर में स्वामीजी सरदार विक्रमसिंह की कोठी में उहरे थे।

एक दिन सरदार विक्रमसिंह ने महाराज से कहा कि सुनते हैं ब्रह्मचर्च्य से बहुत बल बढ़ता है। महाराज ने कहा कि यह सस्य है और शास्त्र में भी ऐसा विभागी का बल- ही लिखा है। सरदार साहब ने कहा कि शास्त्र के कथन का सत्य प्रदर्शन सिद्ध होना कितन है। आप भी तो ब्रह्मचारी हैं, परन्तु आप में इतना बल प्रतीत नहीं होता। महाराज उस समय तो चुप हो रहे, परन्तु जब सरदार साहब अपनी दो बोड़ों की गाड़ी पर सवार हुए तो महाराज ने चुपके से जाकर उन की गाड़ी का पिछला पिहया पकड़ लिया। कोचवान ने बोड़ों को बढ़ाना चाहा, परन्तु वह न बढ़े। उसने फिर उनके चाबुक रसोद किये। घोड़ों ने बहुतरा बल लगाया, परन्तु वह दस से मस न हो सके। कोचवान और सरदार साहब ने पीछे सुड़ कर देखा तो महाराज को गाड़ी का पिहया पकड़े हुए पाया। महाराज ने ईपत्रिमत होकर कहा कि मैंने ब्रह्मचारी के बल का प्रमाण देदिया है।

महाराज बड़े विनोदित्रिय थे। उनमें यह शक्ति थी कि श्रोतात्रों को जब चाहें हँसा दें त्रीर जब चाहें रुलादें। जब वह देखते थे कि श्रोता गम्भीर विषयों स्वामीजी की को सुनते २ कुछ अन्यमनस्क होगये हैं तो कोई न कोई कथानक वा विनोद-प्रियता चुटकला एसा सुना देते थे कि श्रोता खिलखिला कर हँस पड़ते थे और फिर गम्भीर विषयों की आर आकृष्ट होजाते थे। जालन्धर में उन्होंने कई ऐसी कथाएँ सुनाई जिनका परिडत लखरामकृत उर्दू द्यानन्द-चरित में उहेख है। हम केवल एक ही कथा यहाँ पाठकों के विनोदार्थ उद्धत करते हैं।

त्राजकल के देशी राजाओं के चरित का वर्णन करते हुए एक दिन आपने निम्न

लिखित कथा सुनाई:—

एक वार एक राजा दिहाँ गये। वहाँ एक धूर्त ने उनसे कहा कि मुफं ऐसे वस्त्र यनाने आतं हैं कि वह किसी को दिखाई नहीं देते, परन्तु उस मनुष्य मूर्य राजा की कथा को दिखाई देते हैं जो जारज हो। राजा थे बुद्धि के सागर, उसके भांसे में आगये। वस्त्रों का मूल्य १००००) रु० ठहरा जिनमें से ५०००) उसने अभिम लेलिया जब कई महीने होगये और वह न आया तो राजा ने उसे बुलवाया। राजा ने कहा कि वस्त्र लाये ? उसने कहा कि लाया हूँ। राजा बोले हमें तो दिखाई नहीं देते। वह धूर्त्त बोला कि यदि दिखाई देते तो बात ही क्या होती। आप अन्दर चिलये में आपको पहना हूँ। राजा साहब उसके साथ एक कमरे में चले गये। वहाँ जाकर उसने राजा के सब वस्त्र उत्तरवाकर नंगा करिद्या और फिर भूठमूठ राजा के शरीर पर हाथ फेर कर कहता रहा कि यह कुर्त्ता पहनाता हूँ, यह पगड़ी इत्यादि। राजा कपड़े पहनना स्वीकार करते

छ दयानन्दप्रकारा में इस घटना का उल्लेख रावलिएडी के वर्णन में किया है। पण्डित लेखरामकृत जीवनचरिन में इस घटना का उल्लेख रावलिएडी के वर्णन में एक नोट में है, परन्तु उस में यह कहीं नहीं लिखा है कि यह घटना रावलिएडी की है। इसका भी कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि उस समय सरदार विक्रमिंस्ट रावलिएडी थे। यह घटना जालंधर की है।

عاديا فالمدون فالمعالم المالية

महींग युमानन् के व्यक्त क्षां के यस का एक प्रमाल

#### एकोनविंश अध्याय

रहे श्रीर उसी नग्नावस्था में कचहरी में चले श्राये। मन्त्री बुद्धिमान् था, वह समम गया कि राजा ठगे गय। उसने राजा से कहा कि सब वस्त्र तो आपने दिल्ली के पहने हैं केवल एक लंगोटी देशी पहन लीजिये ताकि नम्रता बुरी न लगे। राजा ने कहा तो क्या हम नंगे हैं। मन्त्री ने कहा कि अवश्य राजा को भी चेत हुआ और कहा कि उस धूर्त ने हमें ठग लिया।

एक दिन महाराज ने मृतक श्राद्ध के खण्डन पर व्याख्यान दिया। दूसरे दिन पण्डित रामदत्त आनरेरी मैजिस्ट्रेट ने मृतक-श्राद्ध-मगडन पर उसी स्थान

श्राद्ध पर व्याख्यान पर व्याख्यान दिया, परन्तु वेदों का कोई प्रमाण न दिया केवल गरुड़

पुराण आदि के प्रमाण देते रहं। अगले दिन महाराज ने वेदों व

जीवित पितरों क श्राद्ध की सिद्धि

मनुस्मृति के प्रमाणों से सिद्ध किया कि जीवित पिता आदि का ही नाम पितर है मृतक का नहीं। अग्निष्वात्त, अनिप्रध्वात्त आदि के सत्य ऋर्थ किये। मनुस्मृति के प्रमाण से सिद्ध किया कि जो २४ वर्ष

का ब्रह्मचर्य्य रक्त्रे उसका नाम 'पिता' जो ३६ वर्ष रक्त्रे उसकी संज्ञा 'पितामह' स्रौर जो ४८ वर्ष का रक्ते उसकी संज्ञा 'प्रिवतामह' है। पौराणिक लोग पिएड की वेदी बनाते समय वेद का

यह मन्त्र ( ये रूपाणि प्रतिमुश्चमाना० ) पढ़कर कहते हैं कि

मन्त्र स मक्खी नहीं डरती, भूत-प्रेत क्या डरेंगे ?

इससे भूत-प्रेत निकट नहीं त्राते। महाराज ने कहा कि इससे मक्खी तक तो उड़ नहीं सकती, भूत-प्रेत कैसे दृर हो सकते हैं ? डेरे पर पहुँच कर परिडत शिवराम ने स्वीकार किया कि व्याकरण के श्रनु-सार रचा और पालन करने वाले को 'पिता' कह सकते हैं सो यह जीवित ही कर सकते हैं, मृत नहीं।

एक दिन परिडत श्रद्धाराम किलौरी भी तिलक और कर्ग्डी धारण किये हुए सभा-मग्डल में उपस्थित थे। महाराज ने कहा कि एक यात्री एक पेड़

तिलकाकार बीट से के नीचे सो रहा था कि एक कौए की बीट उसके मस्तक पर गिर कर तिलकाकार होगई। घटनावशात् वह यात्री उसी अवस्था में मर यम के दूत डर गए

गया। तब इधर तो यम के ऋौर उधर विष्णु के दृत उसे ले जाने को आये। दोनों में युद्ध हुआ। अन्त को विष्णु के दृत उसे वैक्कुएठ को लेगये। महाराज ने कहा तिलक से पुलिस का सिपाही तक तो डरता नहीं, यम के दूत क्या डरते। अगले दिन परिद्वत श्रद्धाराम फिह्रौरी ने लाहोरियों के ठाकुरद्वारे में व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे कोई ठग बचों को लड्डू देकर उनके आभूपण उतार लेता है ऐसे ही दयानन्द ऐसी २ बातें सुना कर लोगों को ठगता है।

एक दिन काशी माहात्म्य का खण्डन करते हुए महाराज ने कहा कि पाप किसी मन्दिर में जाने वा वहां 'नमः शिवाय' कहने से दूर नहीं होते, पाप

काशी-माहात्म्य ऋादि तो गुद्ध सङ्कल्प, तप करने और फल भोगने से दूर होते हैं। उसी दिन गङ्गा-स्नान से पाप निवृत्त होने का भी खरहन किया श्रीर यह का खगडन

भी कहा कि हमने श्रमृतसर की बड़ी महिमा सुनी थी कि उसमें श्रमृत है, परन्तु हमने जाकर जो देखा तो उसमें स्नान करना तो दूर रहा पैर डालने को भी

जी नहीं चाहता, क्योंकि दीपमालिका को सिक्ख लोग केश भी उसीमें डाल देते हैं। इस पर सरदार विक्रमसिंह ने कहा कि महाराज खाज हम पर भी बरसे। महाराज ने उत्तर दिया कि हम तो सत्य कहते हैं।

एक दिन महाराज व्याख्यान दे रहे थे कि सन्ध्या समय हो गया और एक मन्दिर से राङ्क घड़ियाल बजने की आवाज आई। इस पर महाराज ने रित्रया की बुलान कहा कि देखों यह स्त्रियों के बुलाने का विगुल है। साधु पुजारी का बिगुल बचों को प्रसाद की चाट डाल देते हैं। जब शङ्क घड़ियाल बजते हैं तो लड़का माता से कहता है, चलों माँ आरती देखें। उसकों क्या

ज्ञान है कि वहा माँ की क्या दुर्दशा होगी।

ऋधवेंबद स्त्रियां का गीत है

मालवा स शास्त्रार्थ

महाराज के आगमन के समय पश्जाब में वेदों के विषय में भारी अज्ञान था। पुरोहितगण अथर्ववेद को स्त्रियों के गीत बताया करते थे। महाराज के उपदेशों से ही घोर अज्ञानान्यकार दूर हुआ।

जालन्थर में महाराज का एक जन मौलवी ऋहमदृहसत से २४ सितम्बर १८७७ ई० को आवागमन और विभूति (करामात) पर शास्त्रार्थ हुआ था जो छप गया था और पण्डित लेखरामकृत

उर्द द्यानन्द-चरित के साथ परिशिष्ट के रूप में लगा हुआ है।

महाराज ने मौलवी साह्य से प्रश्न किया कि आप 'करामान' किसे कहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मनुष्य के स्वभाव वा शक्ति से बाहर काम को जो परमश्चर अपने कृपापात्र मनुष्यों से कराता है। ऐसे कामों में कर्त्ता शायायं का सार ईश्वर होता है मनुष्य तो उसके हाथ में कठपुतली के समान होता है। परमध्यर अपने स्वभाव के विकद्ध काम नहीं करता, परन्तु मनुष्य से उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करा सकता है, सृष्टि-नियम (प्राणिमात्र के स्वभाव) के विरुद्ध भी वह काम हो सकता है । महाराज के प्रश्न करने पर मौलवी साहव ने कहा कि हजरन महम्मद और हजरत ईसा ने एसी करामात दिखाई थीं जिनका प्रमाण उन लोगों के वचन हैं जिन्होंने खर्य अपनी आंखों से देखा था। परन्तु इस आचेप पर कि उनके सचे होने का क्या प्रमाण है, संभव है उन्होंने भूठ ही लिखा हो, अब भी बहुत से ढोंगिय हैं जो लोगों को ठगते फिरते हैं, इस समय कोई करामात दिखाने वाला बताइये ऋौर जब अब नहीं तो पहले भी नहीं था और आगे को भी नहीं होगा! मौलवी साहब ने कहा कि यदि हर बात का समाचार फठा हो तो लन्दन, कलकत्ता आदि के अस्तित्व और वेद के ईश्वर-कत होने को न मानना चाहिए। महाराज ने इसका उत्तर दिया कि यदि कोई लन्दन कल-कत्ते के अस्तित्व को न माने तो उसे वहां लेजा कर दिखाया जा सकता है, ऐसे ही करामात को भी दिखाना चाहिए। वेद का ईश्वरकृत होना असंभव नहीं क्योंकि परमेश्वर अन्तर्थामी, पर्ण विद्वान, दयाल, न्यायकारी है वह जीवात्मा में अन्तर्यामी रूप से अपना प्रकाश कर सकता है। ईश्वर के कामों की भी सीमा है, जैसे वह मर नहीं सकता, अज्ञानी नहीं हो सकता, अतः करामात किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती। मौलवी साहव को कोई उत्तर न आया और अन्त में यही कहा कि मक्के और शाम देश में चालीस मनुष्य करामात

#### एकोनविंश ऋध्याय

दिखाने वाले हैं यदि किसी को सन्देह हो तो वहाँ जाकर देखले श्रीर भी दो चार अप्रासिङ्गक वातें कह कर अपना कथन समाप्त किया। परन्तु यह न वतालाया कि उन करामात

दिखाने वालों का नाम और पता क्या है और वह क्या करामात दिखाते हैं।

इस के पश्चात् आवागमन पर बातचीत हुई। मौलवी साहब ने कहा कि किसी पदार्थ का अस्तित्व विना उसके वर्त्तमान रूप के सम्भव नहीं। अतः जब रूप ही सादि है तो प्रकृति भी अवश्य सादि होनी चाहिये। अतः संसार भी अनादि नहीं हो सकता जैसा कि त्रावागमन मानने वाले मानते हैं। महाराज ने उत्तर दिया कि रूप दो प्रकार का होता है, एक इन्द्रियमाह्य दूसरा अतीन्द्रिय,-कार्यरूप प्रकृति में वह इन्द्रियमाह्य अौर कारणरूप में अतीन्द्रिय। यदि कारण में रूप न हो तो कार्य्य में भी नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य में कारण के ही गुण आते हैं। रूप विना वस्तु के अलग नहीं रह सकता, इससे सिद्ध है कि कार्ण नित्य है। मौलवी साहब का यह उत्तर था कि प्रकृति का इन्द्रिय-गोचर होना किसी अन्य वस्तु के संयोग से हो सकता है अत: वह वस्तु प्रकृति से पहले होगी। किसी विशेष रूप और आकृति वाले पदार्थ के वह रूप और आकृति उस से पहले नहीं हो सकते. श्रतः उन रूप श्रीर श्राकृति के प्रागुभाव को ही नित्य कहा जावेगा। महाराज ने उत्तर में कहा कि स्वाभाविक गुण किसी पदार्थ के उससे पीछे नहीं हो सकते, वह साथ रहते हैं केवल निमित्त कारण के संयोग पर वह इन्द्रियप्राह्य हो जाते हैं। कार्य-जगन प्रवाह रूप से श्रनादि है खरूप से नहीं। मौलवी साहव ने कहा कि गुर्खी का गुर्खों से प्राग्भाव होता है, जैसे प्रकृति का ऋपने गुणकृष से, दूसरा प्राग्भाव समय के सम्बन्ध से होता है सो यह प्रकृति में है नहीं। इस से मौलवी साहब ने यह सिद्ध करना चाहा कि जब रूप आदि के व्यक्त होने से ही प्रकृति का अस्तित्व हुआ तो प्रकृति का प्रागुभाव था। महाराज ने उत्तर दिया कि द्रुट्य उसे कहते हैं कि जिस में गुण, क्रिया, संयोग, वियोग होने का स्वभाव हो, परन्तु यह परि-च्छिन्न द्रव्य में रहते हैं। जो द्रव्य विभु वा व्यापक हैं उन में से किसी में केवल गुगा और किसी में गुण और किया दोनों होते हैं, परन्तु संयोग वियोग से पृथक् रहते हैं, जैसे दिशा. काल, त्र्याकाश में केवल गुण है, किया नहीं और परमेश्वर में गुण और किया दोनों हैं। मौलवी साहव ने महाराज के कथन का उत्तर तो दिया नहीं केवल यह कहा कि मानो जैंद का शरीर है, वह उसके उत्पन्न होने से पहले नहीं था, उसका अभाव अनादि था, परमेश्वर के ज्ञान में भी वह नहीं था। रूप का ज्ञान वाह्य वस्तुओं से इन्द्रिय द्वारा होता है ऋौर जब त्रार्थ्य मानते हैं कि प्रकृति कारणरूप में इन्द्रियप्राद्य नहीं थी तो इस के अर्थ हैं कि प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं था, अतः आवागमन फिर कहाँ रहता है। कर्म आवागमन के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म्म गतिजन्य होते हैं ऋौर गति काल में होती है ऋौर काल का श्रादि मध्य और अन्त इकट्ठा नहीं रह सकता, अतः कर्म्म नष्ट होगये । दूसरे, आत्रागमन से बहुतसी हानियाँ होंगी, क्योंकि एक शरीर में जो योग्यता प्राप्त की थी वह नीची योनि में जाने से नष्ट होजायगी । महाराज ने उत्तर दिया कि यह कहना ठीक नहीं है कि सब ज्ञान इन्द्रिय-जन्य ही हैं। जीवात्मा है, परन्तु इन्द्रियप्राह्य नहीं है। परमेश्वर, जीवात्मा ऋौर जगन् का कारण अनादि हैं और अभाव से भाव नहीं हो सकता। सुपुप्ति में जाव्रत अवस्था की प्राप्त की हुई योग्यता नहीं रहती, अतः मौलवी साहव को सोना कभी नाचाहिये।

इस प्रकार यह शास्त्रार्थ समाप्त हुआ। मौलवी साह्य का तर्क कितना दृषित था यह पाठक स्वयं देख सकते हैं। उनकी युक्ति स्वयं उनके ही पक्त का खएडन करती थी। शास्त्रार्थ की समाप्ति पर मौलवी साहव ने नासिक्दीन की खानकाह के द्वार पर जाकर अपनी जीत की बहुत डींग मारी और मूर्खमएडली ने उन्हें घोड़े पर चढ़ा कर नगर में घुमाया। इसको समभदार सुसलमानों ने भी पसन्द न किया, क्योंकि यह पहले ही निश्चित हो गया था कि शास्त्रार्थ की समाप्ति पर कोई किसी की हार जीत न समसे। जब वह मुद्रित हो जायगा तो बुद्धिमान् लोग स्वयं ही परिग्णाम निकाल लेंगे।

जालंधर में महाराज ने एक ईसाई को शुद्ध किया था।

जालन्यर से १७ अक्टूबर सन् १८७७ ई० को महाराज लाहौर लाहीर पधारे, और नम्बाव रजाऋली के उद्यान में ठहरे।

इस समय कई लोगों ने महाराज से प्राग्णयाम और उपासना की विधि सीखी। एक दिन एक पादरी खौर एक मिशनरी महिला महाराज से मिलने धनकी ऋधिकता आये। उनमें महाराज ने कहा कि धनकी अधिकता जाति की अव-स्रावनित का कारण नित का कारण हुन्ना करती है, जैसी कि वह स्नार्य्य-जाति के स्राधः होती ह पतन का कारण हुई श्रौर उदाहरण रूप से कहा कि इसी कारण से अंग्रेजों की दिनचर्या विगड़ती जाती है। पहले हम जब सूर्याद्य से पूर्व भ्रमण करने जाया करते थे तो बहुत से अंग्रेज स्त्री-पुरुपों को हवाखोरी करते देखते थे, परन्तु अब वह बहुत दिन चढ़े उठते हैं।

एक दिन एक परिडत ने महाराज से प्रश्न किया कि सामवेद में भारद्वाज श्रादि ऋषियों के नाम आये हैं इससे सन्देह होता है कि वेद ऋषि-ऋत हैं। वेट में ऋषियों के महाराज ने उत्तर दिया कि उन मन्त्रों में यह नाम ऋषियों के नहीं नाम नहीं हैं हैं, प्रत्युत उनके विशेष अर्थ हैं। पीछे से ऋषियों के नाम भी वेद के इन शब्दों से रख लिये गये हैं और कई एक मन्त्रों का जिनमें उक्त शब्द आये थे अर्थ करके सुनाया।

एक दिन एक विशप (लाट पादरी) महाराज से भेट करने श्राये श्रीर वार्तालाप में यह प्रसङ्ग उठाया कि वेद के ऋषियों को ईश्वर के विषय में कुछ ऋषियां को ईश्वर ज्ञात नथा और हिरएयगर्भ सूक्त की ओर संकेत किया कि उसमें का ज्ञान न था ्यह त्र्याना है कि हम किस देव की उपासना करें ( कस्पै देवाय हविपा विधेम)। राय मूलराज ने उक्त सूक्त का अंग्रेजी अनुवाद महाराज को सुनाया तो उन्होंने बिशप साहब से कहा कि आप को अशुद्ध अनुवाद के कारण भ्रम हुआ है। इसके यह अर्थ नहीं हैं कि किस देव की हम उपासना करें प्रत्युत यह हैं कि हम सर्वव्यापक, ( सुखस्वकृष ) परमात्मा की उपासना करते हैं। फिर वाइवल का प्रताप विशप साहब बोल कि देखों बाइबल का प्रताप कि वह संसार में इतने विस्तृत चेत्र में फैला हुआ है कि उसमें सूर्य अस्त नहीं होता। महाराज ने कहा कि यह भी वेद का ही प्रताप है। हम लोग वैदिक धर्म को छोड़ बैठे हैं

#### एकोनविंश अध्याय

और आप लोगों में वेदोपदिष्ट गुण हैं, यथा ब्रह्मचर्म्य, विद्याध्ययन, एकपत्रीव्रत, दूरदेश-यात्रा, स्वदेशप्रीति आदि। इसी से आपकी इतनी उन्नति होरही है, बाइबल के कारण से नहीं।

२१ श्राक्टूबर १८७७ को ब्राह्मसमाज लाहौर का चौदहवाँ वार्षिक उत्सव था। महाराज उसमें ३००, ४०० मनुष्यों के साथ पथारे। उस समय ब्राह्मब्राह्मसमाज का उत्सव समाज के उपदेशक बाबू अघोरनाथ गुप्त उपासना कर रहे थे।
उपासना के अन्त में महाराज उनसे कौलम-कौली होकर मिल।
उनका मन प्रकुछ और चित्त प्रसन्न था। उनके पथारन से उत्सव-दोत्र ने आर्थ्य ऋषियों के
धर्मान्तेत्र नैमिपारण्य के समान श्री धारण् करली थी।"

जिन दिनों महाराज अमृतसर में उपदेश दे रहे थे उन्हीं दिनों में आर्थ्य-समाज लाहौर के एक साप्ताहिक सत्सङ्ग में बाबू शारदाप्रसाद ने अपने नियमों के प्रतिकृत व्याख्यान में यह कह दिया कि वेद, क़ुरान, बाइबल एक-से ईश्वरीय कोई कथन न करे आदेश हैं। यह कथन सभासदों को बुरा लगा और जब इस बार स्वामीजी लाहौर पधारे तो उन्होंने उनसे व्यवस्था माँगी। उन्होंने शारदा बाबू के कथन को आर्थ्य-समाज के नियमों के प्रतिकृत बताया और कहा कि किसी को नियमों के प्रतिकृत कहने का अधिकार नहीं है और यदि कोई ऐसा करे तो हरएक सभासद को उसे रोकने का अधिकार है।

२६ ऋक्टूबर सन् १८७७ को महाराज ने फीरोजपुर के लिये प्रस्थान किया।



# विंश अध्याय

# कार्त्तिक संवत् १६३४-आपाइ संवत् १६३५

प्यारने से पहले ही वहाँ एक हिन्दू-सभा स्थापित थी। जब उसके सदस्यों ने महाराज के उपदेशों की चर्चा सुनी तो उन्हें उनके दर्शनों फीरोजपुर की लालसा हुई और उनकी यह भी इच्छा हुई कि उक्त सभा का कार्य श्रीमहाराज के सिद्धान्तों के अनुसार ही होना चाहिए। महाराज के आगमन के लिये उक्त सभा के प्रधान म० मथुरादास इतने उत्सुक हुए कि उन्होंने एक सज्जन की महाराज को कीरोजपुर लान के लिये भेजा और वह उन्हें लिवाकर लाया। ला० मथुरादास ने उनके निवास के लिये एक गृह सुसज्जित कराया जो एकान्त स्थान में था, परन्तु महाराज ने उसके नगर के भीतर होने के कारण उसमें ठहरना न चाहा। तब उन्हें नगर के वाहर एक कोठी में ठहराया गया।

यहाँ महाराज के आठ ज्याख्यान हुए। पहले ही ज्याख्यान के आरम्भ होते ही एक जन गोपाल शास्त्री ने छुझ कहना चाहा। महाराज ने कहा कि ज्या-वतुका शास्त्री ख्यान की समाप्ति पर जो पूझना चाहो पूछ लेना। उसने कहा कि

मुक्ते आप के कथन पर बहुत से आचेप करने हैं, महाराज ने कहा कि लिखत जाओ अन्त में सब आचेप कर लेना। वह बोला मैं इतना नहीं लिख मकता। इस पर लोगों ने और महाराज ने भी उस से कहा कि शान्तिपूर्व क सुने जाओ, परन्तु वह महाराज के तंज से ऐसा अभिभूत हुआ कि तुतलाने लगा और विचिन्न सा होगया और यह बड़बड़ाता हुआ कि 'यह गप्पाप्टक हैं, जो कोई अपने माता पिता से उत्पन्न हिन्दू हो वह इसकी बात न सुने' सभा से चला गया। उसके साथ इस बारह मनुष्य उठ कर चले गये, शेष शान्तिपूर्वक सुनते रहे।

एक दिन महाराज ने एक कथा सुनाई कि एक राजा था जिसका कोठारी बहुत अधिकारसम्पन्न था। जब कोई ब्राह्मण उसके पास आता और उससे राजा का पूर्त कोठारी कहता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ आप मेरी सहायता कीजिये, तो बहु उससे अपना भाग ठहरा लेता और कह देता कि पढ़े लिखे होने

की आवश्यकना नहीं है, मुख से चाहे जो कहते रहों केवल हाथ में माला और गोमुखी होनी चाहिये। एक वार एक मूर्य बाह्मण आया और कोठारी ने अपना भाग ठहरा कर उसे नदीं के घाट पर भेज दिया। वह घाट पर जाकर जप करने लगा, 'राजा का जप करूँ, राजा का जप करूँ, '। फिर एक दूसरा ब्राह्मण आया और वह भी कोठारी का भाग ठहरा कर उसी स्थान पर जप करने लगा 'जो नृ करें सो मैं करूँ, जो तृ करें सो मैं करूँ'। फिर तीसरा आया, वह विद्वान था। वह भी घाट पर गया तो उपर्युक्त दृश्य देखकर चिक्तत हुआ और उसने यह कहना आरम्भ किया 'यह निभेगी कबतक, यह निभेगी कबतक'। इसी प्रकार चौथा पहुँचा वह यह जपने लगा 'जबतक निभेगी तबतक, जबतक निभेगी तबतक'।

्यह दृष्टान्त देकर महाराज ने कहा कि आजकल के ब्राह्मणों की यही दशा है,

जानने हुए भी अविद्या में धकेले जा रहे हैं।

एक दिन पिएडत कृपाराम क्रक मैंगेजीन कीरोजपुर सभा में आये और महाराज से प्रश्नोत्तर करने चाहे, परन्तु महाराज से कहा आप तो कुर्सी पर बैठे एक क्रक से प्रश्नोत्तर हैं, मैं आपसे कैसे प्रश्नोत्तर कहाँ। महाराज ने उसके लिये भी कुर्सी लाने को कहा। उसमें कुछ देर हुई तो महाराज ने उनसे कहा कि यदि आपको यह अखरता हो कि मैं कुर्सी पर क्यों बैठा हूँ तो में भी नीचे बैठा जाता हूँ, आप प्रश्न कीजिय, परन्तु इनने में कुर्सी आगई। उन्होंने पृक्षा परमेश्वर महदृद है वा गैर, महदृद। महाराज ने कहा कि मैं अरबी नहीं समभता, परन्तु आपका अभिप्राय सर्वव्यापक व एकदेशी से है तो परमेश्वर सर्वव्यापक है। इस पर पिछत कृपाराम ने अपनी जेव से धड़ी निकाल कर मेज पर रखदी और महाराज से कहा कि बनाओं इसमें परमेश्वर कहाँ है। महाराज ने उत्तर दिया कि आकाश सब जगह समाया है। सब बस्तुएँ आकाश के भीनर हैं और अपना सोटा खड़ा करके कहा कि जैसे यह मेरा सोटा आकाश से बाहर नहीं हो सकती।

उस समय तो परिडत क्रपाराम यह कहकर चले गये कि आपको गपोड़े हाँकने ही विरोधी अनुकृत आते हैं. परनतु पीछ महाराज के कथन की सत्यता के सामने उन्होंने

होगया सिर मुकाया और वह आर्थ्यसमाज के सभासद् वन ।

एक दिन एक दफ्तरी ने पञ्जाबी भाषा की एक तुक महाराज को सुनाई कि-

''ज्ञान कर ज्ञान कर, ज्ञान को खँडर कर खेल चौगान मैदान माँही।'' वह दूसरी तुक पंजाबी तुक का अर्थ पढ़ने को ही था कि महाराज ने उससे कहा कि पहले इसी तुक का अर्थ करो। वह न कर सका तो उन्होंने स्वयं उसका अर्थ किया कि कुछ पढ़ और भले प्रकार पढ़ किर पढ़ा लिखा सब भूलजा और गिल्ली डएडा खेल।

एक दिन नगर के पगिडतों ने कुछ प्रश्न बना कर भेज जिनका महाराज ने तस्काल

समुचित उत्तर दं दिया।

एक मन्दिर का पुजार्ग महाराज के पास आया और कुछ पूछना चाहा। महाराज ने पूजा का रात्रु पुजार्ग उससे पूछा कि कुछ पढ़े हो कि नहीं। उसने कुछ प्रन्थों के नाम वताय। फिर उससे पुजारी शब्द के अर्थ करने का कहा। वह न

#### विश अध्याय

कर सका। तब महाराज ने कहा कि इसके अर्थ हैं पूजा का अरि (शत्रु)। उसी पूजारी के यह कहने पर कि सब शास्त्र बंद के सहारे ही बने हैं, महाराज ने इसकी सत्यता स्त्रीकार करते हुए कहा कि जैसे थैली के रुपयों में खरा खोटा देखना सर्राफ का काम है ऐसे ही विद्वानों का काम सत्यासत्य के निर्णय करने का है।

कीरोजपुर में एक सज्जन थे जिनका नाम स्वरूपसिंह था। उनकी जप-पाठ में वर्ड़ा निष्ठा थी। उन्होंने बहुत देर तक महाराज से योग-चर्चा की और

मक्त सं योग-चर्चा महाराज ने परम द्यालुता से योग के कई बहुमूल्य रहस्य बताये।

महाराज ४ नवस्वर की रात्रि को फीरोजपुर से प्रस्थित हुए और आर्ध्यसमाज स्थापित ५ नवस्वर को लाहौर पहुँच गये। महाराज के चले जाने के पश्चात् होगया फीरोजपुर में नियम-पूर्वक आर्थ्यसमाज स्थापित होगया।

५ नवम्बर सन् १८७७ को महाराज प्रातःकाल फीरोजपुर से लाहौर पहुँच गये। उसी
दिन सार्यकाल को आर्थ्यसमाज में व्याख्यान दिया। ६ नवम्बर को
लाहोर आर्थ्यसमाज के उपनियम स्त्रीकार होने थे। तदर्थ अन्तरङ्ग सभा
का अधिवशन हुआ। महाराज उसमें विराजमान थे। अन्तरङ्ग

मुक्ते सम्मित देने का सभासदों ने महाराज से सम्मित देने की प्रार्थना की, परन्तु उन्होंने अधिकार नहीं है स्वीकार न किया और कहा कि मैं आपकी सभा का सदस्य नहीं हूँ। मुक्ते सम्मित देने का कोई अधिकार नहीं है। तब उन्हें सभासद्

बनाया गया और फिर उन्होंने अपनी सम्मति दी। इससे स्पष्ट है कि महाराज नियमों का

७ नवम्बर सन् १८७७ को महाराज ने रावलपिएडी के लिये प्रस्थान किया । श्रीमहाराज की ख्याति पञ्जाब के नगर नगर में फैल गई थी। रावलिपएडी में भी उनके उपदेशों की चर्चा होने लगी थी। वहाँ दो खत्री जवाहर व प्रभुद्याल थे जो वी तेल की दुकान करते थे और कुछ संस्कृत भी रावलपिगडी पढ़ें थे। एक दिन रावलिपण्डी के रईस सरदार सुजानसिंह ने उन से कहा कि स्वामी द्यानन्द तीर्थ, मूर्त्ति-पूजा, मृतकश्राद्ध आदि का खण्डन करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामीजी की बातें अयुक्त हैं, आप संस्कृतज्ञ नहीं हैं, इसलिए आपको उनकी विद्या अधिक जान पड़ती है। इस पर सरदार साहव ने कहा कि आप प्रमाण संग्रह करके दो हम उन्हें स्वामीजी के पास उत्तरार्थ भेज देंगे इस पर उन्होंने कुछ प्रमाश लिख कर दिये जो सरदार साहब ने महाराज के पास दिये। महाराज ने उत्तर में लिख दिया कि आप संस्कृतज्ञ नहीं हैं, इससे उत्तर नहीं भेजते हम स्वयं रावलिपण्डी आकर उत्तर देंगे । इस के कुछ दिन पश्चात् महाराज रावलपिएडी में आकर विराजमान हो गये । बाबू निराशचन्द्र वन्द्योपाध्याय हेडक्कर्क, डिप्टी कमिश्नर, सदस्य ब्राह्मसमाज उन्हें लाहौर से लिवा कर लाये थे। रावलिपएडी में वह पारसी सीदागर जामास्पर्जी की कोठी में, जो नदी के तट पर थी, ठहरें । उसी कोठी में उन के व्याख्यान होते रहे । यह व्याख्यान मूर्ति-पूजा आदि विषयों पर ही थे। पहले ही दिन के व्याख्यान में मूर्त्ति-पूजा का एसा भयानक

खगडन किया कि रावलिपगड़ी के जन साधारण और विशेषकर ब्राह्मग्राग्ग विचिन्नश्राय होगये । उसके पश्चात् अनेक लोगों ने उनके व्याख्यानों में जाना बन्द कर दिया ।

एक दिन व्याख्यान के पश्चान् महाराज लोगों से वात-चीत कर रहे थे। प्रसङ्गवश वह हिन्दुओं की दशा पर खेद प्रकट कर रहे थे कि वह दूसरे मतों हिन्दू दूसर मतों की की पुस्तकें नहीं देखते और जब ईसाई वा मुसलमान मेलों में यह कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से जार कर्म्म किया तो निरुत्तर पुस्तके नहीं देखत हो जाते हैं। यह कथा किसी प्रामाणिक प्रनथ में नहीं है, परन्तु वाइबल में यह लिखा है कि छूत पैग़म्बर ने अपनी पुत्री से जार कर्म किया। यदि हिन्दू पादरियों और मौलवियों को ऐसी २ वाते वतलावें तो वह कदापि सम्मुख न ठहर सकें। एक पादरी और मिशन स्कूल के मौलवी भी मालवा ऋार उस समय उपस्थित थे, उन्होंने आपस में मन्त्रणा की कि स्वामीजी पादरी चिंह ने यह वात भूठ कही है, कल पुस्तकें लाकर उन पर आचेप करना चाहिये। अनः वह अगले दिन पुस्तकें लेकर आये और महाराज से कहा कि कल जो आप ने छत् की बात कही थी वह भूठ हैं। महाराज ने कहा पहले आप को चाहिये था कि घर में दिया जला कर अपनी चारपाई की दशा पादरा भी लोजन जान लेतं तो भरी सभा में आपको लिखत न होना पड़ता। परन्तु वह आग्रह करते रहे कि आपका कथन असत्य है, तो महाराज ने अपनी बाइबल की पुस्तक मंगाकर उन्हें दिखाई जिसपर वह बहुत लिज्जित हुए और कहने लगे कि उसने मद्य की मत्तता में ऐसा किया। इस पर एक सज्जन ने कहा कि वह जानता था कि मेरी स्त्री का देहान्त होचुका है ऋौर वह मेरी पुत्री है, उसका पाप से छुटकारा नहीं हो सकता । इस पर वह लजित होकर चले गये।

जामास्पर्जी अपनी कोठी में महाराज को रखना नहीं चाहते थे क्योंकि विपत्ती लोगों ने उन्हें महाराज के विरुद्ध भड़काना आरम्भ कर दिया था। जामा-हमारा कोठी में स्पर्जा ने खर्य तो यह बात महाराज से न कही, बरन अन्य लोगों से न रहिये कहलबाई। इस पर महाराज के भक्तों ने सरदार सुजानसिंह से महाराज को अपनी कोठी में निवास स्थान देने की प्रार्थना की जो उन्होंने सहप स्थीकार की। शेष जितने दिन महाराज रावलिपाड़ी में रहे उनकी ही कोठी में रहे। जासामाजी की कोठी से रहे। जासामाजी की काठी से रही कोठी से रही की कोठी से रही कोठी से रही की काठी से रही की काठी से रही की कीठी से रही से रही कीठी से रही से रही से रही से रही कीठी से रही से रही

में रहे। जामास्पजी की कोठी में वह केवल ८-१० दिन ही रहे थे।

एक दिन नगर के लगभग ५०० मनुष्य परिष्ठत ब्रजलाल के नेतृत्व में सरदार साहव के बारा में गये हैं। भाई अतरसिंह ने महाराज से निवेदन किया कि भीड़ को अपने दों नगर के लोगों की भीड़ आरही है। महाराज ने कहा आने दो, देखों क्या होता है।

े द्यानन्द्प्रकाश में लिखा है कि लोग ज्यों न्यों करके सम्पद्गिरि को साथ लाये थे, परन्तु अन्त समय में वह किनारा कर गये और इसलिये पण्डित बजलाल को ही 'गले पड़ा ढोल' बजाना पड़ा ! — संब्रहकर्त्ता.

#### विंश ऋध्याय

सरदार कृपालसिंह ने कहा कि मूर्त्ति-पूजा को सनातन से लोग स्थापित करते चले आते हैं और आप उसका खग्डन करते हैं, तो लोगों को कैसे विश्वास हो। महाराज ने कहा यदि कोई शास्त्रद्रष्टा हो तो हम पत्र ऋापकी वातों का लिखते हैं, उसका उत्तर हमें दे, चाहे स्वामी सम्पद्गिरि से ( जो कैसे विश्वास हो कनखल की एक गई। के महन्त थे ऋौर उन दिनों रावलिएडी में ठहरे हुए थे ऋौर विद्वान थे ) सहायता लेले ऋथवा काशी की विद्वन्मगडली से, परन्तु इस पर कोई सन्नद्ध न हुन्या । पिएडत अजलाल ने एक ऋोक पढ़ा तो महाराज ने उनसे पूछा कि वह कहाँ का ऋौर किस समय का है परन्तु वह कुछ उत्तर न दे सके। फिर एक अन्य परिडत ने एक श्लोक पढ़ा, परन्तु वह इतना अशुद्ध था स्वामाजी की आवेश कि महाराज को कुछ आवेश आगया और वह कड़क कर बोले कि यह बालकों की शाला नहीं है कि ऋशुद्ध बोल कर हमारा समय स्रागया नष्ट करो। वह भी ऋोक का कुछ पता न बता सका स्त्रीर परिडत व्रजलाल को उसकी ऋग्नुद्धियाँ स्वीकार करनी पड़ीं।

जीवन की घटनाश्रों निज स्थान पर महाराज ने ऋपने जीवन की घटनाएँ कई दिन का वर्षीन तक वर्षीन कीं, परन्तु ऋपना पितृदत्त नाम नहीं वतलाया।

का वर्णन तक वर्णन की, परन्तु अपना पितृदत्त नाम नहीं वतलाया।

महाराजा जम्मू व काश्मीर की एक पत्रिका आई थी। उसपर महाराज ने काश्मीर

महाराजा काश्मीर जाने में अनिच्छा प्रकट की कि महाराजा ने सैकड़ों मन्दिर बनवाय

का निमंत्रण हैं और हम उनका खएडन करेंगे इससे उपद्रव होने का भय है।

अस्वीकृत इसी प्रसङ्ग में उन्होंने यह भी कहा था कि मारवाड़ का एक राजा

१५ सेर कद्राच धारण किया करता और ५ सेर मिट्टी के शिवलिङ्ग

मारवाड़ का एक प्रतिदिन बनाया करता था। उन्हें एक ब्राह्मण जल छोड़कर बहावा

मूर्त्ति-पूजक राजा जाया करता था। महाराज ने उसे उपदेश दिया। ब्राह्मण ने कहा कि कद्राच गौरीशङ्कर हैं। महाराज ने कहा यह तो एक वृच

के बीज हैं। महाराज ने कहा कि वह राजा जब फिर हमें मिला तो उसने केवल एक रुद्राच

के बीज हैं। महाराज ने कहा कि वह राजा जब फिर हमें मिला तो उसने केवल एक रुट्राच धारण कर रक्ष्वा था। उसने प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की और कहा आपके उपदेश से मेरी अविद्या दूर हुई।

एक दिन स्वामी सम्पद्गिरि ने ऋग्वेद की ऋचा 'इमंमे गङ्गे यमुने सरस्वित आदि'
लिख कर पण्डित लक्ष्मीराम द्वारा जिनकी विद्वत्ता की रावलिपण्डी
सम्पद्गिर का वृश्रा में बड़ी ख्याति थी महाराज के पास भेजी कि इसमें तीथों का प्रतिप्रयास पादन है, फिर आप तीथों का कैसे खण्डन करते हैं। उत्तर में महाराज ने लिख भेजा कि उक्त मन्त्र में गङ्गा यमुना आदि निदयों के
नाम नहीं हैं, प्रत्युत रारीर की नाड़ी विशेष के हैं और साथ ही में खामी सम्पद्गिरि की
संस्कृत की अशुद्धियाँ भी लिख कर भेज दीं। स्वामी सम्पद्गिरि को फिर प्रत्युत्तर देने
का साहस न हुआ।

पिंडत लेखरामकृत उर्दू दयानन्द-चरित में लिखा है कि एक दिन महाराज भ्रमणार्थ

जा रहे थे कि मार्ग में खामी सम्पद्गिरि मिल गये । प्रणाम और सम्पद्गिरि से साचान कुशल प्रश्न के पश्चान् महाराज ने उनसे पूछा कि कुछ सद्धपदेश भी करने हो वा नहीं। फिर दोनों संस्कृत में भाषण करने लगे। गृह पर जाकर लोगों ने महाराज का ब्रुचान्त पूछा तो उन्होंने कहा कि वह ब्राह्मण है और वड़ा विद्वान है, वह और हम साथ पहते रहे हैं । फिर लोगों हम ऐसा उपदेश ने करा कि आप उनसे शास्त्रार्थ करें, तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम नहीं कर सकत साध्यों का यद्ध देखना चाहते हो, हम ऐसा न करेंगे। इस पर लोगों ने कहा कि आप बैसा उपदेश क्यों नहीं करते तो वह बोल कि

हमसे नहीं हो सकता, वह निःमङ्ग है।

उसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि पं० लक्ष्मीराम से ऋौर महाराज से सामने बात चीत नहीं हुई । 🕆 पं० लक्ष्मीराम ने महाराज के शास्त्रार्थ के चैलेंज के उत्तर में लिखा कि मैं छाप से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, परन्तु उस पत्र में अशुद्धियों पर जगह जगह हरताल लगा रक्यों थी। महाराज ने उत्तर दिया कि वह लिखना ही नहीं जानता इतने छोटे पत्र में इतनी जगह हरताल लगा रक्वी है। उस से कही कि शुद्ध लिख कर भेजे, परन्तु फिर परिडत लक्ष्मीराम सामने न आये।

महाराज के खामने ही रावलपिएडी में ऋष्टिसमाज स्थापित होगया। महाराज उन दिनों तम्बाकू पीते थे। 🕸 लाला गांपीचन्द ने जो आर्य्यसमाज के सहकारी मन्त्री नियत हुए थे इस पर आचेप किया तो महाराज ने त्र्यारथेसमाज की उत्तर दिया कि कफ वात की निवृत्यर्थ पीता हूँ और वहीं तम्बाक म्थापना पीना त्याग दिया । भक्त किशनचन्द् समाज के मन्त्री नियत हुए थे। उनके श्रीर लाला गांपीचन्द के प्रस्ताव पर ही महाराज ने वेदाङ्ग-प्रकाश प्रकाशित करना स्वीकार किया था।

३० दिसम्बर् सन् १८७७ को महाराज ने गुजरात जाने के विचार से प्रस्थान किया। ३० दिसम्बर मन् १८७७ को महाराज रावलपिएडी से गुजरात जाने के विचार से शिकरम पर सवार हो कर ३१ दिसम्बर को जेहलम रेल्वे स्टेशन पर पहुँचे । साथ के लोगों को स्टेशन पर छोड़ कर आप पेरेड के जेहलम मैदान की त्रोर भ्रमणार्थ चले गये वहाँ उनकी भेट मास्टर लखमन-प्रसाद से हुई । मास्टरजी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया क्योंकि पहले लखनऊ में महाराज के दर्शन कर चुके थे। उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि कुछ दिन जेहलम रह कर नगर-

🕾 म्यामीजी और सम्पद्गिरि के सहपाठी होने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

े यह ठीक नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा जाचुका है कि सम्पद्गिरि ने वेद की गङ्गा, यसना, सरम्वती आदि ऋचा पण्डित लक्ष्मीराम के हाथ ही म्वामीजी के पास भेजी थी।

🗓 महाराज दिली दस्वार के पश्चात् जब मेरठ गये थे तो हक्का पीते थे, परन्तु उन्होंने एक ब्राह्मण के आक्षेप पर उसे वहीं छोड़ दिया था । ऐसा प्रतीन होना है कि रोग निम्नवर्थ उन्होंने फिर पीना आरम्भ कर दिया था। —संग्रहकर्ना.

निवासियों को उपदेश से कुतार्थ करें। इस पर महाराज ने कहा कि यहाँ प्रबन्ध करने वाला कोई नहीं है। तब मास्टरजी ने प्रबन्ध का समस्त भार अपने ऊपर लेकर उन्हें नदी के निकट एक बँगले में ठहरा दिया।

पहला व्याख्यान महाराज का सराय मङ्गलसैन के निकट मैदान में हुआ, दूसरा निवास-स्थान पर । उस दिन गवर्नमेंट हाईस्कूल के हेड मास्टर मिस्टर शिव-पादरी शास्त्रार्थ का चरण घोप जो ईसाई थे, अन्य कई पादियों के साथ शास्त्रार्थ के साहस न कर सके लिए आये, परन्तु अतिकाल हो जाने के कारण उस दिन कुछ परिशाम न निकला । तब पादरी लोगों की इच्छा पर महाराज के

व्याख्यानों का प्रवन्ध गवर्नमेंट स्कूल के हॉल में हुआ और अन्त तक वहीं व्याख्यान होते रहें। दो तीन दिन तक तो पादरी लोग बड़े उत्साह से शास्त्रार्थ के लिए आते रहें, परन्तु महाराज की अकाट्य युक्तियों से इतने घवराय कि रोग के मिप से शास्त्रार्थ से जी चुराने लगे। हेडमास्टर साहब तो महाराज के उत्तरों और कटाज़ों से, जो बाइबल के प्रमाणों पर अवलम्बित होते थे, ऐसे चुप हुए कि किर उन्होंने महाराज के कथन पर आदोप करने का साहस न किया। एक दिन एक ईसाई कुछ आदोप लिख कर लाया, परन्तु उसका शरीर थर थर काँपने लगा और अपने आदोपों को पढ़ भी न सका। अन्त को लिजत होकर सभास्थल से चला गया।

महाराज के व्याख्यान सन्ध्या समय हुआ करते थे। आरम्भ में वह खड़े होकर उच्च और मधुर खर से वेद-मन्त्रों द्वारा ईश्वर-प्रार्थना करते और फिर व्याख्यान देते। महा-

राज की वक्तृता अत्यन्त सरल, सुबोध ऋौर विनोदपूर्ण थी।

महाराज उन दिनों मध्यान्होत्तर में ४ बजे एक ही समय भोजन किया करते थे श्रौर हुका पिया करते थे। दो तीन परिडत वेदभाष्य लिखने के लिए श्रीर एक श्रंग्रेजी जानने वाला बाबू पत्रव्यवहार के लिए साथ था।

ऐसा ज्ञात होता है कि रावलपिएडी में हुका पीना छोड़ कर कफ वात का प्रशमन

करने लिये फिर पीना आरम्भ कर दिया था।

त्रार्थ-समाज की स्थापना त्रार्थसमाजी से ब्राह्मसमाजी

त्राह्मसमाजा ब्राह्मसमाजी होकर मिथ्यामापरा

88

महाराज की उपस्थित में ही जहलम में आर्थ-समाज स्थापित होगया और उपर्य्युक्त मास्टर लझमनप्रसाद जो ब्राह्म-समाजी थे वैदिक मतानुयायी होगये और आर्थ्यसमाज के प्रधान निर्वाचित हुए। कहते हैं कि कुछ काल के पश्चात् वह फिर ब्राह्मसमाजी वन गये और कहने लगे कि मैंने स्वामीजी के सामने वेदों को ईश्वरकृत नहीं माना था और स्वामीजी भी उन्हें ईश्वरकृत नहीं मानते थे। महा-राज के विपय में तो ऐसा कहना सर्वथा मिण्या है, जिसे कोई भी बुद्धिमान नहीं मान सकता, स्वयं मास्टरजी के विषय में भी मिण्या

है, क्यों कि उन्होंने अनेक वार अपने व्याख्यानों और लेखों में क्यों का ईश्वरकृत होना स्वीकार किया था। यहाँ हम केवल एक लेख में से जो 'आर्थ्यदर्पण' मासिक पत्र शाहजहाँपुर के जनवरी सन् १८८० के अङ्क में मुद्रित हुआ था एक उद्धरण देते हैं जिससे मास्टरजी के कथन की असल्यता विस्पष्ट रूप में प्रकट होती है। उस लेख में उन्होंने लिखा था:—

४५१

"जो ईश्वरोक्त सत् विद्यात्रों से युक्त ऋक्, यजुः, साम, त्रथर्व, चार पुस्तक हैं श्रौर जिनस मनुष्य को सत्य सत्य ज्ञान होता है उन को वेद कहते हैं।"

उस समय एक बृद्ध महात्मा नदी के तट पर रहते थे और संस्कृत के अच्छे विद्वान

वुद्ध महात्मा

थे। उनसे महाराज का संस्कृत में प्रेमालाप हुत्रा करता था। दोनों ही संस्कृत ऐसी सरलता से वोलते थे कि जैसे लोग ऋपनी मान्र-भाषा को वोलते हैं। पिएडत गुरुद्त्त इन महात्मा को योगी कहा करते थे।

श्रार्श्यसमाज में वड़े २ योग्य श्रीर विद्वान पुरुष सम्मिलित

गानविद्या-विशारद महता श्रमीचन्द

हुए । गान विद्या-विशारद मेहता अमीचन्द महाराज की बहुत प्रशंसा किया करते थे और चार पांच वर्ष पश्चात् आर्य्यसमाज के सभासद्

वन गये थे।

महाराज के जेहलम-त्याग से एक दिन पूर्व लाला गङ्गाराम धम ने एक सज्जन से आर्थ्य-समाज की सभासदी का आवेदन पत्र लिखाया, वह उनकी जेव में आर्थ्यसमाज के प्रचार पड़ा हुआ था। अगले दिन जब वह और अन्य लोग महाराज को पर हुप में स्टेशन पर पहुँचाने गये तो उन्होंने वह पत्र आर्थ्यसमाज के मन्त्री को दिया। महाराजने पूछा कि कैसा काराज है, तो उन्होंने वतलाया कि

एक सज्जन का सभासदी के लिए आवेदन पत्र है, महाराज गाड़ी में बैठ चुके थे, परन्तु इन शब्दों को सुन कर इतने हर्पित हुए कि गाड़ी से बाहर आ गये और प्रेम से लाला गङ्गाराम को गले लगा लिया।

१३ जनवरी सन १८७८ को महाराज गुजरात पहुंच गये।

जेहलम से महाराज १३ जनवरी सन् १८७८ को गुजरात गुजरात पधारेश्रीर फतहसर नामी उद्यान में जो जलालपुर जट्टान की सड़क पर्हे, ठहरे।

उनके पदार्पण करने के पहले से ही गुजरात में महाराज का नाम हर एक मनुष्य की जिह्वा पर था। बाजारों और गली कूचों में उन्हीं की चर्चा थी। सर्वत्र स्वामीजी की विपत्तियों ने यह गप्प उड़ा रक्खी थी कि जब खंग्रेजों को हिन्दु औं ही चर्चा थी को ईसाई बनाने में सफलता नहीं हुई तो उन्होंने इस कार्य के लिये

एक विद्वान् साधु को नियत किया है।

गुजरात में पादिरयों का प्रचारकार्य बड़े वेग से हो रहा था। उनका एक हाईस्कूल भी था, वह नगर की बड़ी मंडी में एक दुकान पर नित्यप्रति ईसाई हिसाईयों का भत का प्रचार किया करते थे और साथ ही हिन्दू धर्म्म पर मनमाने प्रचार-कार्य श्राह्मेप किया करते थे। श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्ण के चरित्र पर

तीव्र से तीव्र कटाच करते थे त्रीर उन पर त्रानुक मिण्या दोपारोपण करते थे। वह कहते थे कि वेदों में त्रानेक प्रकार की मिण्या कथाएं भरी पड़ी हैं। हिन्दू चुप चाप यह सब बातें सुनते थे। वह मन में त्रावश्य दुःखित होते थे, परन्तु त्रापन में उन त्राचिपों के उत्तर देने की शक्ति नहीं पाते थे। ईसाइयों के प्रचार का यह फल हुत्रा था कि गुजरात

के कई निवासी ईसाई हो गये थे।

#### विश ऋध्याय

ईसाइयों के आक्रमणों से अपनी रचा करने के लिए गुजरात निवासियों ने एक हिन्दसभा स्थापित की थी जिसमें पिएडत नन्दलाल, मुख्य संस्कृता-ध्यापक, गवर्नमेएट हाईस्कल मनस्मृति के श्लोकों की व्याख्या किया हिन्द-सभा करते थे। परिवत नन्दलाल संस्कृत के श्रन्छे विद्वान थे। जिस मकान में अब गवर्नमेंट हाईस्क्रल का बोर्डिंग हाउस है, जो तहसील के निकट श्रीर परान किल के भीतर है, महाराज का पहला व्याख्यान उसी मकान में गवर्नमेएट हाईस्कृल के हेडमास्टर मिस्टर वचानन की पहला ध्याख्यान आज्ञा लेकर हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई श्रोता किसी बक्ता का व्याख्यान सने तो उसे उस पर खब मनन करके यह श्रांता का कर्त्तव्य जानने का यत्न करना चाहिए कि उसके कथन में कितना सत्य है। श्रीर कितना श्रसत्य, यह जानकर सत्य का प्रहण श्रीर श्रसत्य का त्याग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यह नहीं चाहता मरी बात यदि सत्य कि जो कुछ मैं कहूँ आप उस पर आँखें मीच कर चलने लगें। आप हो तो माना उस पर विचार करें, उसे जाँचें ऋौर परखें, यदि वह ऋापको मत्य जान पड़े तो उस पर चलें ऋौर यदि वह ऋसत्य जान पड़े तो उस पर कोई ध्यान न दें। यह अन्धविश्वास ही हमारे नाश का मूल है। संस्कृत पुस्तकों में ज्ञान का बृहत् कोप भरा हुआ है, उन्हें पढ़ो और देखो कि उनमें क्या है। ऐसा मत कहो कि कोई बात केवल इसलिए माननीय वा त्याज्य है कि द्यानन्द सरस्वती ऐसा कहता है। इस पर उन्होंने यह दृष्टान्त दिया था कि एक दिन एक राजा वैंगन खाकर सभा में त्राए, उस दिन उन्हें वैंगन वहत खादिष्ट लगे थे। सभा में ऋाकर राजा ऋीर बैंगन उन्होंने कहा कि बैंगन बड़े स्वादिष्ट होते हैं, तो दरबारी कहने लगे कि की कथा महाराज वैंगन तो शाकों का राजा है, देखिए इसका वर्ण श्रीकृष्ण के वर्श के समान है और इसके सिर पर मुकट है। राजा ने वैंगन अधिक खा लिये थे, रात्रि में उन्होंने विकार किया, अतः अगले दिन सभा में आकर राजा ने बैंगन की बुराई की तो चादकार दरबारी भट कहने लगे कि महाराज इन्हीं श्रवगुर्णों के कारण तो इसका वर्ण काला हो गया है और इसे यह दण्ड मिला है कि शाखा से नीचे

लटकता रहे । यह दृष्टान्त देकर महाराज ने श्रोतात्र्यों से कहा कि आप इन दरवारियों के समान न वनिये कि जो कुछ में कहूँ उसे विना विचारे ही स्वीकार वा अस्वीकार करने लगें।

मेहता ज्ञानचन्द जो पीछे आकर आर्थ्यसमाज के प्रमुख व्यक्तियों में परिगणित हुए, उन दिनों गवर्नमेएट हाईस्कूल में पढ़ते थे। जिस दिन महाराज का स्वामीजी की विशाल पहला व्याख्यान होने को था उसी दिन वह अपने कई सहपाठियों म्रिं देखकर स्तम्मित के साथ महाराज के दर्शनार्थ गये। वह कहते हैं कि हम खामीजी की विशाल और विराद मूर्ति को देख कर स्तम्भित हो गये। उस समय महाराज भगवाँ वस्त्र पहने हुए थे, शरीर पर पश्मीने का लांग कोट और सिर पर रेशमी पगड़ी थी।

पहले त्याख्यान में ही पक पिछत होशनाकराय ने कुछ प्रश्न करने चाहे, परन्तु उन्हें रोक दिया गया कि त्याख्यान की समाप्ति पर करना। महाराज ने मनगढ़न्त श्रुातया यह कहा था कि पौराणिकों ने बहुतसी मनगढ़न्त श्रुतियाँ बनाली हैं जैसे कि 'स्त्रीश्रुद्रौ नाधीयाताम'। इस पर गोस्वामी शब्ददास ने कहा कि यह श्रुति है और हम इसे बेद में दिखा देंगे। महाराज ने कहा कि यह चार बेद उप-स्थित हैं, इन में दिखाइए, तो बह बोल हम अपने बेदों में से कल दिखा हैंगे।

पण्डित होशनाकराय ने कहा कि मनुस्मृति में मूर्त्तिपूजा का विधान है। महाराज न मनुस्मृति उनके सामने रख कर कहा कि दिखाइए मनुस्मृति में वह विधान कहाँ है। पंडितजी न कहा कि हम अपनी मनुस्मृति में दिखा देंगे। अगले दिन पण्डित होशनाकराय से महाराज ने फिर कहा कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए तो पण्डितजो ने एक स्रोक पढ़ कर कहा कि इससे मूर्ति-पूजा सिद्ध होती है। स्वामीजी ने कहा आप भूठ कहते हैं, यह स्रोक मनुस्मृति का नहीं, यह तो विष्णुपुराण का है। इस पर पण्डितजी लजा के मारे पानी २ हो गये और एक शब्द भी न कह सके।

अगले दिन मूर्त्तिपूजा-खण्डन पर ज्याख्यान था। इसमें महमूद्राजनवी के आकर्मणों में देश के धन की हानि का वर्णन किया था और स्त्रियों के दूसरा व्याख्यान में ही किसी ज्यक्ति ने जो एक छत पर बैठा था प्रश्न किया कि आपने कहा है कि स्त्री पतित्रता रहे, परन्तु यदि किसी स्त्री का पति वेश्यागामी हो तो वह क्या करे। इसका उत्तर पण्डित लेखरामकृत उर्दू द्यानन्द चरित में लिखा है कि वह भी कोई मजबूत सा आदमी रख ले। हमें विश्वास नहीं होता कि महाराज जो स्वयं अखण्ड बह्यचर्यधारी थे किसी दशा में भी किसी को व्यभिचार की आज्ञा देते। महाराज विनोद-प्रिय अवश्य थे और कहा जा सकता है कि उन्होंने विनोद में ऐसा कह दिया होगा; परन्तु उनका विनोद भी कभी सीमा को उहुंचन नहीं करता था और वह विनोद में भी ऐसा नहीं कह सकते थे।

गोस्वामी शब्ददास अगले दिन आये । महाराज ने कहा, वेद लाये हो उन्होंने कहा कि वह श्रुति हमारे वेद में है । महाराज ने कहा कि हमारे वेद पुस्तक में दिखाओ । गोस्वामी ने कहा कि हमें क्या ज्ञात है आपके वेदों में गालियाँ ही लिखी हो । महा- यंद में मनगढ़न्त श्रुति राज ने कहा, अपने ही बेदों में दिखाइए, परन्तु जो प्रन्थ वह लाय न दिखा सके थे वह वेद न थे अतः वह न दिखा सके। तब पिएडत होशनाकराय ने कहा, में आप से न्याय में प्रश्न करूँगा । पिएडत नन्दलाल मध्यस्थ न्याय पर प्रश्नोत्तर वने । व्याप्तिवाद पर प्रश्न हुआ । महाराज ने महाभाष्य के अतु- सार व्याप्तिक लज्ञण किये और कहा कि हम आर्प प्रन्तु वह न देता सके और पिएडत नन्दलाल को भी कहना पड़ा कि स्वामीजी ठीक कहते हैं ।

एक व्याख्यान में महाराज ने अपना जीवन-यूत्तान्त सुनाया था। परिष्ठत नन्दलाल से उनका कई बार वार्त्तालाप हुआ। एक वार उन्होंने महाराज के आवनचरित वर्णन यह कहने पर कि 'यादस्य तले यो देश: स पातालः' आचेप किया कि आपकी यह व्युत्पत्ति ठीक नहीं है, परन्तु महाराज ने उसे सिद्ध कर दिया। उन्हों से 'सहस्रशीपा पुरुषः' इत्यादि मंत्र पर विचार हुआ था तो महाराज ने यह अर्थ किये थे कि वह पुरुप सहस्र सिर वाला नहीं है, प्रत्युत उसमें सहस्रों अर्थान् असंस्थात सिर हैं। चतुरानन शब्द को भी उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि इसके अर्थ चार मुख वाला नहीं, वरन चार वेद जिसके मुख में हों अर्थान् चतुर्वेदवक्ता है।

पूर्वोक्त मिस्टर बुचानन संस्कृतज्ञ होने की बहुत डींग मारा करते थे। स्कूल में भी स्वामीजी की ही चर्चा रहती थी। वह विद्यार्थियों से कहा करते थे मिस्टर बुचानन की डींग कि स्वामीजी के वेद मन्त्रों के ऋर्थ ऋशुद्ध हैं। विद्यार्थियों न एक दिन

उनसे कहा कि यदि ऐसा है तो अगप उनसे शास्त्रार्थ कर लें। उन्होंने

स्वीकार किया। सारे दिन वह मानियर विलियम्स की 'इंडियन विजडम' नामक पुस्तक देखते रहे और उसमें से एक मन्त्र निकाल कर परिडत नन्दलाल में कहा कि जब पढ़ने की बारी आये तो आप पढ़ देना और भगड़े के समय मैं खड़ा हो जाऊँगा। विद्यार्थियों ने जाकर महाराज से कहा कि हमारे हेडमास्टर आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया।

श्रमले दिन मास्टर बुचानन श्रीर पिछत नन्दलाल व्याख्यान में गये। उसमें महा-राजने जयपुर के पिछतों का वृत्तान्त सुनाया कि मैंने व्याकरण में उनसे कई प्रश्न किये जिनमें से मुक्ते इस समय एक याद है वह यह था 'कल्म च किं भवति'। पिछतों ने

रात भर अनेक पुस्तक देखे, परन्तु वह उत्तर न द सके।

मिस्टर बुचानन किसी बात में भी सद्भावयुक्त न रहते थे, वह मि० वुचानन कैसे थे सदा हँसी ठट्ठा किया करते थे और अर्फील शब्दों के प्रयोग में भी उन्हें कोई सङ्कोच न होता था।

उन्ह काई सङ्काच न हाता था।

व्याख्यान की समाप्ति पर मिस्टर बुचानन खड़े हुए और कहने लगे कि ओ वाबा! तू
इन लोगों की जीविका छीनता है, उसके बदले में उन्हें क्या देता है।

मि० बुचानन से महाराज ने उत्तर दिया कि मैं इन्हें वेद देता हूं और योगाभ्यास।

प्रश्नोत्तर फिर मिस्टर बुचानन ने कहा कि मरे आप पर कुछ प्रश्न हैं। महाराज
ने कहा कि कीजिये। मि० बुचानन ने कहा कि वाबाजी आप कहते
हैं कि शव को जलाना चाहिए और ऐसा करना विज्ञान के अनुकूल है और वेद भी यही
आज्ञा देते हैं परन्तु देखो यह मन्त्र क्या कहता है। यह कह कर उन्होंने एक मन्त्र का कुछ
भाग पढ़ा। महाराज ने कहा पूरा मन्त्र पढ़िये। इस पर मि० बुचानन ने परिडत नन्दलाल
से जो उनके समीप ही बैठे थे मन्त्र पढ़ने को कहा। परिडतजी ने मन्त्र पढ़ा। मिस्टर बुचानन वोल कि देखो बाबा इस मन्त्र का अनुवाद इस प्रकार है कि हे भूमि! तृ अपनी भुजाएं

पसार और इसे अपने भीतर ले। इससे स्पष्ट है कि शव को गाड़ना चाहिए।

महाराज उत्तर देने को ही थे कि मिस्टर बुचानन ने दूसरा प्रश्न कर दिया कि वाबाजी आप यह बताइए कि शिशु अपने मुंह में अपनी उँगलियों और अँगूठों को ही क्यों देना है, अपने उपस्थेन्द्रिय को क्यों नहीं देता ?

इससे महाराज समक्त गये कि साहब बहादुर केवल ठिठोल करने आये हैं। उन्होंने उत्तर दे दिया कि उसका मुख बहाँ तक पहुँच नहीं सकता नहीं तो वह उसे भी मुख में देने में सङ्कोच न करता।

अतिकाल हो जाने के कारण शास्त्रार्थ यहीं समाप्त हो गया। अगल दिन महाराज ने एक अन्य मन्त्र उद्धत करके उक्त मन्त्र का अर्थ कर दिया कि शत्र को भूमि खोद कर जलाना चाहिए। उस गर्त्त के दोनों किनारों को उसकी भुजाएं कहा गया है। इसका अर्थ शत्र को गाइने का कदापि नहीं है। बुचानन साह्त्व निरुत्तर हो गये और आगे कुछ कहने का साहस न हुआ।

स्वामीजी के व्याख्यानों को सुनने से पहले छात्रगण ईसाइयों और मुसलमानों के आचेगों का जो वह हिन्दू धर्म्म पर करते थे कोई उत्तर नहीं दे सकते हिन्दू छात्र विधिमियों थे, परन्तु स्वामीजी के केवल चार व्याख्यानों के सुनने से ही सारा से तर्क करने में समर्थ हर्य बदल गया। वह इतने शक्त और समर्थ हो गए कि किसी भी हैं। गये ईसाई वा मुसलमान से धर्म्म विषय पर तर्क करने को उद्यत होने लगे।

र्तान महत्वपृर्ण व्याख्यान महाराज के ज्याख्यानों में तीन ज्याख्यान वड़े महत्वपूर्ण थे और एसे थे कि जिनके सुनते समय हर एक श्रोता चाहे वह किसी जाति वा मत का हो यह अनुभव करना था कि वह हदय में आर्य है। इनमें से पहला ज्याख्यान वदों के महत्व और उनके सन् विद्या के पुस्तक होने के विषय पर था। इसमें सब धम्मों की तुलना करके वैदिक धर्म का श्रेष्टल प्रतिपादित किया गया था।

वद का महत्व

दूसरा व्याख्यान ब्रह्मचर्य पर था। इसे सुन कर स्कूल के छात्र बड़ी उलफन में पड़ गए थे। उनमें से जो विवाहित थे वह सोचने लगे कि यदि हम २५ ब्रह्मचर्य का महत्व वर्ष तक खी सम्भोग न करेंगे तो हमारी खियों का चरित्र दृषित हो जायगा। उन्होंने डरने २ यह शङ्का महाराज से निवेदन की तो उन्होंने उत्तर दिया कि यदि तुम ब्रह्मचर्य्य ब्रत का पालन न करोगे तो तुम और तुम्हारी खियाँ दोनों ही खराब होंगे और तुम्हारी जो सन्तित होगी वह हस्वकाय होगी।

तीसरा त्याख्यान सन्ध्या पर था। उसमें महाराज ने कहा कि यदि मैं केवल 'ब्रांशम्' शब्द की व्याख्या करने लगूँ तो उसे कई दिन और कई घरटे चाहिए, सन्ध्या अतः उन्होंने ओश्म की संचिन्न व्याख्या करके सन्ध्या की विधि वत-लाई और गायत्री मनत्र की ऐसी सुन्दर व्याख्या की कि गवर्नमेग्रह में नमाज नहीं पढ़ुँगा, स्कूल के कारसी के अध्यापक मौलवी मुहस्मददीन इतने प्रभावित सन्ध्या किया करूँगा हुए कि उन्होंने भरी सभा में खड़े होकर सबके सामने कहा कि यदि

#### विंश अध्याय

गायत्री के यही अर्थ हैं जो स्वामीजी ने किये हैं तो मैं आगे से नमाज पढ़ने के स्थान में सन्ध्या ही किया करूँगा।

महाराज ने यह पहले ही जान लिया था कि वेद मन्त्रों और विशेषकर गायत्री सन्त्र को सबके सामने पढ़ने से ब्राह्मण लोग बहुत खिजेंगे और इस गायत्री मन्त्र सबके लिए उन्होंने उनके भावी त्र्याचे पों का उत्तर त्र्यपन व्याख्यान में ही सामने पढ़ा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि यद्यपि हमारे पास एक रत्न है जिसे संसार भर को दिखाना चाहिए, परन्तु स्वार्थी लोग स्वार्थ के कारण उसे छिपाते हैं। इन मूर्खों को यह ज्ञात नहीं कि यह रत्न चुराया नहीं जा सकता। मैं इस संसार भर को दिखाऊँगा और फिर देखूँगा कि संसार में कौन है जो इसे बनावटी कहे।

महाराज को जो आशक्का थी वह पूरी हुई। नगर के ब्राह्मण सहस्रजिह्न होकर महा-राज को कोसने लगे कि यह संन्यासी के वेप में छिपा हुआ ईसाई स्वामीजी छुक्केवणी है। म्लेच्छ और शूदों के सम्मुख गायत्री और वेद मन्त्रों का पाठ! ईसाई हैं हरे राम! हरे राम!! ब्राह्मणगण वड़े असमंजस में पड़ गये परन्तु उन्हें कुछ करते धरते न वन पड़ा। वह येन केन प्रकारेण महोराज

को परास्त करना चाहते थे। अन्त में उन्होंने एक गुप्त सभा की और उसमें महाराज से शास्त्रार्थ करने का निश्चय किया। शास्त्रार्थ करने के लिए उन्होंने अपनी और से एक प्रसिद्ध पिंडत को नियत किया जो थोड़े दिन पहले ही जम्मू से आया वा बुलाया गया था।

व्याख्यान के अन्त में महाराज आधा घएटा शङ्का-समाधान के लिए रक्ला करते थे।
एक दिन व्याख्यान की समाप्ति पर जम्मू के पिएडत खड़े हुए और
जम्मू का परिडत महाराज से एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि पिएडतों से शास्त्रार्थ
करने का मैं स्वयं बहुत इच्छुक हूं, परन्तु यह अच्छा होगा कि शास्त्रार्थ
के समय उभय पत्त के पास वह सब प्रन्थ हो जिनसे प्रमाण दिये जावेंगे। इस पर शास्त्रार्थ
अगले दिन सायङ्काल के लिए रक्खा गया।

शास्त्रार्थ के समय की लोग बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीचा करने लगे और नियत समय पर लोग दलबद्ध होकर शास्त्रार्थ स्थल की श्रोर जाने लगे और जम्मू के पिएडत वह थोड़ी ही देर में मनुष्यों से भर गया। शास्त्रार्थ बीर्डिङ्ग हाउस में से शास्त्रार्थ ही होने वाला था जहाँ पहले से महाराज के व्याख्यान हुत्रा करते थे। उसके पूर्व की श्रोर के बरामदे में एक कुर्सी पर महाराज विराजमान थे और सामने मेज पर बहुत-सी पुस्तकें रक्खी हुई थीं। मेज के दूसरे सिरे पर शास्त्रार्थ-कर्त्ता श्रपनी काँख में एक पुस्तक दवाये हुए समासीन थे।

महाराज ने आरम्भ में ही पिएडतजी से पूछा कि आप अपने प्रम्थ लाये हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ। इस पर महाराज ने कहा कि दिखलाइए आप एक ही पुस्तक में के प्रम्थ कहाँ हैं ? पिएडतजी बोले कि सब कुछ इसी एक पुस्तक में सब कुछ है विद्यमान है। इस पर महाराज ने वह पुस्तक पिएडतजी से लेकर खोली तो देखा कि केवल पहले पृष्ठ पर कुछ मन्त्र लिखे हुए हैं और

पुस्तक कोरी थी शेष पृष्ट कोरे हैं। महाराज ने पिएडतजी से प्रश्न किया कि आर्थों की सम्पत्ति केवल ५। ७ मन्त्र ही हैं ? पिएडतजी ने उत्तर दिया कि पिएडतजी पंसारी भी यह मन्त्र वेद और शास्त्रों के सारभूत हैं। महाराज ने इस पर कहा हैं और पंडित भी कि पिएडतजी बहुत ही बड़े मनुष्य होंगे वह पंसारी भी हैं और पिएडत भी। पिएडतजी के उत्तर की प्रतीक्षा न करके उन्होंने एक लम्बा श्वास खींच कर कहा कि बाह ! गुजरात का सारा नगर वेदों की एक पुस्तक भी उपस्थित नहीं कर सकता! ईसाइयों को देखों वह इंजील का सारी में बाहागी का शत्रु भाषाओं में बानुवाद करने हैं और इंजील की पुस्तक दो २ ब्राने में नहीं हूँ मिल सकती है। हे ब्राह्मणों ! मैं ब्रापका शत्रु नहीं हूँ मैं तो केवल ब्रानपढ़ ब्राह्मणों का शत्रु हूँ।

पिएडतजी बराबर मौन धारण किये हुए वैठे रहे। उनके मुख सं एक शब्द भी न निकला और शास्त्रार्थ जिसके लिये इतना ऋषोजन किया गया था पिण्डतजी कुछ न बोले समाप्त हो गया। परन्तु पौराणिक दल ने फिर भी यही बात प्रसिद्ध की कि दयानन्द जम्म के पिएडत से परास्त होगया।

एक दिन एक सिक्य साधु लोई खोड़े हुए स्वामीजी के पास खाया। उस समय महाराज हुका पी रहे थे। साधु प्रारच्य और पुरुपार्थ पर वार्तालाप करने लगा। महाराज ने कहा कि प्रारच्य और पुरुपार्थ दोनों ही ठीक हैं। प्रारच्य पूर्वकर्मों के भाग का नाम है। पुरुपार्थ इस जीवन में शास्त्रीय कर्म करने का नाम है सो पुरुपार्थ करना ही चाहिये, परन्तु साधु हठ ही करता रहा खौग यही कहता रहा कि पुरुपार्थ की कोई खावश्यकता नहीं है। तब महाराज ने एक सेवक को खाझा दी कि इसकी लोई उतार कर सड़क पर फेंक दो, देखें वह विना पुरुपार्थ के इसके पास कैसे चली खायगी। सेवक ज्यों ही उसकी लोई उतारने लगा तो उसने लोई को इस जोर से लपट लिया कि चल लगान पर भी सेवक लोई न उतार सका। तब साधु ने कहा कि पुरुपार्थ नो खापने सिद्ध कर दिया, परन्तु खाप हुका क्यों पीते हैं। इसमें दूसरों की जूठन पीनी पड़नी है। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि मैं हुका कफ की नियुत्यर्थ पीता हूँ। मैं किसी की जूठन नहीं पीना क्योंकि खपना हुका न किसीको देता हूँ, न दूसरे का पीना हूँ।

स्वार्थपर ब्राह्मणों का महाराज के प्रति द्वेप सीमा को पार कर स्वार्मीजी के प्राणहरण गया था। जब वह किसी उत्तम और निर्दोप उपाय से महाराज की का पड़यन्त्र उपदेशगङ्गा के प्रवाह की न रोक सके तो उन्होंने उनके प्राण-हरण के लिये पड़यन्त्र रचा।

नगर में एक प्रसिद्ध बदमाश था जिसे लोग 'श्रन्ही दा पुत्तर' ( ऋंधी का पुत्र ) कहते थे। उससे हर कोई भय खाता था। वह श्रन्ही दा पुत्तर वाजार में खुड़मखुड़ा कहता फिरने लगा कि मैं या तो द्यानन्द की मार डालुँगा या उसकी नाक काट लुँगा। मेरे लिये छः मास वा स्वामीजी को गालियाँ एक वर्ष का कारागार कोई वड़ी बात नहीं है, परन्तु इससे हिन्दु खों की तो रक्षा हो जायगी। देखों यह दुष्ट स्वामी हिन्दू देवी देवताओं का कितना अपमान करता है। वह ब्राह्मणों को पोप कहता है, स्वयं हस्तिकयां करता है और दृसरों को ब्रह्मचर्य्य का उपदेश करता है और रात भर फतहसर में नाच देखता है। गुलामहुसैन सीदागर ने छ: बोतल शराब की उसके पास भेजी थीं जो वह पी गया। उस रात को नगर की सारी रिख्डियाँ उसके पास गई थीं।

वह इसी प्रकार महाराज के प्रति गालियाँ निकालता फिरने लगा। पुलिस ने यही नहीं कि उसे डाँटा डपटा नहीं, महाराज की रज्ञा का भी कोई प्रवन्ध नहीं किया। आग वढ़ गई और लोग उसकी गालियों को सुन २ कर प्रसन्न होने लगे।

मेहता ज्ञानचन्द और उनके साथियों को यह भय हुआ कि यह दुष्ट जो कुछ कहता है कर गुजरेगा, अतः वह एक दिन महाराज के पास गये और उन्हें मुक्त पर कोई आक्रमण सब इतिवृत्त सुनाया और उनसे प्रार्थना की कि आज आप अपने स्थान से बाहर न जावें। महाराज ऐसी वातों से कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने विना किसी सङ्कोच के कहा कि मैं व्याख्यान देने आज अवश्य जाऊँगा। यह सब वृथा वाद है, मुक्ते कुछ भय नहीं है। तुम मेरा सोटा देखत हो, मुक्त पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। मैं अकेला ही दस बारह मनुष्यों पर भारी हूँ। यदि मैं ऐसे डर जाया करता तो देश में वेदों का उपदेश कैसे कर सकता था। मैं अवश्यमेव जाऊँगा। महाराज का उत्तर सुनकर मेहता ज्ञानचन्द आदि आश्चर्य से स्तिम्भन हो गये।

ला० परमानन्द डेंटिस्ट (दातों के डाक्टर) लाहोर वाले महाराज के साथ रहा करते थे। उस दिन भी वह उनके माथ व्याख्यान-स्थल को गये। मार्ग में श्रांर व्याख्यान मार्ग में कुछ दुष्टों ने महाराज पर पत्थर और पृलि फेंकी, परन्तु वह में ईटों की वर्षा कुछ भय न करते हुए वोर्डिङ्ग हाउस पहुँच गये और नियत समय पर व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। व्याख्यान के बीच में भी उनकी मेज पर ईटें आकर गिरी, परन्तु उन्होंने तिनक भी उनकी चिन्ता न की और न भय का ही कोई चिन्ह प्रकट किया और सदा की भाँ ति प्रशान्त चित्त होकर व्याख्यान देते रहे श्रीर व्याख्यान की समाप्ति पर अकुतोभयता के साथ निज स्थान की लौट आये।

एक दिन एक मनुष्य ने महाराज के ईट मारी, परन्तु वह उनके ईट मारने वाले को लगी नहीं। जेल के छर्क एक बङ्गाली सज्जन ने पुलिसमैन को उसके पीछे भेजा, वह उसे पकड़ लाया। उसने ईट फेंकने से नकार किया और महाराज ने उसे समा कर दिया। ऐसे अवसरों को महाराज हैं सकर टाल देत थे और जो लोग ऐसे दुष्टों को धमकाना चाहते थे, उनसे कह दिया करते थे कि आप विज्ञ हैं, ऐसे पागलों पर समा करके उन्हें जाने हो। इनकी चिकित्सा यही है कि इन्हें सदुपदेश दिया जाय, हमारे साथ यह कोई नई बात नहीं है।

जिन दिनों महाराज गुजरात में विराजमान थे उन्हीं दिनों एक संन्यासी-मण्डली

वाला भी वहां बड़ी तड़क भड़क के साथ आया था। एक दिन संन्यासी-मराडली उसने अपने शिष्यों को महाराज के व्याख्यान में भेजकर यह प्रश्न कराया कि गङ्गा मानने के योग्य है वा नहीं। महाराज ने उत्तर दे दिया कि वह भी और पानियों के समान पानी है। लोगों ने दृध के समुद्र और निद्यों की व्यर्थ कल्पना कर रक्खी है, वास्तव में न कहीं दूध का समुद्र है और न कोई दूध की नदी। हाँ यदि किसी नदी में श्वेत मृत्तिका घुलकर आती हो और उसे लोगों ने दृध की नदी मान लिया हो तो आश्चर्य नहीं।

एक दिन कुछ हिन्दुओं ने त्रापस में मन्त्रणा करके महाराज से यह प्रश्न किया कि त्राप ज्ञानी हैं वा अज्ञानी। इससे उनका अभिप्राय यह था कि श्राप ज्ञानी हैं वा श्रज्ञानी यदि वह ज्ञानी कहेंगे तो हम कहेंगे कि श्राप श्रहङ्कार करते हैं और सन्तों को अहङ्कार नहीं करना चाहिये और यदि वह अज्ञानी कहेंगे कि तो हम कहेंगे कि जब आप स्वयं अज्ञानी हैं तो हमें आप क्या सिखावेंगे। महाराज ने उनके प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया कि वह देखते रह गये और लिजत होकर चल गए । महाराज ने कहा कि मैं कई वातों में ज्ञानी और कई में अज्ञानी हूँ । संस्कृत और धर्म्म विषय में ज्ञानी और फारसी, दुकानदारी विषयों में अज्ञानी हूँ।

एक दिन कुछ छात्र महाराज की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप हमें अपना चेला बना लीजिए। महाराज ने उत्तर हमें चेला बना लीजिए दिया कि मैं गुरुष्टाई की प्रथा को अच्छा नहीं सममता, परन्तु यदि तुम मेरं चेले बनना ही चाहते हो तो संस्कृत पढ़ो और जब प्राप्त-वयम्क होजात्र्यो तो वैदिक सचाइयों का प्रचार करो । सम्प्रति तुम्हारा कर्तव्य यह है कि विद्या प्राप्त करो और २५ वर्ष की आयु तक स्त्री-सङ्ग से अलग रहो।

महाराज स्त्रियों को दर्शनार्थ नहीं आने दिया करते थे। फतहसर के द्वार पर एक पहरेदार बैठा रहता था। एक दिन उसने आकर कहा कि महाराज एक स्त्री को उपदेश एक स्त्री त्र्यापके दर्शनों की वड़ी त्र्राभिलापिग्गी है। महाराज ने बहुत सङ्कोच किया, परन्तु उसे अन्दर आने की आज्ञा दंदी। बह जाट जाति की स्त्री थी और साधारण वस्त्र पहने हुए थी। उसने आकर निवेदन किया कि महाराज मुक्ते मारकत (ब्रह्मज्ञान) की राह बता दीजिए। महाराज ने उत्तर दिया कि वेद पढ़ी, यह सुन कर वह चुप होगई। फिर महाराज ने उससे पूछा कि और कुछ पूछना है, परन्तु फिर वह कुछ न बोली और उठकर चली गई।

पंडित नन्दलाल से उनके छात्र पृछा करते थे कि क्या खामीजी वास्तव में बड़े विद्वान् हैं तो वह यह स्वीकार कर लिया करते थे कि स्वामीजी विरोधी परिडत अनुकूल विद्वान हैं। वह महाराज की बुराई तो कभी नहीं करते थे, परन्तु इतना कह दिया करते थे कि यदापि इस समय तुम लोग श्रद्धालु हिन्दू हो, परन्तु ज्यों ही तुम स्वामीजी के व्याख्यान सुनोगे त्यों ही तुम मूर्त्तियों की पूजना छोड़ दोंगे। बास्तव में पंडित मन्दलाल महाराज के विरोधी थे ऋौर कई वर्ष तक उनका

#### विंश ऋध्याय

श्रीर श्रार्यसमाज का विरोध करते रहे, परन्तु श्रन्त को उन्हें महाराज के उपदेशों की सत्यता स्वीकार करनी पड़ी श्रौर वह श्रार्यसमाज के सहायक होगये श्रौर कई वर्ष तक श्रार्यसमाज गजरात के ऋध्यापक रहे।

यहीं गति पंडित होशनाकराय की भी हुई जिनका उद्घेख ऊपर हुआ है और वह

भी श्रार्यसमाज गुजरात में श्रध्यापक हुए।

महाराज वेदभाष्य की रचना के कार्य में व्यापृत रहते थे। वह परिडतों को वेद-भाष्य लिखाया करते थे। उनके हाथ में कोई पुस्तक नहीं रहती थी स्वामीजी को वेद फिर भी लेखकों को लिखने से अवकाश नहीं मिलता था, वह इतनी शीवता के साथ भाष्य लिखाते थे। उन्हें बंद कराठस्य थे। कंतस्थ थे

एक दिन दो उच राजकर्मचारी स्वामीजी से मिले और कहने लगे कि महाराज खाएडन में क्या धरा है, इससे लोग उत्तेजित होते हैं। हम तो उसी कर्म को अच्छा समभते हैं कि जिसमें श्रपना भला हो। परहित चिन्तन श्रौर परोपकार तो ढकोसला है। महाराज ने उत्तर दिया कि अपनी भलाई का काम तो गदहे और अन्य पशु पत्ती भी करते हैं। मनुष्य की मनुष्यता तो इसी में है कि दूसरों का उपकार करे।

गुजरात से २ फर्वरी सन् १८७८ को महाराज ने वजीराबाद के लिए प्रस्थान किया

श्रौर रेल में सवार होकर उसी दिन वजीराबाद पहुँच गये ।

महाराज २ फर्वरी सन् १८७८ को गुजरात से रेल में सवार होकर वजीराबाद पहुँच गये। स्टेशन पर श्रार्थ्यसमाज वजीराबाद के सभासद् व अन्य सज्जनों ने उनका स्वागत किया अौर राजा फक़ीरुहा के वजीराबाद उद्यान-गृह में ठहराया । अ्रगले दिन से उनके व्याख्यान आरम्भ हुए।

जनता का बड़ा जमाव था। व्याख्यान के मध्य में ही एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा कि जो इनका व्याख्यान सुने वह हिन्दू का वीर्य नहीं । इस पर कुछ लोग उठकर चले गये फिर भी श्रोता पर्याप्त संख्या में उपस्थित रहे त्रौर व्याख्यान शान्तिपूर्वक समाप्त हुत्रा।

नगर के मुख्य परिडत महाराज के आगमन का समाचार मुख्य परिडत नगर छोड़ सुनकर पहले ही नगर छोड़कर चले गये थे, क्योंकि उनमें महा-कर चले गये राज से शास्त्रार्थ करने की शक्ति न थी।

दूसरे दिन भी महाराज का व्याख्यान हुआ। उसमें हिन्दू लोग वासुदेव नामक एक

ब्राह्मण को १००) दिल्ला देकर महाराज से शास्त्रार्थ के लिये ले गये श्रीर उसे महाराज के सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया। उक्त पिएडत ने एक मन्त्र प्रस्तुत करके महाराज से उसका ऋर्थ करने को कहा। महाराज ने उसका ऋर्थ कर दिया जिस पर परिडतजी ने सन्तोष प्रकट किया ऋौर कहा कि कल वह एक मन्त्र शालिप्राम स्वामीजी के मन्त्रार्थ श्रीर तुलसी की पूजा की पुष्टि में प्रस्तुत करेगा। श्रतः उस दिन शास्त्रार्थ स्थगित रहा । अगले दिन परिडत वासुदेव फिर आये और महाराज के सम्मुख कुर्सी पर बैठ गये। उनके साथ नगरनिवासियों

की बड़ी भीड़ थी। शास्त्रार्थ के लिये यह नियम स्थिर किया गया

शास्त्रार्थ

पर सन्तोष

द्विराग<sup>1</sup>लोलुप

पशिडत से विचार

कि दोनों शास्त्रार्थी संस्कृत में भाषण करें और उनके कथोपकथन का हिन्दी अनुवाद जनता को सुना दिया जावे । परिडत ने एक मन्त्र प्रस्तुत किया कि इससे शालिशाम श्रीर तुलक्षी की पूजा सिद्ध होती है। महाराज ने कहा कि यह वेद का मन्त्र नहीं थह वाक्य वेद का है नहीं है यह किसी वाक्य की टीका है। ऋतः उस मन्त्र को प्रस्तुत करना चाहिये जिसकी यह टीका है। इतने में भीड़ बहुत बढ़ गई श्रीर महाराज को उपद्रव की शङ्का हुई । उन्होंने पिएडत शहजादानन्दजी लाहोर निवासी से जो वजीराबाद में महाराज के पधारने के समय से ही उनकी सेवा में उपद्रव की आशंका रहते थे कई बार पुलिस का प्रवस्थ कराने को कहा, परन्तु इन्होंने उसे अनावश्यक समका क्योंकि पिएडत रामचन्द्र आनरेरी मैजिस्ट्रेट व्याख्यान में उपस्थित थे, किन्तु थोड़ी देर के पश्चात् यह महानुभाव उठकर चले गये। उनसे बहुतरा कहा गया कि आप ठहरें, परन्तु यह कहकर कि उन्हें एक आवश्यक कार्य है, बह चले गये। महाराज ने बार बार परिडत महोद्य से मन्त्र प्रस्तुत परिंडत मन्त्र प्रस्तुत करने को कहा परन्तु उन्होंने न किया। इतने में ही एक लड़के ने कुछ शोर करना आरम्भ कर दिया। महाराज ने कहा कि इस लड़के न कर सका को चुप करा दो। इस पर ला० लब्धाराम साहनी अप्रेंटिस इर्खी-नियर ने उसके एक दो छड़ी मार दी। पौराणिकों का पच गिर रहा था, वह खिजे बैठे थे श्रौर उपद्रव करने पर तुले हुए थे। उन्हें उपद्रव का यह वहाना मिल उपद्रव आरम्भ हो गया और उन्होंने महाराज और लाव लब्धाराम पर आक्रमण कर दिया । त्रार्यसमाज वर्जाराबाद तथा त्रार्यसमाज जेहलम के सभासदों ने जो वहाँ उपस्थित थे उनकी रज्ञा की ऋौर ला० लब्धाराम ऋौर महाराज को निवास स्थान पर पहुँचा दिया और उसके द्वार वन्द कर दिये गय, परन्तु भीड़ डटी खड़ी रही और शार मचाती रही। महाराज के हिन्दुस्तानी क्वर्क की जी महाराज के हिन्दुस्तानी आवेश आया तो वह लाठी लेकर भीड़ में चला गया । सैकड़ों वलर्क को खूब पीटा गया मनुष्यों के सामने अकेल मनुष्य की पार ही क्या बसाती। लोगों ने उसे खुव पीटा। जब यह वृत्त महाराज को ज्ञात हुआ तो वह स्वयं स्वामीजी के गर्जन से लाठी लेकर बाहर निकले और इस जोर से गर्जन किया कि सब भीड भाग गई लांग भयभीत हो गये और भाग गये।

इसके पश्चात् भी महाराज कुछ दिन वजीराबाद में रहे और व्याख्यान भी देते रहे, षरन्तु व्याख्यानी में श्रोताओं की संख्या कम होने लगी, श्रतः उन्होंने वहाँ श्रिधिक ठहरना हितकर न समका और ७ कर्वरी को गुजरानवाला चल गये।

ला॰ लब्धाराम वजीराबाद से उनके साथ थे। उन्होंने ऋपने गुजरानवाला कई प्रतिष्टित मित्रों को पहले से पत्र लिख दिये थे और वह स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये आ गये थे। गुजरानवाला में उन्हें सर-दार महासिंह की समाधि के विशाल भवन में टहराया गया।

पहले दो दिन तो महासज का कोई व्याख्यान न हुआ। तीसरे दिन से व्याख्यान

व्याख्यानी का आरम्भ हुए। प्रतिदिन वह आर्थ्योद्देश्य-रब्नमाला में से एक उद्देश्य ले लेते थे और उसी पर व्याख्यान देते थे।

चार पाँच दिन बीत जाने पर कुछ पादिरयों ने महाराज से उनके धार्मिक मन्तव्य पृद्धे तो उन्होंने आयोंहेश्य-रत्नमाला की एक प्रति उन्हें दे दी। पादिरियों की हिन्दु श्रीं इसके पश्चान् उन्होंने नगर के पिएडतों की महाराज से शास्त्रार्थ को स्वामीजी के विरुद्ध करने को उकसाया और अन्य लोगों ने भी उनसे यही आग्रह किया। नगर के कुछ परिडत तो पहले से ही नगर छोड़कर चले गये थे। उत्तेजना एक परिंडत विद्याधरजी जो उच कोटि के विद्वान् थे, वहाँ विद्यमान थे। जब लोगों ने उनसे शास्त्रार्थ का अनुरोध किया तो उन्होंने कह दिया कि स्वामी दया-नन्द से जो हमारा मतभद्दें, वह हमारे घर का मामला है, जिस पर हम उनसे इच्छानुसार वार्तालाप कर सकते हैं। इस समय पादरियों पंडित विद्याधर की के उकसाने पर घर में भगड़ा खड़ा करना ठीक नहीं है। यही उत्तर बिद्धमत्ता पंडित विद्याधर के संकेत से पादरियों को दे दिया गया। पंडित विद्याधरजी एक दिन महाराज से स्वयं मिलने आये और देर तक प्रेमालाप करके चले गये। अन्त को पादरियों ने ही शास्त्रार्थ की छेड़छाड़ आरम्भ की और यह निश्चय हुआ कि शास्त्रार्थ प्रतिदिन मध्यान्होत्तर में ४ वजे से हुआ करे और शास्त्रार्थ की छंड़छाड़ स्थान भी ईसाइयों का गिरजायर ही नियत हुआ। अन्य समय दिन में महाराज वेदभाष्य के कार्य में संलग्न रहते थे, अतः उपर्युक्त

समय ही शास्त्रार्थ के लिए नियत किया गया था।

१९ फरवरी सन् १८७८ को यह शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ । ईसाइयों की आर से कई अंग्रेज और देशी पादरी थे, उन में से पादरी सोलफीट उपनाम शास्त्रार्थ-विचरण लाशादेसी पादरी शास्त्रार्थ करने के लिए निर्वाचित हुए । शास्त्रार्थ में उच्च राज कर्मचारी और नगर के प्रतिष्ठित और सम्भ्रान्त पुरुप उपिश्वत थे । प्रवेश के लिए टिकट लगाया गया था । परन्तु जनता शास्त्रार्थ देखने की इतनी उत्सुक थी कि एक सहस्त्र से ऊपर लोग शास्त्रार्थ-स्थल में उपिश्वत हुए थे और वह मनुष्यों से खवाखच भर गया था ।

जब खामीजी शास्त्रार्थ-स्थल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वजीराबाद के कुछ लोग जिनमें ऋधिकांश वहां के उपद्रवकारी ही थे, आँगन में टहल रहे स्वामीजी का सद्व्यवहार हैं। खामीजी ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों घूम रहे हैं। भीतर क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा कि ईसाइयों ने हमें टिकट नहीं दिया। तब उन्हें स्वामीजी अपने साथ अन्दर लेगये। वह स्वामीजी के इस सद्व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए।

डिप्टी गोपालदास एकस्ट्रा असिस्टैन्ट किमश्रर मध्यस्थ वनाय गये। पहले पादरी साहब ने प्रश्न किया कि यदि जीव भी अनादि हैं तो उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। दो दिन तक इसी विषय पर प्रश्नोत्तर होते रहे और महाराज ने प्रवल युक्तियों से

सिद्ध कर दिया कि केवल अनादि होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं हो सकते। परमेश्वर के साथ जीव का सेन्यसेवक का सम्बन्ध है। श्रोतात्र्यों पर भी प्रकट हो गया कि महाराज

ने अपना पत्त सिद्ध कर दिया और मध्यस्थ महोदय ने भी पादरी

मध्यस्थ की सम्मति लोगों से कह दिया कि स्वामीजी आपके प्रश्न का पर्याप्त उत्तर दे चुके हैं, यह आपका हठ है जो नहीं मानते हैं। दोनों दिन शास्त्रार्थ

४ बजे से ८ बजे तक हुआ। दूसरे दिन के शास्त्रार्थ की समाप्ति पर यह देखकर कि गिरजा-] घर का स्थान बहुत संकुचित था ऋौर सैकड़ों लोगों को निराश होकर लौट जाना पड़ता था और इस विचार से कि अधिक लोग भीतर न आवें गिरजाघर के द्वार बन्द कर दिय जाते थे, जिससे लोगों का दम घुटने लगताथा। महाराज ने पादिरयों से कहा कि अन्य कोई

पादारियों का मिथ्या व्यवहार

खुला हुआ स्थान नियत की जिए। उस समय तो पादरियों न कुछ उत्तर न दिया, परन्तु अगले दिन १२ बजे दिन के कुछ ईसाई सज्जन त्राये और महाराज से कहा कि शास्त्रार्थ के लिए गिरजा-वर में पधारिय ।

महाराज पादरी लोगों की इस उच्छूह्वल कार्यवाही पर विस्मित हुए । वह कहने लगे कि आप लोग जानते हैं मैं बेद्भाष्य के कोर्य में ब्याप्टत रहता हूँ । समय के परिवर्तन की न मुक्त सूचना है, न जनता को, मैंने कहा था कि गिरजाघर के बदल कोई अधिक विस्तृत स्थान नियत की जिये सो तो न किया न सही, समय कैंस बदल दिया। मैं बेद्भाष्य के कार्य को छोड़ कर इस समय कदापि नहीं आ सकता। शास्त्रार्थ नियत समय पर ही होगा। मध्यस्थ महोदय ने भी यही उत्तर दं दिया कि इस समय मैं नहीं ऋ। सकता।

पादिरयों ने कुछ ईसाइयों श्रीर लड़कों को गिरजाघर में इकट्ठा करके यह घोषणा कर दी कि स्वामीजी शास्त्रा के लिये नहीं आये अतः वह परास्त समभे जावें।

महाराज पादरियों की इस ऋयुक्तियुक्त कार्यवाही से बहुत पादरियों की धूर्तता से विरक्त हुए और नगर के प्रतिष्ठित पुरुप भी पादरियों की इस मूर्खता पर बहुत हँसे। महाराज के अनुरोध पर गिरजाघर के समीप ही सब रुष्ट हो। गये महाराज के व्याख्यान का प्रबन्ध कर दिया गया जहाँ श्रोता सैकड़ों,

स्वामीजी का ईसाई मत सहस्रों की संख्या में उपस्थित हो गये। पाद्रियों को बहुत बुलाया गया परन्तु वह घर से बाहर न निकले । महाराज ने पौन घगटा खंडन पर व्याख्यान प्रतीचा करके ईसाई धर्म पर ही व्याख्यान दिया और ऐसे मनोर-

अक श्रौर युक्तियुक्त ढंग से उसके सिद्धान्तों का खरण्डन किया कि श्रोताश्रों के हृदयों पर ईसाई मत की श्रासारता भलीभाँति श्रङ्कित हो गई। पादरियों के

ईसाई मत की पोल शास्त्रार्थ से जी चुराने का न केवल यह कारण था कि वह प्रकृत विषय पर निरुत्तर हो गय थे, प्रत्युत यह कारण भी था कि शास्त्रार्थ खल गई

कं वीचमें ही महाराज ने ईसामसीह के ईश्वर होने और बाइबल के अन्य मन्तन्यों पर ऐसे प्रवल कटाच कर दिये थे कि उनका पादरी कुछ भी समाधान

#### विंश अध्याय

यह शास्त्रार्थ लिपिवद्ध हुआ था परन्तु वह असावधानी से खोया गया। वजीराबाद के लोग स्वामीजी के सद्-व्यवहार से पहले ही वज़ीराबादी मनुष्यों की उनके प्रति अनुरक्त हो गये थे, परन्तु जब उन्होंने खधर्म्भ-रक्ता में उनकी अकाट्य युक्तियाँ सुनीं तव तो उनको पूर्णतया विश्वास हो श्चनुरक्ति गया कि हिन्दू धर्म्स का खामीजी जैसा कोई रक्तक नहीं है और उन्होंने स्वामीजी को भूल से ही हिन्दू धर्म्म का विरोधी समभा था। पंडित वासुदेव की इस पर वह मन ही मन पश्चात्ताप करने लगे । उनमें वासुदेव परिडत न्तमा-प्रार्थना भी था जो दक्षिणा के लोभ से वजीराबाद में उनसे शास्त्रार्थ करने उनके सम्मुखीन हुआ था। उसे तो उसकी आत्मा ने इतना धिकारा कि वह स्वयं स्वामीजी की सेवा में उपस्थित होकर समाप्रार्थी हुआ। स्वामीजी ने उसे सान्त्वना देते हुए कहा कि तुमने उस समय जो कुछ किया अपने पत्त के समर्थन के लिये किया। हमने तो तुम्हारे कार्य से उस समय ही बुरा नहीं माना था और अब तो कोई बात ही नहीं है जिसे मैं जमा कहूँ, तुम शान्त हो। संन्यासियों का हृदय ऐसी बातों से कलुपित नहीं होता। एक दिन भ्रमण में पादरी मैकी महाराज को मिल गये तो मैं द्वेष-वुद्धि से खराडन पादरी साहब ने उनसे कहा कि आप ईसाई धर्म का बड़ा कड़ा खरडन करते हैं। महाराज ने उत्तर दिया कि मैं तो जो कुछ कहता नहीं करता हूँ आप की पुस्तकों का पाठमात्र होता है। ऐसा खराडन आप भी करते हैं। मैं द्वेप-बुद्धि से कुछ नहीं कहता और न अनुचित समालोचना करता हूँ। एक दिन एक अंग्रेजी शिलाप्राप्त बङ्गाली दार्शनिक से महाराज का वार्तालाप हुआ। वह महाराज की दर्शन-विदग्धता पर परम सन्तुष्ट हुआ। स्वामीजी ज्ञान और उसने लोगों के पूछने पर स्पष्ट कह दिया कि खामीजी तो ज्ञान की विद्या के अथाह समुद्र हैं अगाध गङ्गा और विद्या के अथाह समुद्र हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात् ४ मार्च तक महाराज गुजरानवाला में रहे, परन्तु किसी ईसाई का शास्त्रार्थ करने का तो क्या शास्त्रार्थ के नाम लेने का भी साहस न हुआ। महाराज का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता इसके दो बड़े उत्तम स्वामीजी का प्रभाव उदाहरण हमें गुजरानवाला में मिलते हैं। एक जन मुंशी नारायण-कृष्ण अपने संबंध में लिखते हैं कि ''मैं भी इस नगर में खामीजी का विरोधी ऋनुगामी अद्वितीय और प्रसिद्ध विरोधी था, धार्मिक शास्त्रार्थों में मेरी बहुत मनोलग्नता थी और आरम्भ से ही स्वामीजी को अपशब्दों से संबो-धित किया करता था, परन्तु जिस समय से उस पूर्ण-ऋषि और महान् विद्वान् के सदुपदेशों

गुजरानवाला के एक बड़े मन्दिर के पुजारी पंडित भगवहत्त को महाराज के उपदेश मुनने का इतना चाव बढ़ गया था कि वह मूर्तियों की समय
पुजारी अनुयार्था से पहले ही आगती करके व्याख्यान मुनने चले जाया करते थे।
जब महाराज गुजरानवाला से चलने लगे और रेल में बैठ गये तो
पुजारि की मेट पुजारी जी ने छिपकर मिठाई की टोकरी महाराज की मेट की। दो
वर्ष तक तो वह पुजारी का काम करते रहे, परन्तु फिर उन्हें मूर्तिपूजा में इतनी अश्रद्धा हुई कि उन्होंने मन्दिर की नौकरी छोड़ दी और आर्यसमाज के
सभासद होगये।

एक दिन महाराज ने अपने व्याख्यान में कहा था कि हरिसिंह नलवा वड़ा श्रूरवीर था। उसका कारण संभवतः यहो था कि वह २५-२६ वर्ष तक ब्रह्म ब्राचिय्यं की मिहिमा चारी रहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि मेरी आयु इस समय ५१ वर्ष की है मेरा ब्रह्मचर्य्य अखिरहत है। में दृढ्ता-पूर्वक कहता हूँ कि जिस किसो को अपने वल का घमएड हो मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, छुड़ा लेवे अथवा में अपना हाथ खड़ा करता हूँ उसे सुका देवे। उस समय लगभग ५०० की उपिश्वित होगी जिनमें कई कश्मीरी पहलवान भी थे, परन्तु किसी को महाराज के आह्वान के म्बीकार करने का साहस न हुआ।

फाल्गुन ऋष्णा १४ संवत् १९३४ अर्थात् ४ मार्च सन् १८७८ त्रार्ध्य-समाज स्थापित को गुजरानवाला का परित्याग करके महाराज ने लाहौर में पदार्पण होगया किया। गुजरानवाला से प्रस्थान करने से एक दिन पहले वहाँ त्रार्थ्य-समाज स्थापित होगया था।

लाहोर से महाराज नव्वाव रजाञ्चलीखाँ के ही बगीचे में ठहरे और वैदिक धर्म का प्रचार करते रहे।

११ मार्च सन १८७८ को उन्होंने मुसलभानी मत की आलोचना में व्याख्यान दिया। वर्गीचं के मालिक नव्वाव नवाजिशात्रलीखाँ पास ही टहल रहे थे श्रौर इमलाम पर व्यास्यान उनका व्याख्यान सुन रहे थे। व्याख्यान की समाप्ति पर किसी ने उनस कहा कि महाराज आपको न कोई हिन्दू ठहरने को स्थान देता है, न ईसाई, न मुसलमान, नव्वाव साहब ने कृपा करके आपको यह ऐसा न हो नव्याव स्थान दिया था सो यहाँ भी आपने इसलाम का खएडन किया, ऐसा न हो कि नव्वाब साहब आपसं अप्रसन्न हो जायँ। महाराज ने स्रप्रमुख हो जांय उत्तर दिया कि मैं यहाँ इसलाम वा किसी अन्य मत की प्रशंसा करने नहीं आया हूँ। मैं तो केवल वैदिकधर्म को ही सचा मानता मुक्त परमात्मा से हुँ और उसी का उपदेश करता हूँ। मैंने देख लिया था कि नव्वाब मिन्न किसी का मय साहब सुन रहे हैं। मैं जान बूभ कर उन्हें वैदिकधर्म्म के गुए नहीं है सना रहा था। सुके परमात्मा से भिन्न अन्य किसी का भय नहीं है। १२ मार्च सन् १८७८ को महाराज लाहोर से मुलतान चले गये।

#### विंश अध्याय

अन्य नगरों की भाँति महाराज की ख्याति मलतान में भी पहुँच गई थी। कुछ ब्राह्म-समाजी सज्जनों और अन्य महानुभावों ने, जिनके मन मुर्ति-स्वामीजी के मुलतान पूजा से हट चुके थे, आपस में मन्त्रणा की कि स्वामीजी को मुल-पधारने के लिये तान बलाना चाहिए और उनके व्यय आदि के लिए १३८) रूपये श्रायोजन चन्दा एकत्र करके उनकी सेवा में तार भेजा। महाराज ने उत्तर दिया कि अभी कुछ दिन लाहौर और ठहरेंगे तत्पश्चात मलतान श्रावेंगे। तदनन्तर यह सम्मति हुई कि महाराज को मुलतान लाने के लिये ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द को भेजा जाय। तदनुसार वह लाहौर गये। वहाँ उन्होंने जाकर देखा कि महाराज के उस दिन के व्याख्यान से तुमल आन्दोलन हो रहा था कि कई लोगों ने ठाकरों के सिंहा-सन रावी नदी में फेंक दिये हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द महाराज को साथ लेकर ६॥ वजे सायंकाल के मुलतान पहुँचे। छावनी के स्टेशन पर ३० के लगभग सज्जन उनके स्वागत के लिये उपस्थित थे। स्टेशन से महाराज को ब्राह्म-समाज के मन्दिर में ले गये। वहाँ कुछ देर ठहर कर और जलपान करके नगर में गये और वेगी वाग्र में उन्हें ठहराया गया। उसी दिन महाराज का ज्याख्यान वेगी बाग में हुआ जिसकी सूचना डोंडी पिटवा कर जनता को दी गई। व्याख्यान सुष्ट्यत्पत्ति पर था। दो तीन पहला व्याख्यान दिन तक वहाँ ही व्याख्यान होते रहे । यह होलियों का समय था। होलिकाप्टक १२ मार्च से १८ मार्च सन १८७८ तक था। १८ मार्च गोक्तिये गोसाई की होली थी। एक दिन महाराज ने गोक़लिये गोसाइयों के मत पर चिद्र गये व्याख्यान दिया और उसकी लीलाओं का खूब खएडन किया। उन दिनों वहां गोपालदास गोसाई बड़े प्रतिष्ठित सममे जाते थे। उन्हें महाराज के इस व्याख्यान से बड़ा आवेश आया जिसका कारण अनुमानतः यह था कि मुलतान में गोकुलिये गोसाइयों के मत के अनुयायी बहुत थे और गोपालदास को भय हन्त्रा कि महाराज के उपदेश से चिड़ियां उसके जाल से निकल जायँगी। गोपालदास गोसाई वह शाँख घड़ियाल बजवाता हुआ घोड़े पर सवार होकर सभास्थल में की 'वत्तता पहुँचा। प्रवन्धार्थ और उपद्रव की रोक थाम के लिये पुलिस के चार काँस्टेबिल व्याख्यान के समय उपस्थित रहते थे। महाराज ने उनसे कहकर गोपालदास को शोर करने से रुकवा दिया और स्वयं पूर्ववन् प्रशान्त भाव से व्याख्यान देते रहे । दूसरे दिन गोपालदास अपने सेवक साथियों भूत्तता की पुनरावृत्ति को लेकर, जिनके हाथ में लाठियाँ और छुरियाँ थीं, फिर व्याख्यान-स्थल में पहुँचा तो महाराज ने व्याख्यान बन्द कर दिया और वह लोग थोड़ी देर हायहुझा क्रके चले गये। इस प्रकार नगर में केवल चार ज्याख्यान हुए। फिर लोगों की सम्मति हुई कि होलियों के हुइड़ के कारण नगर में व्याख्यान कराना श्रेयस्कर नहीं ल्लावनी में व्याख्यान है, त्रात: हर्मुजर्जी पेंशनर कोतवाल मुलतान छ।वनी तथा दिनशाजी बहरामजी सौदागर ने महाराज से छावनी में व्याख्यान देने की त्र्यभ्यर्थना की त्र्यौर उसके पश्चात् तीन व्याख्यान छावनी में हुए। पहला व्याख्यान यज्ञो-

पवीत पर, दूसरा योरूप के बसने पर श्रीर तीसरा प्राचीन काल में विवाह, की रीति पर था। उसी में महाराज ने बालक-बालिकाश्रों की पाठशालाश्रों, छ।त्रों के श्रध्ययन श्रीर रहन-

पारसी सज्जनों सहन का विस्तृत वर्णन किया था। तीसरे व्याख्यान के अन्त में पारसी सज्जनों ने एक थाल किशमिशों का और १००) रूपये महा-राज की भेंट किये। जिसे पारसी और अन्य सज्जनों के आग्रह पर

उन्होंने स्वीकार किया । कपया वेदभाष्य फरड में जमा करा दिया गया ।

एक व्यास्थान में गौतम अहिल्या और इन्द्र की अश्लील पौराणिक कथा का मिण्यात्व सिद्ध करके महाराज ने कहा था कि यह एक वैदिक अलङ्कार गिंदिक अलंकारें। है। गौतम चन्द्रमा का, अहिल्या गात्रि का और इन्द्र सूर्य्य का का स्पष्टीकरणा नाम है। लोगों ने सत्य अर्थ न समक्ष कर यह गपोड़ा रच लिया है। इस पर एक महाब्राह्मण को बहुत कोध आया। वह भङ्ग भी पिये हुए शा। उसने अग्रह वग्रह बकना आरम्भ किया तो महाराज ने पुलिसमैन से कह कर उसे हटवा दिया।

इस अलङ्कार का स्पर्शकरण महाराजकृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में है। पाठक वहाँ देख सकते हैं।

महाराज ने होली के तिपय में ऐसा कहा था कि प्राचीन काल में ज्ञानी आर्र्य लोग होली की विधि को परम्पर आतिङ्गन कर के पर्वतों को जाया करते हैं।ली-दीपावली का थे उन के उपलक्ष्य में यह उत्सव हुआ करता था और दीपावली को स्वरूप वह पर्वतों से लौट कर मैदानों में आते थे तो लोग उन के पथ-प्रदर्शन के लिये दीपक जलाया करते थे। तब से ही दीपदान की प्रथा चली आती है।

हमें उपर्श्वक कथन सन्देहयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि गोपथ ब्राह्मण में म्पष्ट लिखा है कि होलिकेत्सव नव सम्येष्टि यज्ञ था। यथाः—

त्रथातश्रातुर्मास्यानां प्रयोगः फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां चातुर्भास्यानि प्रयु-ञ्जीत । मुखं वा एतन्संवत्यरस्य यन्फाल्गुनी पौर्णमासी, मुखमुत्तरे फाल्गुन्यो, पुच्छं पूर्वे, तद्यथा प्रवृत्तस्यान्तौ समेतौ स्याताम्, एवसेवेतत्संवत्यरस्यान्तौ समेतौ भवतः । तद्यत्फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां चातुर्मीस्येयेजते, मुख्वत एवतत्य-वत्सरं प्रयुक्कं । त्रथो सपज्ञयज्ञा वा एते यचातुर्मीस्यानि । तस्माद्दत्यनिधपु प्रयुज्यन्ते, ऋतुपन्धिपु व व्याधिजीयते ॥ गोष्य उत्तर प्रपा० १। कं० १६ ॥

ऋर्थ — अब चातुर्मास्यों का प्रयोगः — फाल्गुनी पूर्णमासी में चातुर्मास्यों का प्रयोग करें। फाल्गुनी पूर्णमासी वर्ष का मुख हैं, उत्तरा फाल्गुनी मुख और पूर्वा-पुन्छ हैं, जैसे वृत्त के दोनों अन्त मिल जाते हैं एम ही वर्ष के दोनों अन्त मिल जाते हैं। जो फाल्गुनी पौर्णमासी में चातुर्मास्यों से यज्ञ किया जाता है तो मुख से ही वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अथवा चातुर्मास्य भैपव्य यज्ञ हैं, इसीलिए ऋतु की सन्धियों में इन का प्रयोग किया जाता है ऋतु की सन्धियों में ही रोग उत्पन्न होते हैं। (गोपथ उत्तर० प्रपा० १। कं० १९)

884

#### विंश ऋध्याय

श्रतः हमें विश्वास नहीं होता कि महाराज ने होलिका तथा दीपावली का उद्गम एसा वताया हो जैसा ऊपर लिखा गया है। होलिका शब्द के श्रर्थ ही श्रधभुने श्रन्न के हैं जिससे महाराज श्रपरिचित नहीं हो सकते श्रीर श्रव होली की श्रिप्त में यव की वालों के भूनने की प्रथा प्रचलित है।

एक व्याख्यान महाराज ने स्वास्थ्य-रच्चा पर दिया था। इस पर स्वास्थ्य-रच्हा पर हरमुजजी पारसी ने महाराज से प्रश्न किया कि जब त्र्याप कहते हैं व्याख्यान कि ऋार्य्य और पारसी एक ही पूर्वजों की सन्तति हैं तो ऋाप हमारे साथ खानपान का व्यवहार क्यों नहीं करते। इसका उत्तर महाराज साथ भाजन करन ने यह दिया कि स्त्राप उसलमान स्त्रादि के साथ एसा व्यवहार रखते के दाप हैं इसी से हिन्दू ऋाप के साथ नहीं खाते पीते। यदि ऋाप कुछ काल तक आर्थ्यों से मिलते रहें तो यह प्रतिबन्ध दूर हो जावेगा। फिर महाराज ने उनसे प्रश्न किया कि एक साथ ( एक थाली में ) भोजन करने में क्या लाभ और न करने में क्या हानि हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि इससे प्रीति बढ़ती है। महाराज ने प्रत्युत्तर में कहा कि एक इसरे का जुड़ा खाने में बहुत दोष हैं। कितने ही रोग एसे हैं जो जुड़ा भोजन करने, जूठा पानी पीने, साथ हुका पीने तथा संसर्गमात्र से एक मनुष्य से दूसरे को लग जाते हैं। डा॰ जसवन्तराय असिस्टेंट सर्जन ने महाराज के कथन की पुष्टि की और कई छूत से लगजाने वाले रोगों को गिनाया। फिर महाराज ने कहा कि यह भी ठीक नहीं है कि जुठा खाने से प्रीति बढ़ती है; यदि ऐसा होता नो मुसलमानों में जो एक दूसरे का

यह कि अमीर काबुल रूस के विरुद्ध रूस-रूम युद्ध में रूम की सहायता करने पर उद्यत न हुआ था, हम नहीं कह सकते। सम्भवतः ऐसी किंवदन्ती उस समय फैली हुई होगी और उसी को सत्य मान कर महाराज ने उपर्श्युक्त बात कही होगी।

उच्छिष्ट खाते हैं बड़ा प्रेम होता, परन्तु उन में आपस में कितने भगड़े हैं और एक दूसरे की जान के बाहक बने हुए हैं, तथा यदि ऐसा होता तो रूस-रूम युद्ध में अमीर काञ्चल रूम की

सहायता करने से इन्कार न करता।

शिखा के सम्बन्ध में महाराज ने कहा था कि हिमालय आदि शिखा कव रखीं शीतप्रधान देशों में सारे सिर पर केश रखने चाहियें, पंजाब में जाय कब नहीं केवल शिखा पर्याप्त है, उद्गा देशों में यदि सिर के सब बाल मुँडवा विये जावें तो छुछ भी हानि नहीं।

दों ईसाई ज्याख्यान सुनने आया करते थे। उन्हों ने महाराज से कहा कि मिशन स्कूल में पादरियों से शास्त्रार्थ की जिये। महाराज ने गुजरान वाले ईसाइयों से शास्त्रार्थ का हष्टान्त दिया कि वहाँ गिरजा-घर में शास्त्रार्थ हुआ करता था, की शर्ते परन्तु ईसाई अपने मनुख्यों को भीतर जाने के टिकट देदिया करते थे और हमारे सहायकों को नहीं देते थे, अतः शास्त्रार्थ करना हो तो ज्याख्यान-स्थल पर ही होगा। इस पर वे ईसाई चुप होगए।

महाराज ने बाव केशवचन्द्र सेन से अपने मिलने का उल्लेख करते हुए कहा था कि

वाह्मसमाजी ऋार्य-सभाजी होने से रुक गये

उनसे हमारी बातचीत वेदों के ईश्वरोक्त होने और पड्दर्शन पर हुई थी । महाराज के उपदेश से प्रभावित होकर मुलतान के कुछ ब्राह्म-समाजियों ने आर्थ्यसमाज में प्रवेश करने का विचार किया, परन्तु उनके अन्य साधियों ने उन्हें यह समभाकर कि यदि कोई अपनी युक्तियों से निरुत्तर करदे तो भी अपने धर्मा को त्यागना ठीक नहीं

है। भविष्य में यदि कोई अन्य अधिक प्रबल युक्ति देने वाला आवेगा तो फिर हमें उसका

धर्म्म स्वीकार करना होगा।

एक दिन एक काबुल-निवासी ब्राह्मण आया और उसने वेद का पुरूक उठाकर एक मन्त्र पढ़ा, परन्तु उसका ऋर्थ न कर सका। फिर इस पर वानचीन कानुल के बाह्मण हुई कि अपर्यावर्त्त की सीमाएँ कौनसी हैं, पर्न्तु वह बड़ा क्रोधी का उजडूपन श्रीर उजडू था, महाराज उसकी श्रनर्गल बातों पर हँस देते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने नवीन वेदान्तियों के चार महावाक्यों पर वातचीत की। महाराज ने कहा यह वाक्य ऋधूरे हैं और पूरे वाक्य पढ़ कर उनके वदान्तियां के चार अर्थ किये और कहा पूरे वाक्य वेद के विरुद्ध नहीं हैं और उसी महावाक्य दिन नवीन विदान्त के खगड़न और सनातन वेदान्त के मगड़न पर

व्याख्यान दिया।

सन्त मत की ग्रालाचना प्राचीनकाल की

प्राकृतिक उन्नति

एक व्याख्यान में महाराज ने सन्तमत की खाँर दूसरे में सिक्य-मत की ज्ञालोचना की थी। एक व्याख्यान में प्राचीनकाल की प्राकृतिक उन्नति का वर्णन किया था, जिसमें कहा था कि पूर्ध्वी गोल है और सूर्य्य के चारों ओर घृमती है। यहों, उपब्रहों और नचत्रों का भी उद्देख किया था और यह भी कहा था कि शीव्रगामी रथ (रेल) के सिद्धान्त भी प्राचीनों को ज्ञात थे। त्रिपुरारि के विषय में कहा था

कि वह अपनी कलाभिज्ञता के कारण एक ही समय में नीन स्थानों में युद्ध करता था। कई मुसलमान भी महाराज के पास आये और धर्म्म-चर्चा में

मुसलमान परास्त

परास्त होकर चल गय । एक दिन उनका सब से बड़ा मौलबी भी आया था और उसकी भी बही गति हुई जो अन्यों की हुई थी।

सागरचन्द इर्जानियर, जो बड़ा पक्का नास्तिक था ऋौर यह डींग मारा करता था कि में १४०० पुस्तकें पढ़कर नास्तिक हुत्र्या हूँ, जब महाराज के सम्मुख नास्तिक की शंखी आया तो महाराज की युक्तियों के आगे उसकी कुछ न चल सकी। क्सिकरी तीन दिन तक उससे वार्त्तालाप हुआ और अन्त को उसे ईश्वर की सत्ता स्वीकार करनी पड़ी।

महाराज के हृदय में ईश्वर पर कितना ऋटल विश्वास था, स्वदेश से कितना हृद् प्रेम था, पारस्पारिक व्यवहार में वह भ्रातृभाव के कितने इच्छुक थे और सर्वहितकारी कार्यों के लिये उन में कितनी महदाकाँचा थी इसके महाराज के महामना उदाहरणार्थ हम उनके एक पत्र का जो उन्हों ने मुलतान से दाना-होने का प्रमाण पुर की हिन्दू सन्सभा के मन्त्री बाबू माधालाल को आर्थ्यसमाज

800

के नियम और उप-नियमों की पुस्तक भेजते हुए १ अप्रेल सन् १८७८ को लिखी थी, कुछ

ऋंश यहाँ उद्धृत करते हैं:-

"इन नियमों को ठीक र समक्त कर वेद की आज्ञा के अनुसार सब के हित में प्रवृत्त होना चाहिये, विशेष कर के अपने आर्यावर्त्त देश के सुधारने में अध्यन्त श्रद्धा, प्रेम और भक्ति, सब के परस्पर सुख के अर्थ तथा उनके छेशों के मेटने में सहय व्यवहार और उक्कएठ। के साथ अपने ही शरीर के सुख दु:ख के समान जान कर सर्वदा यन और उपाय करना चाहिये। सब के साथ हित करने ही का नाम परम धर्म्म है। इसी प्रकार वेद में वरावर आज्ञा पाई जाती है।"

इसी पत्र में बाबू माधोलाल को महाराज ने यह भी आदेश किया था कि हि दू सत्सभा का नाम आर्थ्यसमाज रखना चाहिय, क्योंकि हमारा नाम हिन्दू सत्सभा का आर्थ्य और हमारे देश का नाम सनातन वेदोक्त है। आर्थ के अर्थ नाम आर्थ समाज श्रेष्ठ, विद्वान, धर्म्मात्मा के तथा हिन्दू शब्द यवन आदि ईर्ध्यक लोगों स्क्यों का विगाड़ा और बदला हुआ है, जिसके अर्थ गुलाम, काफिर,

काला आदमी आदि हैं। आरे सब सभासदों को नमस्ते

कहना चाहिए, सलाम व वंदगी नहीं।"
एक वृद्ध परिडत की महाराज पर वड़ी श्रद्धा थी। वह प्रति-यह महात्मा होनहार हैं दिन उनके पास जाया करते थे और वहुवा कहा करते थे कि यह महात्मा होनहार हैं, इनका सम्प्रदाय ख़ब चलगा।

महाराज ने प्रसङ्ग चलने पर कहा था कि प्रातःकाल मलोत्सर्ग स पूर्व अढ़ाई आच-

मन जल पीना गर्मी और ख़ुशकी की निवृत्ति के लिये बहुन लाभदायक है।

एक दिन मुक्ति पर वातचीत होने पर महाराज ने पण्डित मुक्ति पर वातचीत वरातीलाल डेरागाजीखां निवासी से कहा था कि मुक्ति से पुनरा-वृत्ति होती है, पण्डितजी का मत इस के विरुद्ध था।

ब्राह्मणों की वर्त्तमान एक व्याख्यान में महाराज ने ब्राह्मणों की इस समय की दशा

अप्रवस्था का दृष्टान्त का वर्णन करते हुए निम्नलिखित दृष्टान्त दिया थाः—

एक वार यात्रा में एक पठान और एक हिन्दू साहूकार का साथ हो गया। साहूकार के साथ उसका एक भृत्य भी था जो बाह्यण था। जब प्रातःकाल होता तो साहूकार
उस भृत्य से कहता, महाराज पाँव लागूँ, जब आवश्यकता होती तो भृत्य उसके पीने, हाथ
धुलान और स्नान कराने के लिये जल लाता, उसकी रसोई बनाता और यात्रा में उसका
बोमा उठा कर चलता। एक दिन पठान आगे निकल गया और साहूकार पीछे रह गया।
पठान उसे साथ लेने के लिये ठहर गया। थोड़ी देर के पश्चात् साहूकार तो आगया, परन्तु
उसका भृत्य उसके साथ न था। यह देख कर पठान ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा नर, पीर,
बावरची, बहिश्ती (शक्का, जलवाहक), खर।

एक दिन एक ब्राह्मण महाराज के लिये एक रेशमी छाता लाया और उनके पास रेशमी छाता किसी रख दिया। उन्हों ने कहा कि यह कैसा रक्ष्या है। उसने कहा नटबे की देना कि आप के लिये लाया हूँ। महाराज ने कहा कि सुनो भाई! हम

साधु हैं, यह हमारे काम का नहीं। यदि हम सरदी में जावें तो सरदी नहीं सताती और गरमा में जावें तो धूप नहीं सताती। यह तो तुम किसी नटवें को दो जो लाहोरी जोड़ा पहन कर खुब गलियों में घूमा करें। हमें एसी वस्तु नहीं चाहिये।

महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गोमेध में गौ और अश्वमेध में अश्व के बध करने का शास्त्र में कहीं विधान नहीं है और उनके सत्य अर्थ बत-

गोमंघ, अश्वमेध के लाये थे। मिद्रा-पान व मोस-भच्चण का भी बड़ प्रवल शब्दों में सत्य अर्थ निपंध किया था। जिस प्रकार पिंजरे में पन्नी को बंद करके उसके

नींचे श्रिप्त जलाने से उसे कष्ट होगा उसी प्रकार उस प्राणी को मांस-मन्त्रण-निष्य कष्ट होना है जिसे खाने के लिये मारा जाता है। मांस में स्वयं कुछ बलवर्षक गुण नहीं है। वह श्रपना उदाहरण देकर कह देते थे कि

देखों मैं मांस नहीं खाता परन्तु कोई मांसाहारी, जिसका जी चाहे, मेरे सामने आजावे। मांस में खयं स्वाद भी नहीं है, जो कुछ स्वाद है वह घृत और मसाल का है। कन्याओं पर रुपये लेकर उनका विवाह करने की भो निन्दा करते थे और कहते थे कि यह एसा है जैसा कोई रुपया लेकर किसी वश्या का प्रसङ्ग किसी से करावे।

परिडत कृष्णनारायस अपने अस्य कई मुसलमान, ईसाई मित्रों के साथ एक दिन महाराज का व्याख्यान सुनने गये और सब लोग कुछ प्रश्न उनसे पछने

विना पूछे प्रश्नों का के लिये लेगये, परन्तु उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही जय उत्तर महाराज ने उनके हरएक प्रश्न का उत्तर देना आरम्भ कर दिया। अन्त में किमी का कोई आज्ञेप भी विना उत्तर दिये शेप न रहा। उन लोगों को विश्वास होगया कि महाराज सच्चे योगी हैं।

पण्डित कृष्णनारायण ने एक दिन महाराज से मांस-भन्नण के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर

किये तो महाराज ने कहा कि मांस-भक्त येद्विरुद्ध है। पण्डितजी मांस-भक्त पर ने कहा कि मांस-भक्त से कोई हानि होती हुई प्रतीत नहीं होती, प्रश्नोत्तर तो महाराज ने कहा कि ईश्वर की खाज्ञाएं हमें लाभदायक हैं खौर उनका उहांचन हानिकारक। मांस-भक्त शरीर के लिए हानिकारक

यदि न भी हो, परन्तु आत्मिकोन्नति के लिए अवश्य हानिकारक है। मांसाहारी को योग-विद्या नहीं आती और उसे सिद्धि अर्थान् परमेश्वर का साचान् प्राप्त नहीं होता। महाराज ने परिडत कुष्णनारायण से कहा कि यदि आप को विश्वास न हो तो मैं आप को एक

विधि वताता हूँ। निरामिप भोजन कीजिए और ४० दिन तक पिएडत कृष्णनारा- उसके अनुसार कार्य कीजिय। पिएडत कृष्णनारायण कहते हैं कि यण का अनुभव मेंने ३० दिन तक उस विधि को किया तो मेरे शरीर में बल और स्वास्थ्य बढ़ गया जिसके आनन्द को मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर

सकता और मेरा मिस्तिष्क इतना प्रकाशयुक्त हागया जैसे सूर्व्याद्य से सब संमार होजाता है और मुभमें भविष्य के जान लेने के चित्र प्रकट होने लगे। परन्तु ३१ वें दिन मैंने मांस खालिया जिससे तुरन्त ही मेरा मिस्तिष्क अन्धकार-मय होगया और जो कुछ मैंने प्राप्त किया था वह सब जाता रहा।

#### विंश ऋध्याय

. मेक्समृला वेद-विद्या में लड़का है मैक्समूलर के वेदों के ज्ञान के सम्बन्ध में महाराज कहा करते थे कि वैदिक विद्या में वह एक लड़के के समान है, जब तक कोई गुरु उसे शिचा न देवेगा वह सायण और महीधर का अनु-करण न छोड़ेगा।

महाराज कहते थे कि गायत्री मन्त्र एक ही है और उसका श्रेष्ठस्व प्रतिपादित किया करते थे। वह कहते थे कि आर्थ्य ऋषि मुनि सदा से इसी मन्त्र का जाप करते चले आये हैं, अब लोगों ने अनेक प्रकार की पूजाएं और अनेक प्रकार के मन्त्र बना लिये हैं। मद्य मांस का प्रचार होगया और लोग सत्य धम्में से पतित होगए और इसी कारण अन्य लोग आकर यहाँ राज्य करने लगे।

महाराज ने यह भी कहा था कि राजा को चाहिए कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि ग्राम के चारों श्रोर चेत्र हों और एक श्रोर गोचारण भूमि। उसी से देश की उन्नति होगी।

महाराज मुलतान १२ मार्च से १६ एप्रिल सन् १८७८ तक ३६ दिन रहे और ३५ व्याख्यान दिये, केवल एक दिन रूग्ण होजान के कारण व्याख्यान

३५ टयाख्यान दिये नहीं हो सका। व्याख्यानों में प्रायः सभी धार्म्मिक श्रीर लौकिक विषय श्रागये थे। लोग चाहे किसी मत वा सम्प्रदाय के हो उनकी

वेद्या और बुद्धि के वैभव का देख कर स्तम्भित रह जाते थे।

एक मुसलमान की यांग्यता श्रीर युक्तियुक्त कथन के कारण उनसे शास्त्रार्थ करना तो अलग रहा किसी का उनसे किसी बात के पृक्षने का भी साहस नहीं होता था।

महाराज ने विज्ञापन द्वारा नगर के पिएडतों को शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया, परन्तु कोई सम्मुख न आया।

श्रार्थसमाज स्थापित होगया हुत्रा और उसके केवल ५ सभासद् बन । इस पर ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द मुहम्मद साहब की तो ने हँस कर कहा कि केवल ५ ही सभासद् हैं, तो महाराज ने एक स्त्री ही सहायक हँस कर ही उत्तर दिया कि मुसलमानों के पैगम्बर की तो केवल थी, हमारे सहायक तो एक स्त्री ही सहायक थी परन्तु उसने इतनी उन्नति की और हमारे सात पुरुष हैं धर्मा के तो सात सहायक हैं।

मुलतान में महाराज ने कलकत्ता निवासी एक बङ्गाली सज्जन बाबू शरचन्द्र चौधरी सं कहा था कि एक वार हमें काशी में पान में विप दिया गया था। मुक्ते काशी में विप हमें ज्ञात होगया तो हमने वार २ जल पीकर वमन करके. कुछ दिया गया था देर श्रविश्रान्त रूप से टहल कर और प्राणायामादि करके विप की शक्ति को नष्ट कर दिया था।

१६ एप्रिल सन् १८७८ को महाराज मुलतान से चल और १७ एप्रिल को लाहौर पहुँच गये।

४७३

१४ मई सन् १८७८ तक लाहौर ही विराजे रहे और सत्य उपदेश करते रहे।
८ मई सन् १८७८ को आर्थ्यसमाज लाहौर की अन्तरङ्ग सभा का अधिवेशन था।
एक सदस्य ने यह प्रस्ताव किया कि महाराज को उस अधिवेशन
स्वामीजी की का प्रधान नियत किया जाये, परन्तु उन्हों ने यह कह कर कि 'सभा
नियमबद्धता के प्रधान उपस्थित हैं, उनकी उपस्थित में मैं प्रधान नहीं बन सकता'
उस प्रसाव को अस्वीकार कर दिया।

न्त्राप लोगों के हित- एक बार महाराज ने अपने भक्तों से बातचीत करते हुए कहा चिन्तन ने दुबला कर था कि आप लोग सुक्ते बहुत हृष्ट-पुष्ट समक्ते हैं, परन्तु जब मैं गङ्गा-दिया तट पर विचरण करता था उस समय की अपेचा अब कुश होगया हूँ। आप लोगों की हितचिन्ता ने सुक्ते दुबला कर दिया है।

महाराज का बंगाली क्षके बड़े चिड़चिड़े स्वभाव का था, परन्तु वह उसके चिड़-चिड़पन को सहन करते थे। जब वह नौकरी छोड़ कर जाने लगा चिड़चिड़ा क्लर्क तो महाराज ने उस के बंतन का रूपया करंमी नोटों में दिया। उस ने विगड़ कर कहा—आपको अपने हस्ताचर भी तो करने थे। महाराज ने अपना नाम लिख दिया। फिर उसने कहा कि मेरा नाम नो लिखा ही नहीं। उन्होंने उसका नाम बंकुविहारी भी लिख दिया। इस पर वह और चिगड़ा और बोला कि मेरा नाम बंकुविहारी ठठेरा तो लिखा ही नहीं। महाराज ने कहा कि कुपित न हूजिये यदि आप को ठठेरा ही बनना है तो यह भी और लिखे देता हूँ।

एक दिन किसी ने महाराज से शङ्का की कि इसका क्या धर्मीपदेश में श्रीता कारण है कि लोग नाच रंग तो सारी २ रात जग कर देखते रहते हैं, क्यों सो जाते हैं परन्तु धर्मीपदेश में सो जाते हैं। महाराज ने कहा कि उस में उत्तेजना होती हैं, श्रतः नींद नहीं श्राती श्रीर इस में शान्ति, फिर बह न सोबे नो क्या करें।

जब महाराज ने लाहौर से अन्य प्रान्तों में जाने का विचार किया तो लाहौर के आर्थ्यभाइयों ने उनसे उत्कट इन्छा की कि लाहौर में कुछ काल हम एक जगह वाध्य और विराजे रहें, परन्तु उन्होंने कहा कि जैसा आप लोग हमारे होकर नहीं रह सकते यहाँ रहने की आवश्यकता समभते हैं, ऐसे ही अन्य स्थानों में भी हमारे जाने की आवश्यकता है। हम किसी एक स्थान पर वाध्य हो कर नहीं रह सकते। जहाँ तक हम से हो सकेगा सारे देश में वैदिकधर्म का प्रचार करेंगे।

१५ मई सन् १८७८ को महाराज लाहौर से श्रमृतसर जा श्रमृतसर विराजे, सरदार भगवानसिंह का उद्यान उनके निवास के लिये स्थिर हुआ।

इस बार भी उनके व्याख्यान मलवईबुङ्गे में ही हुए, जहाँ पहली वार के आगमन-काल में होते थे।

एक दिन एक ब्राह्मण ने यह लीला की कि व्याख्यान के मध्य में उच्च स्वर से संस्कृत

#### विंश अध्याय

बोलना आरम्भ किया । महाराज ने उससे नम्र शब्दों में कहा कि विद्याभिमानी पाग्डन आप शान्त रिह्ये, मैं व्याख्यान समाप्त करहूँ तब आप से वार्त्तालाप करूँगा, परन्तु वह चुप न हुआ। इस पर लोगों ने चुप कराकर उसे एक ओर को बिठा दिया। व्याख्यान समाप्त होने पर महाराज ने आसन पर बैठ कर कहा कि उन महाराज को बुलाओ। वह पास ही बैठे थे, बोल कि मैं उपस्थित हूँ। महाराज ने उनसे पूछा आप कहाँ से पधारे हैं, तो कहा कि मैं कुरुचेत्र से केवल शास्त्रार्थ करने के लिये ही आया हूँ। फिर उनमें निम्न प्रश्नोत्तर हुए:—

प्रश्न—त्रापने वेद पढ़े हैं ? उत्तर—हाँ।
प्रश्न—कौन २ से वेद पढ़े हैं ? उत्तर—सारे वेद।
प्रश्न—क्याकरण भी देखा है ? उत्तर—हाँ।
प्रश्न—महाभाष्य भी पढ़ा है ? उत्तर—हाँ।

इस पर महाराज ने उनसे एक प्रश्न व्याकरण में किया, तो उन्होंने एक संस्कृत वाक्य पढ़ा श्रौर यह पूछने पर कि यह क्या है, उन्होंने कहा कि सूत्र पोल खुल गई है, महाराज ने उन्हें काराज पेंसिल देकर कहा कि इस वाक्य को भी लिख दो श्रौर यह भी लिख दो कि यह सूत्र है। इस पर वह महात्मा घबरा गये श्रौर फिर बात-चीत करने से कतराने लगे श्रौर श्रन्त को चले गये।

पहली बार जब महाराज अमृतसर पधारे थे तो किसी पिरडत ने शास्त्रार्थ का नाम तक न लिया था और इस बार भी एक मास तक महाराज के पारागिकों की लीला ज्याख्यान होते रहे, परन्तु किसी ने शास्त्रार्थ की चर्चा न की । जब उन्हें ज्ञात हुआ कि महाराज अमृतसर से जाने वाले हैं तो कहने लगे हम शास्त्रार्थ करेंगे। इस पर आर्प्यसमाज की ओर से उत्तर भेज दिया गया कि यदि शास्त्रार्थ करना है तो आर्थ-समाज में आकर समय और नियमादि निश्चित करलें, परन्तु कोई भी न आया बहिक अपनी ओर से ही विना महाराज वा आर्थ-समाज की

अनुमति के एक विज्ञापन छपाकर नगर में वितरित कर दिया कि १४, १५ जून सन् १८७८ को घएटाघर और तेजासिंह के शिवालय में बसन्तगिरि साधु की मध्यस्थता में शास्त्रार्थ होगा। इसका उत्तर मन्त्री आर्थ्य-समाज ने देदिया कि उक्त स्थानों पर ही शास्त्रार्थ करना स्वीकार है, परन्तु यदि कोई उपद्रव हुआ तो उत्तरदायित्व पौराणिकों पर होगा। मध्यस्थ यदि वेद्विरुद्ध निर्णय करेगा तो वह माननीय न होगा। इस पर दूसरी ओर से अन्य स्थानों के नाम बताये गये, परन्तु मलबई बुङ्गे में, जहाँ हर प्रकार का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने पर आर्थ्य-समाज उद्यत था, शास्त्रार्थ करने पर सहमत न हुए!

इस पर उत्तर दे दिया गया कि शास्त्रार्थ की तारीस्त १८ जून १८७८, समय ६॥ वर्जे सायङ्काल और स्थान सरदार भगवानसिंह का तवेला नियत किया जाता है। सभापति निर्वाचित होगा, मध्यस्य कोई न होगा और शास्त्रार्थ लिखा जावेगा। इस पत्र को ५ आर्थ सज्जन पिएडत चन्द्रभानु के पास, जिनका नाम विज्ञापन देने वालों में था, लेकर पहुँचे तो उन्होंने पत्र लेने और हस्ताच्य करने से इन्कार कर दिया और कहा कि मैंने विज्ञापन पर हस्ताच्य

६४ ४७५

नहीं किये और चिट्ठी पर भी मेरे हस्ताचर वलान् कराये गये हैं। उधर वसन्तगिरि ने भी कहला भेजा कि मेरा नाम मध्यस्थ के लिये विना मेरी अनुमित के लिख दिया गया है और मुक्त में स्वामीजी के शास्त्रार्थ में मध्यस्थ वनने का सामध्ये नहीं है।

आर्थ्यों ने अपने विज्ञापन के अनुसार १८ जून को शास्त्रार्थ का सब प्रबन्ध सरदार भगवानसिंह के तवेले में कर लिया और डिप्टी कमिश्नर से आज्ञा शास्त्रार्थ के लिये लेकर पुलिस का भी प्रबन्ध करा लिया। नियत समय पर महा-

शास्त्राधि के लिये लेकर पुलिस का भी प्रवन्ध करा लिया। नियत समय पर महा कोई ने ऋाया राज वहाँ पहुँच गये एक कुर्सी उनके लिये डाली गई और एक मेज पर पुस्तकें सजा कर रक्ती गई और एक कुर्सी और एक

मेज विपन्न के पिएडत के लिये। जनता शास्त्रार्थ देखने की इतनी उत्सुक थी कि छतें तक मनुष्यों से भरी हुई थीं। दर्शकों की संख्या ५, ६ सहस्र से कम न थी। जब कोई पिएडत शास्त्रार्थ के लिए न आया तो महाराज ने अपना व्याख्यान आरम्भ किया। अभी व्याख्यान को आरम्भ हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि वाबू मोहनलाल वकील आये और कहा कि में पिएडतों की ओर से वकील होकर आया हूँ, वह सभा में आना

अन्ततः पंडित लोग चाह्तं हैं, उन्हें बुलवा लिया जावे। इस पर दो तीन प्रतिष्ठित सजन अर्थे गये और उन्हें लिवा लाये। उनके साथ बहुत शोर होता आया और जयकारे बुलते आये और चार परिडत कुर्सियों पर आकर

बैठ गये। तब शास्त्रार्थ के नियम उन्हें दिये गये। उन्हें पढ़ कर पिडतर्जी बोल, इनका

उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता, हम भी अपने नियम भेजेंगे हाता गुल्ला और आर्थ-समाज के मँगायेंगे। इतने में ही चिल्ल पौ मचने लगी और ईट रोड़े सभास्थल में आकर गिरने लगे। एक रोड़ा महाराज के भी मारा गया, परन्त उनके चारों और मनुष्य खड़े थे, अतः वह

के भी भीरा गया, परन्तु उनके चारा आर मनुष्य खड़ य, अत. वह तो बच गए, परन्तु अन्य लोगों के ऊपर रोड़े गिरं और उनके चोटे आई, कई एक के शरीर से रुधिर भी बहू निकला। पुलिस खड़ी देखती रही, उसने न किसी को रोका न किसी

को पकड़ा। बड़ी कठिनता से उपद्रव शान्त हुआ।

दूसरे दिन वावृ मोहनलाल बकील को पत्र लिखा गया कि पिएडतों का उत्तर भेज दीजिए। उन्हों ने कह दिया कि मैं तो उसी समय का बकील था, पंडितों ने कोई पिएडतों ने कोई उत्तर मेरे पास नहीं भेजा, वह लोग आपस में ही उत्तर न दिया भगड़ रहे हैं, उत्तर कौन दे, उन का कोई विचार शास्त्रार्थ का नहीं जान पड़ता। इधर शास्त्रार्थ का सब प्रबन्ध कर लिया गया था, प्रवेश-

पत्र भी छपत्रा लिये गये थे, परन्तु कोई परिणाम न निकला । २० जून तक प्रतीचा करके पिललक को विज्ञापन द्वारा सब घटनात्रों से सूचित कर दिया गया और इस प्रकार शास्त्रार्थ का यह तमाशा समाप्त हुआ।

एक दिन महाराज ने व्याख्यान में कहा था कि लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग धनी निर्धन होने की अगैर देशी निर्धन होते जाते हैं। इसकी चिन्ता न करनी चाहिये, चिन्ता न करों क्योंकि अंग्रेज जितने अधिक धनी होते जायंगे उतने ही इन्द्रियाराम

#### विंश अध्याय

होते जायंगे। इस से वह त्रालसी होंगे और त्रालस्य से निर्वल। देशी लोग जितने ही निर्धन होंगे उतने ही परिश्रमी बनेंगे और परिश्रम से बलवान बनेंगे, इस से देशी लोग लाभ में रहेंगे।

इस पर पं॰ विहारीलाल ऐक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्रर ने महा-

राज को यह सन्देश भेजा कि ऐसे पिक्लक अवसर पर इस प्रकार मुक्त सत्य कहन म का कथन उचित न था। महाराज ने उत्तर दे दिया कि सत्य बात के काई भय नहीं है प्रकट करने में मुक्ते कुछ भय न था।

एक दिन चरस भाँग पीने वाल एक ब्राह्मण ने महाराज के मंगडी बाह्यसों ने उपदेशों से चिढ़ कर उनके सोटा मारना चाहा, लोगों ने उसे पकड़ सांटा मारना चाहा

लिया, परन्तु महाराज ने उसे छुड़वा दिया।

पार्री हुक साहब से और महाराज से एक दिन खान पान के विषय में बातचीत हुई थी। पादरी साहब ने महाराज से कहा कि हम और आप एक मेज पर भोजन करें। महाराज ने कहा इससे क्या लाभ होगा ? पादरी कंवल साथ माजन साहब ने महाराज से कहा कि इससे मित्रता बढ़ेगी महाराज ने उत्तर करनं सं प्रीति नहीं दिया कि सुन्नी और शीआ एक वस्तन में खालते हैं और रूसी चहर्ता श्रीर श्रंबेज श्रीर श्राप श्रीर रीमनकैथेलिक लोग एक मेज पर खा

लंत हैं, फिर भी आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, इस पर पादरी निरुत्तर हो गये }

एक दिन महाराज ने हर की पौड़ी और अमृतसर के गौगा नामों का खगडन किया। इस सं सिक्खों का निहंग दल बहुत रुष्ट हुआ और कुछ निहंगों ने स्वामीजी के वध के यहाँ तक कहा कि स्वामी के पास रात्रि को मनुष्य रहते हैं, कभी लिये सिक्स निहंगों हम उन्हें अकेला पार्येंगे तो अवश्य मार डालेंगे। यह बात महाराज के किसी हितेच्छु ने महाराज से जाकर कहदी। महाराज का पर-मेश्वर पर ऋटल विश्वास था। उन्हों ने उस रात्रि को ऋपने पास देखें कोई निहंग किसी को न रहने का आदेश कर दिया और कहा जिस परमेश्वर हमारा क्या करेगा ने हमें जगत् का उपकार करने की प्रेरणा की है हम सदा उसी के त्राश्रय रहते हैं किसी मनुष्य के आश्रय नहीं। देखें कोई निहंग हमारा क्या कर सकता

है, परन्तु कोई निहंग उनके पास तक न फटका।

पाराणिक भी सब क सामने वंदमंत्र पढने लग

का पडयंत्र

महाराज के आगमन से पहले कोई ब्राह्मण भरी सभा में वेद-मन्त्र नहीं पढ़ा करता था, परन्तु महाराज के सामने ऋपनी विद्वता प्रकट करने के लिये शुद्रों श्रौर यवनों तक के सामने परिखतगरा वेद-मन्त्र पढ्ने लगे।

श्रमृतसर में लगभग चालीस हिन्दू नवयुवकों के विचार मिशन स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्ता पान और ईसाईयों के संसर्ग से ईसाई धर्म की ओर चालीस हिन्दू युवक मुक गये थे। वह नाममात्र के हिन्दू रह गये थे और हदय से ईसाई ईसाई होने से बचे हो गए थे, यहाँ तक कि वह अपने को Unbaptised, Christians (विपतस्मा न पाये हुए ईसाई) कहने लगे थे और उन्हों ने

श्रापनी एक सभा श्रलग बनाली थी जिसका नाम Prayer Meeting (उपासना सभा) रख छोड़ा था श्रीर प्रति रिववार को उसका श्रिधिवेशन हुश्रा करता था। जब उन्हों ने महाराज के उपदेश सुने श्रीर वैदिक धर्मा की सचाइयाँ श्रीर ईसाई धर्मा के श्रममूलक सिद्धान्त उन पर प्रकट हुए, तब वह ईसाई होने से बचे। ह

एक जन पिछत खड़ सिंह पादरी बेरिङ्ग के उपदेश से ईसाई हुए थे और उन्हें ईसाई हुए बारह वर्ष हो चुके थे। वह ईसाई धर्म्म के एक स्तम्भ विचित्र परिवर्त्तन समके जाते थे। पादरी साहव ने उन्हें महाराज से शास्त्रार्थ करने के लिये उनके बाम से अमृतसर बुलाया और जब वह आगये तो पादरी साहव ने कहा कि पिछत साहब आगये हैं, अब अच्छी तरह शास्त्रार्थ होगा। पादरी साहब इधर स्वप्न देख रहे थे कि उनके दिगाज पिछत आजय द्यानन्द को परास्त करके ईसाइयों का सिर ऊँचा करेंगे। उधर परमेश्वर की कुछ और ही लीला हो रही थी।

पिएडत खद्गसिंह बावृ सिंही के गृह पर वाबृ ज्ञानसिंह से मिल और उनसे कहा कि आप जानते हैं वह कौन है जिससे शास्त्रार्थ करने के लिये मुमें बुलाया गया है। वाबृ ज्ञानसिंह ने कहा कि उनका नाम द्यानन्द सरस्वती है और वह सरदार भगवानसिंह के बाग में ठहरे हुए हैं, आप अवश्य चिलए। एक दिन मध्यादोत्तर में ४ बजे वाबृ ज्ञानसिंह पिएडत खद्गसिंह को महाराज के निवासस्थान पर लगये। पिएडत खद्गसिंह प्रणाम करके महाराज के समीप बैठ गये। इसके पश्चात् जो दृश्य बाबृ ज्ञानसिंह ने देखा, वह अदृष्टपूर्व था। उसे देखकर वह आश्चर्य-सागर में मग्न हो गये। हुआ यह कि महाराज से एक ब्राह्मण धम्मे विषय पर बात-चीत कर रहा था। स्वामीजी उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, अब पिएडत खङ्गसिंह उसे उत्तर देने लगे। ब्राह्मण ने कहा में तो स्वामीजी से बातें कर रहा हूँ आप बीच में क्यों बोलते हैं? तो पिएडतजी ने कहा कि यदि मेरे उत्तर से आपका सन्तोष न होगा तो स्वामीजी से पृछ लेना। पंडित खङ्गसिंह उसी च्रण से ईसाई नहीं रहे थे, वह महाराज के पक्के अनुयायी बन गये थे। बाबू ज्ञानसिंह उन्हें अपने घर लेगये और उनका आतिथ्य-सत्कार किया। इसके पश्चान् उन्होंने वैदिक-धम्म का उपदेश देना आरम्भ कर दिया। उनकी दो कन्याएं थीं। उनका विवाह भी उन्होंने आर्थों में ही किया।

पादरी वेरिंग साहब और अन्य पादरी इस घटना से बहुत घवराये और उन्होंने कलकत्ते के प्रसिद्ध पादरी के॰ एन॰ बनरजी को शास्त्रार्थ के लिये पादरी बहुत घटाएए नाम दास नामा उत्तर सुरुष कि भै नाम हैं।

पादरी बहुत घबराए तार द्वारा बुलाया, उनका उत्तर आया कि मैं आता हूँ । महाराज अमृतसर छोड़ने वाल थे, परन्तु उनसे प्रार्थना की गई कि के० एन०

बनरजी कलकत्ते से आरहे हैं, आप अभी न जाइए। इसे उन्होंने सहर्प स्वीकार कर लिया, परन्तु जब फिर के॰ एन॰ बनरजी को तार दिया गया कि आप शीच आवें तो उनका उत्तर आया कि मेरी पुत्री रागमस्त है, मैं नहीं आ सकता। पादरियों से बहुत कुछ कहा गया कि एक लड़की मर जावें तो क्या हानि है, बह मर कर मसीह की गाँद में जाती है, इसमें क्या

इयानन्द्यकाश में इस घटना का उछेच महाराज के पहली बार अमृतसर पधारने के वर्णन में है।

—संग्रहकर्ता.

#### विश ऋध्याय

भय है यहाँ अनेक आत्माओं (रुहों) का कल्याण है। परन्तु पादरी कई ईसाई वेदिक- साहब न आये। इसका यह परिणाम हुआ कि कई लोगों के विचार अमीं बन गये ईसाई-मत से फिर गये और वह आर्य-समाज के सभासद् बन गये। इसके पश्चात् एक दिन मिशन स्कूल में आवागमन पर वाद-प्रतिवाद हुआ। महा-राज के उपदेशों से बाबू ज्ञानसिंह का आवागमन पर टढ़ विश्वास विश्वास पर नाकरी होगया था। उन्होंने आवागमन का पन्न लिया और बड़े बल के का बिलदान साथ उसका समर्थन किया। परिणाम यह हुआ कि उन्हें स्कूल की नौकरी से पृथक कर दिया गया। बाबू सिंही ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि यदि आप एक जन्मवाद का समर्थन करेंगे तो ही अपने पद पर रह सकेंगे, बहुजन्मवाद का पन्न लेकर स्कूल में नौकर न रह सकोंगे। परन्तु उन्होंने इसकी कुछ परवाह न की।

बाबू सिंही के द्वारा कई ईसाइयों की शुद्धि हुई थी।

सरदार द्यालसिंह मजीठिया प्रसिद्ध रईस लाहौर से महाराज की बेद-विषय पर वात-चीत हुई थी। वह ब्राह्म-समाजी थे और बंद को ईश्वरोक्त नहीं सरदार साहब कर मानते थे। इस बार्जालाप के लिये एक विशेष दिन नियत किया गयं गया था। सरदार साहब प्रसङ्ग से अलग हो जाते थे और इधर उधर की बातों में अधिक समय नष्ट करते थे, अतः महाराज को उनसे कहना पड़ा कि यह स्थिर होजाना चाहिए कि इतनी देर मैं बोल्ड और इतनी देर आप। परन्तु यह नियम होजान पर भी उन्होंने उसका व्यतिक्रम किया। महाराज ने उन्हें रोका। वह रईस थे, यह उनसे सहन न हो सका और रुष्ट होकर चले गये। महाराज ने उनसे कहा था कि आप अभी लड़के हैं। बाबू केशवचन्द्र सेन जिनके आप शिष्य हैं, अभी जीवित हैं। आप उन्हें कलकत्ते से यहां बुला लीजिए अथवा मुक्ते वहाँ ले चिलए और इस विषय में मेरी उनसे बात-चीत करा दोजिये, तब आपको सन्तोष हो जायगा कि कीन सचा है। पिछत पोहलोराम स्वामीजी के एक अनन्य भक्त थे। एक दिन उन्होंने नैराश्य

परिडत पोहलाराम स्वामीजी क एक अनन्य भक्त थ । एक दिन उन्हान नैरास्य भाव में स्वामीजी ;से कहा कि आर्थ्य-समाजियों की संख्या बहुत आर्थि सोने दो नाम के उन्हें के समस्यों से सार्थ से स्वामीजी ने सन्हें

निराश क्यों होते हो न्यून है, इतन थोड़े से मनुष्यों से क्या हो सकेगा। स्वामीजी ने उन्हें ढाढस बँधाते हुए कहा कि आप तो बहुत हैं, सहस्रों को अपना साथी बना सकते हैं। मैंने जब कार्य्य प्रारम्भ किया था, तो मैं अकेला ही था! आज परमध्य की कुपा से मेरे सहस्रों साथी हैं। यदि बाल शास्त्री और विशुद्धानन्द मेरा साथ देते तो हम तीनों संसार को जीत लेते, परन्तु शोक है कि वह मेरे भावों को जान विना ही मुक्त

से विरोध करने लगे।

एक दिन पण्डित पोहलोराम को किसी दाता ने एक नई कुर्ती दान दी। वह उसे

लेकर महाराज की सेवा में पहुँचे और भक्ति-भरित शब्दों में निव
भक्त की भावना दन किया कि यह कुर्ती आज ही मुक्ते दान में प्राप्त हुई है, मेरी

हार्दिक इच्छा है कि इससे श्रीचरणों को पोंछ कर आपके किसी
सेवक को देंदूँ। महाराज ऐसी बातों को व्यर्थ जानते थे। उन्होंने इसे स्वीकार न किया

परन्तु परिवृत पोहलोराम ने उनके चरण पकड़ कर कुर्ती से उन्हें भाड़ ही डाला और फिर कुर्ती स्वामीजी के एक भृत्य को देदी।

पिएडत पोहलोराम को स्वामीजी ने प्रतिदिन गायत्री मनत्र जपने का ऋाद्श किया था और उनसे यह भी कहा था कि रात्रि को शय्या पर जाकर भक्त को उपदेश प्रणव का जप किया करो और जप करते-करते ही सो जाओ। स्वामीजी ने उन्हें प्राणायाम की विधि भी बतलाई थी।

११ जुलाई तक महाराज का निवास अमृतसर में रहा; तत्पश्चान् उन्होंने संयुक्त-प्रान्त आगरा व अवध को, जो उस समय पश्चिमोत्तर प्रान्त के नाम से प्रसिद्ध था, अपने चरणों से पवित्र करने का सङ्कल्प किया । अमृतसर से महाराज जालंधर पधारे और वहाँ केवल एक दिन ठहर कर १३ जुलाई सन् १८७८ को छुधियाना पहुँचकर लाला वंशीधर के वाग में ३-४ दिन ठहरे । इम वार कोई ज्याख्यान नहीं दिया । छुधियाना से अम्बाला ठहरते हुए रहकी चले गये ।



अस्तासर में स्वामीजी के ज्याख्यानों में पत्थरों की वर्षा और स्वामीजी का कहना कि ''मेरे आक्षेपों के उत्तर में प्रतिवादियों के पास यही पत्थर हैं, मैरे पर यह पुल्पों की वर्षा हैं।

# एकविंशति ऋध्याय

## त्र्यापाइ संवत् १६३५-कार्त्तिक संवत् १६३५

हाराज की कीर्त्त चिन्द्रका की किर्णों चारों त्रोर फैल रहीं थीं। फड़की में जब उनकी छटा पहुँची तो लोगों को उनके दर्शनों की त्राभिलापा हुई और पंडित उमराविसंह अध्यापक ताम्पसन इश्जीनियरिङ्ग कालेज फड़की और एड़की कि त्रिय रईसों और राजकर्म्मचारियों ने एक निवेदनपत्र महाराज की सेवा में फड़की पधारने के लिए भेजा। उसका महाराज ने उत्तर दिया कि त्राभी तो हमारा विचार अन्यत्र जाने का है अतः हम नहीं कह सकते कि रुड़की कब आना होगा। जब सम्भव होगा हम सूचना देंगे। इसके थोड़े दिन पीछे ही महाराज का पत्र आया कि हमने पूर्वोक्त स्थान पर जाने का विचार शिथिल कर दिया है, यदि हमारा इस समय रुड़की आना अनुचित हो तो सूचित कीजिए, अन्यथा हम सममेंगे कि आप लोगों को हमारे आने में विरोध नहीं है। इस पत्र के आते ही लोगों के हदय-कमल विक-सित होगए और उन्होंने महाराज के निवास का लाला शम्भूनाथ दिही वाले के बङ्गले में प्रवन्ध कर दिया।

महाराज के पधारते ही दर्शकों का आगमन आरम्भ हो गया। उनमें अधिक संख्या तामसन कालेज के अध्यापकों और छात्रों की थी, कुछ मुसलमान स्वामीजी का सत्सङ्ग भी थे। महाराज से वार्तालाप करके सब ही उनकी विद्या, बुद्धि को देख कर चिकत रह जाते थे और अपने प्रश्नों के सन्तापजनक उत्तर पाकर शान्ति लाभ करते थे।

पहिले ही दिन पिएडत उमराविसंह के निवेदन पर निज स्थान पर महाराज ने ईश्व-रोक्त ज्ञान के सिद्धान्त पर एक ऋत्यन्त हृदय-प्राही वक्ता हो, जिसे निज स्थान पर उपदेश सुन कर सबने श्रीर विशेष कर मुसलमानों ने उनकी योग्यता की मुक्त-कएठ से प्रशंसा की।

उसी दिन अमेरिका से कर्नल अल्काट की चिट्ठी महाराज के पास आई थी, जिसका उत्तर उस समय तक नहीं दिया गया था। वह चिट्ठी भी उपस्थित अमेरिका की चिट्ठी सज्जनों को सुनाई गई और फिर पिएडत उमरावसिंह ने उसका भाषा-और उसका उत्तर नुवाद करके सुनाया। उसके उत्तर की पाएडुलिपि भी पिएडत उमरावसिंह ने महाराज के आदेशानुसार तथ्यार की जिसमें

महाराज के मन्तव्यामन्तव्य का विशद विवरण था। उसे सुनकर सब लोगों को महाराज के सिद्धान्तों से अभिज्ञता प्राप्त होगई। सहाराज ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि अन्य धर्म और अन्य देश वालों को तो हमारे धर्म के जातने का उत्साह हो और हम इस भूमि के रहने वाले और अपने को आर्थ पूर्वजों की सन्तान कहाने वाले उससे उपेना करें।

सफरमैना की पल्टन का एक मजहबी सिक्य भी श्रोताओं के समुदाय में था और एक और को बैठा हुआ बड़े चाव से महाराज की बातें सुन रहा स्वामीर्जा का ऋकृता था। वह श्वेत बस्त्र धारण किये हुए था। इतने में छावनी का पोस्ट- ये प्रेम मैन महाराज की डाक लेकर आया। वह सुमलमान था और उस

सिक्य को पहचानता था । उसे वहाँ बैठा देख कर वह ज्याग-त्रवृता उससे बोला 'रे सनहस्र नायक ! त ऐसे बड़े बर्जा ज्यौर सशहरजमाना शख्स

होगया और उससे बोला, 'रे सनहूस नापाक! नू ऐसे बड़े बुजुर्ग और मशहूरजमाना शरूस की खिदमत में इस बे-अन्बी से आ बैठा और अपनी जात से उन्हें इत्तिला न दी।' यह सुन कर वह बहुत लिजत हुआ और अलग जा बैठा। पोस्टमैन ने उसे वहाँ से भी निकालना चाहा। परन्तु अछुताद्धारक द्यानन्द को यह कब सहा हो सकता था। महाराज ने अत्यन्त कोमल शब्दों में उस पोस्टमैन से कहा, 'निस्सन्देह इस मनुष्य से थोड़ी सी भूल होगई थी जिसका उसे पर्याप्त दगड़ मिल गया, अब उसके अलग बैठकर सुनने में कोई हानि नहीं है, उससे कुछ न कहना चाहिए।' उस मनुष्य ने आँखों में अश्रु भरकर और हाथ जोड़ कर कहा कि मैंने किसी की कुछ हानि नहीं की, में सबसे पीछे जूतियों की जगह अलग बैठा हूँ। महाराज ने उस पोस्टमैन से कहा तुम्हें ऐसा कठोर व्यवहार न करना चाहिए और समभाया कि परमेश्वराकी सृष्टि में सब समान हैं और उस मनुष्य से कहा ति तुम प्रतिदिन उपदेश सुनने आया करो। मुसलमानों के निकट तुम चाहे कैसे ही हो, परन्तु यहाँ तुम्हें कोई घुणा की दृष्टि से नहीं देखना। महाराज के इस सान्त्वना-वाक्य से वह बहुत प्रसन्न हुआ। और फिर प्रतिदिन उपदेश सुनने आता रहा।

दूसरे दिन प्रातःकाल ही से महाराज के पाम जिज्ञासुओं की भीड़ लग गई। उस व्याख्यानों का प्रवन्य दिन यह निश्चय हुआ कि महाराज के व्याख्यान नगर में कराय जावें। अतः कैम्प मजिस्ट्रेट से आज्ञा प्राप्त करके आरमन स्कूल के समीप के मैदान में उनके व्याख्यानों का प्रबन्ध किया गया।

पहले दिन व्याख्यान का समय ५ बजे अपराइ था। महाराज को व्याख्यान-स्थल पर लेजाने के लिए बग्धी ४॥ बजे ही आगई। उन्होंने घड़ी देखकर समय का मृल्य कहा मार्ग १५ मिनट का है। आधा घरटा पहले जाने से क्या लाभ ।

में समय से 'र मिनट पहले वहाँ पहुँचना चाहता हूँ । स्रतः उन्होंने ऐसा ही किया और ठीक 'र बजे व्याख्यान आरम्भ कर दिया । व्याख्यान का विषय, सत्यधर्म और वेद था। दूसरा व्याख्यान मूर्त्ति-पूजा के खएडन और आवागमन पर हुआ। उस

सुनकर रुड़की के असिस्टेंट सर्जन बाबू सुरेशचन्द्र ने कहा कि मैंने मेंने ऐसी प्रवल अपनी सारी आयु में आवागमन के समर्थन में ऐसी प्रवल युक्तियाँ युक्तियां नहीं सुनी थीं कभी नहीं सुनी थीं। मेरा आवागमन पर विश्वास न था, परन्तु अव मुक्ते झान होगया कि मैं भूला हुआ था।

#### एकविंशति ऋध्याय

रुकी में उस समय एक विद्वान् ब्राह्मण पिडत त्रिलोकचन्द निवास करते थे जो श्रारमन स्कूल में संस्कृताध्यापक थे। उनसे लोगों ने जाकर कहा स्वामीजी वड़ा वाचाल कि स्वामीजी के सम्मुख अपनी विद्या का परिचय दीजिए और है में उससे शास्त्रार्थ मूर्ति-पूजा को सिद्ध कर दीजिए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मृर्ति-महीं कर सकता पूजा तो वेदप्रतिपादित है और सनातन से चली आती है उसके मगडन की क्या आवश्यकता है और आप लोगों को उसमें सम्देह

न करना चाहिए। दयानन्द बड़ा बाचाल है, उसके सामने कोई नहीं बोल सकता, अतः उससे शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हूँ, परन्तु में अपने घर पर व्याख्यान दे हुँगा। अतः जिस दिन महाराज कातीसरा व्याख्यानथा, एक हिन्दू सज्जन के गृह पर लोग एकत्र हुए और ताम-

सन कॉलेज के पुस्तकालय से जर्मनी का छपा हुआ ऋग्वेद मँगाकर केवल वद का पुस्तक पिछतजी ने सब लोगों को बार २ दिखाया और कहा कि यह ऋग्वेद दिखा कर मृर्ति-पूजा है, मेरा छपाया हुआ नहीं है, विलायत में मुद्रित हुआ है, इस पर का मंडन ऋषियों का भाष्य है, मेरा अनुवाद किया हुआ नहीं है, इसे मानो,

दयानन्द जो कहता है उसे मत मानो । तब एक व्यक्ति ने कहा कि

यह तो बता दीजिए कि इसमें क्या लिखा है। इस पर पिछतजी ने कहा कि देखलों, यहाँ कोई यवन तो नहीं बैठा है। वहाँ एक यवन चपरासी बैठा था, लोगों ने उसे हटा दिया तब उन्होंने 'सहस्र शीर्पा पुरुपः' इत्यादि मन्त्र पढ़कर सुनाया और कहा कि इसमें मूर्ति-पूजा सिद्ध होती है। तब किसी ने पिछतजी को महाराज से शास्त्रार्थ करने के लिये कहा, तो पिछतजी ने कहा कि मैं उसके दर्शन नहीं कर सकता। इसपर एक उपिथत सज्जन ने कहा कि काशी में तो काशी के सब पिछत और राजा साहब स्वामीजी के सामने मोर्चे में बैठे थे, आपने यह ढकोसला कहाँ से निकाला, ज्ञात होता है कि आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते।

इसके पश्चात् शंख विद्याल बजे श्रीर जय बोल कर सभा विसर्जन हुई। इन्हीं परिडतजी ने मृत्यु-शुख्या पर पड़े हुए हकीम थानसिंह से कहा था कि यदि मरे पिता

जीवित न होते तो मैं निस्सन्देह आर्य-धर्म खीकार कर लेता।

तीसरे दिन महाराज का व्याख्यान इश्जील और क्रुरान की शिचा पर था। मुसल-मान पहले से ही उत्तेजित होरहे थे, कारण कि रुड़की में महाराज मुसलमान उत्तेजित के आगमन से पहले ही एक मौलवी बाजार में खड़ा होकर हिन्दु औं और ईसाइयों के विरुद्ध प्रचार किया करता था। वह कटु-भाणी और असभ्य था। हिन्दू तो उसके सामने बोलते न थे परन्तु ईसाई उससे वातचीत करने को उथत होजात थे। वह उनसे भी कठोर भाषा का प्रयोग किया करता था और इसी कारण एक बार उसका पादरी हापनर से मगड़ा हो गया था। मुसलमानों की और महाराज के विषय में मुसलमानों की यह धारणा हो गई थी कि से विन्न उन्हें हिन्दु ओं ने मुसलमानों से शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया है। मुसलमानों ने आरम्भ से ही महाराज के न्याख्यान में विन्न डालने

४८३

की ठानली चौर वह हहा गुहा करते रहे। पुलिस ब्याख्यान में उपस्थित थी, परन्तु वह भी अधिकतर मुसलमान थी, राजकर्मचारियों की भी अधिक संख्या इस्लाम का सगडन मुसलमान थी । उन में से किसी ने भी विप्तकारियों से कुछ न न की जिए कहा । यह दशा देख कर किसी ने एक पर्चा महाराज के पास भेजा कि दृष्ट लोगों की ओर से उपद्रव का भय है अतः इसलाम पर श्रिधिक न कहें, महाराज ने उसे देख कर संकेत कर दिया कि उन्हों ने उसे देख लिया है। वह इन वातों से इरने वाल न थे। सिंह गीदड़-भवकियों से कहीं इसलाम पर प्रवल भयभीत हो सकता है! उन्होंने उसकी सर्वथा उपेचा करते हुए यानंप व्यपने विषय को जारी रक्ता और वह प्रवल ब्राह्मेप इसलाम पर किया कि लोग देखते रह गए, इसलाम का कोटो खींच कर रख दिया । मुसलमान महाराज के श्राचेपों को सुनत रहे और जी में कटने रहे, परन्तु कुछ कह न सके क्योंकि महाराज जो कुछ कहते थे, पत की कहते थे। उधर प्रवन्धकर्त्ता भी सावधान थे, उनके सप्रवन्थ के कारण कोई उत्पात न हुआ।

चौथे व्याल्यान में उपद्रव की आशाङ्का से सरकारी सहायता का प्रवन्ध कर लिया गया था। उस व्याख्यान में महाराज ने पाश्चात्यदर्शन, डारविन के डारियन की कल्पना सिद्धान्त इसलाम और ईसाई मत के दार्शनिक सिद्धान्त तथा पुराणों का स्वराहन की बुद्धि-विकद्ध गाथाओं पर प्रकाश डाला था। डारविन की कल्पना

के विरुद्ध उन्होंने यह युक्ति दी थी कि जिस समय वानर से नर उत्पन्न हुआ, कोई बन्धन इस प्रकार का नहीं लगाया गया था कि आगे को बानर उसी प्रकार का कर्म करके नर को उत्पन्न नहीं करेगा फिर क्या कारण है कि उस काल के पश्चान् श्रंय तक एक नर भी वानर से उत्पन्न नहीं हुआ, जब कि वह सब नर पशु और नारी पशु, जिनके संयोग से नर हुआ था, पृथ्वी पर उपस्थित रहे। दूसरे यह कहा जाता है कि दो भिन्न जातियों के नर और नारी के मेल से एक नई जाति के पशु उत्पन्न हुए और फिर उनके अन्य जातियों के पशुओं से समागम करने से एक और नई जाति उत्पन्न हुई और इस प्रकार होते २ मनुष्य का पृथ्वी पर आविभाव हुआ। इस पर महाराज ने कहा कि दो भिन्न जातियों के पशुओं के मेल से सन्तान ही नहीं होती और जब अब नहीं होती तो पहले भी नहीं होसनी होगी।

इन युक्तियों को सुन कर अंग्रेजी शिक्तित समुदाय बहुत आश्चर्यान्वित हुआ।
अनेक शिक्तित लोगों ने ऐसे विषयों पर महाराज से प्रश्न किये
शिक्तित समुदाय जिनके आविष्कारकत्ता योहपीय विद्वान् हो माने जाते हैं जैसे कि
आश्चर्यान्वित सूर्य का न घूमना, पृथ्वी का परिश्रमण, अमेरिका का वर्णन, मेघ
आदि का वर्णन, भूकम्प आदि। परन्तु महाराज ने संस्कृत प्रन्थों
के प्रमाशों से सब के समीचीन उत्तर दिये जो सवीश में आधुनिक विज्ञान के अनुकूल थे।
आकर्षण के सिद्धान्त का आविष्कर्त्ता न्यूटन को समक्ता जाता है, परन्तु महाराज ने वेदमंत्रों तथा अस्य प्रन्थों के प्रमाण से उसका प्राचीनत्व सिद्ध करके उपस्थित जन को
आश्चर्य से अवाक् कर दिया था।

लाला कम्हैयालाल (विद्यार्थी, इश्वीनियरिंग क्वास.) ने प्रश्न किया कि नशे की दशा में ध्यान खूब जमता है और मनुष्य उसी में मग्न हो जाता है, खतः जैसा मनारंजक प्रश्नोत्तर अच्छा ध्यान परमेश्वर का नशे की दशा में हो सकता है, वैसा अन्य दशा में नहीं हो सकता। महाराज ने उत्तर दिया कि यह तो ठीक है कि नशे की अवस्था में जिस वस्तु का ध्यान आता है मनुष्य उसमें मग्न हो जाता है, परन्तु उसे उम वस्तु का तात्विक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ऐसा ज्ञान एक वस्तु का दूसरी वस्तुओं के साथ यथार्थ सम्बन्ध स्थिर करने से होता है और यह नशे की दशा में होना असम्भव है। उसमें गुणी का गुणों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। ऐसी दशा में ईश्वर का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। इस उत्तर को सुन कर वह बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए।

एक दिन कर्नल मानसल कमांडिङ्ग आँकीसर रुड़की और कप्तान स्टुआर्ट, कार्टर मास्टर महाराज के व्याख्यान में आए। महाराज उस समय इर्जाल के विषय में कथन कर कर्नल आंर कप्तान रहे थे। महाराज के आचेगों की सुनकर वह उत्तेजित होते थे, से वात्तीलाप परन्तु कुछ कहते न थे। व्याख्यान के पश्चात् उन्होंने महाराज से वाद-प्रतिवाद किया। जब वह महाराज की युक्तियों का उत्तर न दं सकते थे तो कुछ भड़क उठते थे। अन्त को वह मर्वथा निरुत्तर होगए और यह कह कर चले गए कि इसका उत्तर हम कल देंग, परन्तु अगल दिन वह न आये।

महाराज के व्याख्यान सब चार ही हुए। उसके पश्चान् हरिद्वार के पएडों ने मजिस्ट्रेट से शिकायत की कि स्वामी द्यानन्द तीथों के माहास्त्य का खएडन मिजिस्ट्रेट ने व्याख्यान करते हैं जिससे हमारी हानि होती है। इस पर मजिस्ट्रेट ने महाराज बन्द कर दिये को धर्मसम्बन्धी व्याख्यान देने से निषेध कर दिया, परन्तु वह निज स्थान पर बरावर उपदेश करते रहें।

यह हम पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमानों में महाराज के विरुद्ध उत्तेजना होगई थी। उन्होंने महाराज से शास्त्रार्थ करने का आयोजन किया और मुसलमानों से मौलवी अहमदअली और हाफिज रही मुझा शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत शास्त्रार्थ का आयोजन हुए, परन्तु मौलवी साहव तो कटु-भाषी प्रसिद्ध थे और हाफिजजी अरबी से अनिभिज्ञ थे, अतः महाराज ने उनसे शास्त्रार्थ करना उचित न समभा। महाराज ने कहा कि यदि मुसलमानों के सब से बड़े इसलाम के विद्धान मौलवी मुहम्मदक्षासिम देवबन्द वाले आवें तो हम उनसे शास्त्रार्थ करने पर उद्यत हैं।

८ अगल सन् १८७८ को मौलवी मुहम्मदक्तासिम को मुसलमानों ने बुलाया और उन्होंने आत ही एक विज्ञापन छपवा कर वितरण किया और एक पत्र भी रिजस्ट्री करा कर महाराज के पास भेजा जिस पर उनके हस्ताचर न थे। अतः वह पत्र मौलवी साहव के पास वापस भेज कर १० अगस्त को उनसे उस पर हस्ताचर कराये गये। उक्त पत्र में अप्रा-सिक्तिक बातें लिख कर यह लिखा था कि कोई ऐसी तिथि नियत की जाय जिस पर निकट और दूर के स्थानों के लोग आसकें और साथ ही यह भी कि तिथि दूर की तहा, अन्यथा हमें ठहरना कठिन होगा। दूसरे मौलवी साहब का यह आग्रह था कि महाराज उर्दू में

## महिषें द्यानन्द का जीवन-चरित

बोले और तीसरे यह कि जब तक एक विषय पर वात-चीत समाप्त न हो जाय दूसरे विषय पर बात चीत न की जावे।

१० अगस्त को ही महाराज के पत्त की छोर से मौलवी साहव के विज्ञापन के उत्तर में विज्ञापन दिया गया जिसमें मौलवी साहव के विज्ञापन की सब विकद्ध वातों का उत्तर दिया गया। मौलवी साहव ने लिखा था कि हमने अपने मित्रों द्वारा बहुत चाहा कि शास्त्राय की तिथि नियत होजाय । परन्तु परिडतजी किसी प्रकार तिथि नियत करने पर राम्मत न हुए, यह बात सबैधा मिण्या थी। मौलवी साहब का कोई मित्र महाराज के पास नहीं छाया था। केवल एक मनुष्य आया था और उससे सब कुछ स्थिर होगया था, केवल एक बात निर्णय के लिए रह गई थी जिसके विषय में उसने कहा था कि मौलवी साहब की सम्मति लेकर उत्तर हूँगा। उसके प्रश्नात् कोई आया न गया।

साथ ही महाराज ने एक पत्र ११ अगस्त को रिजस्त्री कराकर मौलवी साहब के पास भेजा जिसमें उनकी सब बातों का बथावन् उत्तर था। उसमें यह भी लिखा था कि शास्त्रायं की तिथि और समय निश्चित हो ही गया अन्य जो नियम आप चाहें लिख भेजने की कृपा करें। में भी जो नियम उचित सममूँगा लिख भेजूँगा। इसके उत्तर में मौलवी साहब ने हार्किज रही मुझा को भेजा कि उन्हें भेरी और से नियम निश्चित करने का अधिकार है, परन्तु गहाराज ने आग्रह किया कि नियम स्वीकार करने के लिये मौलवी साहब को स्वयं आना चाहिये।

इस पर महाराज ख्रोर भौलवी साहव तथा ३०,४० ख्रम्य सज्जन तथा कर्नल मान-सल खीर कन्नान स्टुब्जार्ट एक स्थान पर एकच हुए और सब के सामने दोनों शास्त्रार्थ-कत्तात्रों की स्वीकृति खीर सहमति से निम्नलिखित नियम निश्चित हुए:—

्रास्थार्थ उसी कोठी में होगा जिसमें स्वामीजी उत्तरे हुए हैं। मौलर्वा साहव ने इस पर आपत्ति की तो कप्तान स्टुआर्ट ने कहा कि यदि आपत्ति है तो शास्त्रार्थ हमारे बङ्गले पर होजाय, परन्तु मनुष्यों को संख्या २४ से अधिक न हो क्योंकि वहाँ अधिक स्थान नहीं है, तब मौलर्वा साहव ने स्वामीजी के स्थान को ही स्वीकार कर लिया।

२ - उभय पत्र के मनुष्य ४०० से ऋधिक न होंगे।

६--शास्त्राथस्थल में जाने के लिए चतुर और बुद्धिमान् मनुष्यों को टिकट यांट दिये जायंगे।

्—शाह्यार्थ लिपि-वर्ध होगा अर्थान् जो कुछ कोई बोलेगा उसे लिखाता जायगा वाकि नकार करने का स्थान न ग्रहे और मुद्रित होने के काम आवे।

'४--शास्त्रार्थ ६ वर्ज सायङ्काल से रात्रि के ९ वर्जे तक रहेगा ।

क्रियों। कोई किसी के मान्य व्यक्तियों और नेताओं के सम्बन्ध में कठोर शब्दों का प्रयोग न करेगा।

७—शास्त्रार्थं के समय स्थामी द्यानन्द और मौलवी मुहम्मद्कासिम के अतिरिक्त अन्य कोई शास्त्रार्थं सम्बन्धी वात-चीत न करेगा।

#### एकविंशति ऋध्याय

८—स्वामाजी वेद का पत्त लेंगे और केवल क़ुरान पर आतेप करेंगे और मौलवी साहब क़ुरान का पत्त लेंगे और केवल वेद पर आतेप करेंगे।

९—१८ त्रागस्त सन् १८७८ से नियत समय पर उपर्श्युक्त नियमों के अनुसार शास्त्रार्थ ष्ट्रारम्भ किया जायगा।

इसके पश्चात् सब लोग अपने २ स्थानों को चल गय।

जब मौलवी साह्य अपने डेरे पर पहुँचे तो उनको चिन्ता हुई कि इन नियमों के अनुसार शास्त्रार्थ होगा तो बड़ी आपित आयेगी। शास्त्रार्थ लिखा गया तो अमिट हो जायगा, हम यह कैसे कह सकेंगे कि हमने यह नहीं कहा था। यदि हमारी और से केवल दो सौ ही मनुष्य हुए तो हुइड़वार्जा का अवसर ही न मिल सकेगा और न शास्त्रार्थ में विन्न डाल कर अपनी जीत का शोर मचा सकेंगे। अतः उन्होंने उचित अनुचित का विचार छोड़ कर १२ अगस्त को महाराज को एक पत्र लिखा कि मैंने जो नियम स्वीकार किये वह आप के आप्रह पर और इस कारण से कि नमाज को देर होती थी। शास्त्रार्थ के लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है, न ऐसी परिपाटी है। यहाँ सब लोग नापसन्द करते हैं कि केवल २०० मनुष्य ही शास्त्रार्थ देखने का सौभाग्य क्यों प्राप्त करें और शेष उससे क्यों विच्त रहें। मौलवी साहब ने यह भी वसकी दी कि अधेरी रात होगी, मुसलमान तो क्या हिन्दू भी आपसे फिरे हुए हैं, यदि आप के साथ कोई अनुचित व्यवहार हुआ तो सबसे पहले में पकड़ा जाऊँगा। समय के विषय में भी आपित उठाई और स्पष्ट लिख दिया कि सब लोगों को खुली आज्ञा दीजिए और समय भी वदल दीजिए अन्यथा इनकार कीजिय।

इसका उत्तर महाराज ने १२ त्रागस्त को यह दिया कि दर्शकों की संख्या, शास्त्रार्थ का स्थान, शास्त्रार्थ का समय और उसका लिखा जाना कर्नल भानसल और कप्तान स्टुत्रार्ट के सामने निश्चित होगये थे, त्राव आप इनसे त्रासहमति प्रकट करते हैं। किसी बात का निर्णय करके उससे फिरना दुद्धिमानों का काम नहीं है। मैं निर्णीत विषय से नहीं हट सकता।

मौलवी साहव ने दो लम्बे चौड़े पत्र एक १३ और एक १४ अगस्त को लिखे, जिसमें पहली ही बातों को दुहराया और इसी बात पर आप्रह किया कि शास्त्रार्थ खुले मैदान में हो, सबको आने की आज्ञा हो, लिखा न जाय।

फिर मौलवी साहव ने यह चाल चली कि एक प्रार्थना-पत्र कुछ मुसलमानों की खोर से साहव मिलिस्टेट छावनी रुड़की के यहाँ दिलवाया कि हमें छावनी में सर्वसाधारण की सभा में शास्त्रार्थ करने की खाज़ा दी जावे। इस पर उन्होंने खाज़ा दी कि हम न रुड़की। न छावनी खौर न सिविल स्टेशन में कहीं भी ऐसे शास्त्रार्थ की खाज़ा नहीं देते। इसके खितिरक्त १७ खगस्त को एक प्रार्थना-पत्र कर्नल मानसल को दिलवाया कि स्वामी द्यानन्द ने हमसे कह-कह कर देववन्द से मौलवी मुहम्मदक्तासिम को बुलवाया तो हम लोगों ने कैम्प मिलिस्टेट से शास्त्रार्थ के लिए एक विस्तृत मैदान की प्रार्थना की थी, परन्तु उन्होंने खाज़ा दी कि हम शास्त्रार्थ की रुड़की में (छावनी में खथवा सिविल स्टेशन में) खनुमित नहीं दे सकते। खय यतः पिएडत दयानन्द सरस्वती बार २ खामह करते हैं कि मेरे स्थान पर खाकर शास्त्रार्थ

#### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

करों श्रीर वह स्थान श्रापके इलाक़े में है, श्रतः प्रार्थना है कि श्राप हमें परिडत साहव के स्थान पर श्राम तौर से जाने की श्रनुमति दें ताकि मौलवी साहव भी उन्हीं के स्थान पर जाकर शास्त्रार्थ करें।

इस पर कर्नल साहब ने आज्ञा दी कि इस शास्त्रार्थ को हमारे इलाक़े से कुछ सम्बन्ध नहीं है। यदि शास्त्रार्थ करना है तो कहीं और करो। कड़की वा छावनी में हम इसकी किसी प्रकार आज्ञा नहीं देते। मिजस्ट्रेट साहब के इलाक़े से कुछ दूर पर करना स्वीकार हो तो करो। हमारा और मिजस्ट्रेट का इलाक़ा बहुत दूर तक नहीं है। हम इस शास्त्रार्थ का निषेध नहीं कर सकते।

इस पर उसी दिन मौलवी साहय ने महाराज को लिखा कि मजिस्ट्रेट ने भी और कर्नल साहय ने भी रहकी में शास्त्रार्थ करने की आज्ञा नहीं दी, अतः शास्त्रार्थ देदगाह के मैदान में कर लीजिये। हम सब प्रबन्ध कर देंगे। मौलवी साहब ने महाराज को उसी दिन एक और पत्र लिखा कि यदि शास्त्रार्थ लिखा गया नो मेरी वाणी का प्रवाह रुकेगा। आप से लिखा जाय तो लिख लीजिये और न होसके तो आप जानें। "सहस्रों शास्त्रार्थ हुए किसी ने यह शर्त न की, आप को यह शर्त स्भी इसका कारण इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि आप बचना चाहते हैं।

उत्तर में महाराज ने मीलवी साहब की दो पत्र लिखे, जिनमें शास्त्रार्थ के लिखे जाने की युक्तियुक्तता पर बल दिया। यह भी लिखा कि छाप यदि इस उचित नियम की नहीं-मानते तो आपका शास्त्रार्थ न करने का अभिप्राय ज्ञात होता है।

पिष्डत उमराविसह ने कप्तान स्टुट्यार्ट को १७ व्यवस्त को ही एक पत्र लिखा जिसमें प्रार्थना की कि स्वामीजी के स्थान पर शास्त्रार्थ करने की व्यनुमित ही जावे। इसका उत्तर कप्तान साहब ने यह दिया कि कनल मानसल पहले ही कह चुके हैं कि यदि थोड़े से मनुष्य इकट्ठे होकर दार्शनिकों की भौति शान्ति और नियमपूर्वक विचार करें तो मुक्ते कोई व्यापत्ति नहीं है।

में समभता है कि सब अम्बोधित मतुष्य मुसलमानों और आयों को उनकी अनुमति मान लेनी चाहिये और इस समय जैसे खामी के स्थान पर एकब होते हैं वैसे ही एकब हो।

में अपना गृह प्रसन्नतापूर्वक दं सकता हूँ, परन्तु उसमें २४ मनुष्यों से अधिक के उपस्थित होने का स्थान नहीं है।

उपर्श्वक आज्ञा और 1नवेदन-पत्र की श्रीतिलिपि मौलवी साह्य के पास भेज कर महाराज ने लिखा कि इंद्रगाह पर कोई प्रवन्ध नहीं होसकता और आप भी अपने अतिरिक्त दूसरों की अनियमता का उत्तरदायित्व अपने उपर नहीं लेसकते, अतः मेरा अथवा कप्तान साह्य का मकान ही उचिन प्रतात होता है।

इसका उत्तर जे! आना था वहीं आया कि कप्तान साहब को क्या अधिकार है ? अधिकार कर्नल साहब को है और वह पहले ही निषेध कर चुके हैं। मजिस्ट्रेट और कर्नल साहब की आज्ञा के पश्चान हमें पकड़े जाने का भय है। आपके मकान में २०, २५ से अधिक नहीं आमकते। हमारे हिस्से में तो सम्भवतः ५ ही मनुष्य आवें, शेष छावनी और

#### एकविंशति श्रध्याय

नगर के होंगे। मौखिक और लेखबद्ध शास्त्रार्थ में भेद ही क्या रहा यदि मौखिक का एक २ वाक्य लिखा गया। इस से तो लेखबद्ध शास्त्रार्थ होना ही अच्छा है।

इस प्रकार मौलवी साहब ने शास्त्रार्थ करना किसो प्रकार भी स्वीकार नहीं किया। जिन दिनों मौलवी साहब से शास्त्रार्थ की छेड़-छाड़ हो रही थी उन्हीं दिनों एक परिखतजी आये जिनके संस्कृत के बिद्वान होने की बड़ी ख्याति थी।

संस्कृत के प्रसिद्ध वह महाराज से मिलने गये तो महाराज ने उन्हें सत्कारपूर्वक विद्वान् विठाया। पण्डितजी ने एक व्याकरण का प्रनथ बनाया था जिसे वह अपने विचार में अपूर्व समभते थे। उन्होंने वह प्रनथ महाराज को

दिखाया, महाराज ने ५,७ मिनट देखकर वापस कर दिया और कहा कि आपका संस्कृत का ज्ञान अच्छा है। परिखतजी उन दिनों वेकार थे, महाराज ने उन्हें

श्रापका यन्थ जैसा है पास रखना भी चाहा परन्तु वह राजी न हुए। महाराज ने कहा वैसा ही है कि यदि श्राप श्रपना समय किसी श्राप-श्रन्थ के श्रनुवाद में लगाते तो श्रन्छा होता। पिएडतजी बोले, तो क्या मेरा श्रन्थ किसी श्रथं का

नहीं ? महाराज ने कहा, जैसा है वैसा ही है। परिष्ठतजी ने कहा कि मेरे व्याकरण में सब नियम त्रागये हैं। परिष्ठतजी के हठ करने पर महाराज ने कहा कि

भूलों का प्रदर्शन आप अपने प्रन्थ का कोई नियम निकालिये। उन्होंने एक नियम निकाला तो महाराज ने १७,१८ वेद्मम्त्र पढ़ कर कहा आप अपने

नियम को इन मंत्रों पर घटाइये। परन्तु वह न घटा तो परिडतजी न कहा कि वेद का व्या-करण अलग हो सकता है, इस पर महाराज ने कहा कि इससे क्या लाभ कि वेद के लिए एक प्रनथ पढ़ा जाय और लोकिक संस्कृत के लिए दूसरा। फिर महाराज ने ३२, ३३ लोकिक

संस्कृत के ऋोक पढ़े। उन पर भी परिष्ठतजी का नियम न घटा।

गर्व चूर्मा होगया इस पर परिडत जी बहुत चिकत हुए और महाराज के पग पकड़ लिये और कहा कि आप समुद्र हैं। मैंने यह प्रनथ काशी के परिडतों

कों भी दिखाया था, सबने इसकी प्रशंसा की। फिर महाराज ने पाणिनीय का एक सूत्र पढ़ कर सब पर घटा दिया और पण्डितजी को मन्त्रणा दी कि आप आपे-प्रनथों की टीका और व्याख्या लिखने का यन करें जिससे संस्कृत विद्या की उन्नति हो। पण्डितजी का गर्व चूर्ण होगया और निष्प्रभ परन्तु अधिक बुद्धिमान् होकर विदा होगये।

हरिद्वार के प्रसिद्ध सतुत्रा स्वामी से भी लोगों ने कहा था कि स्वामी द्यानन्द से शास्त्रार्थ की जिये । पहले तो उन्होंने हाँ करली, परन्तु फिर कहा कि में दयानन्द का मुख में द्यानन्द का मुख नहीं देख सकता । लोगों ने यह बात महाराज नहीं देख सकता से कही तो उन्होंने कहा कि बीच में पदी डाल कर शास्त्रार्थ हो सकता है, परन्तु सतुत्रा स्वामी इस पर भी उद्यत न हुए।

वङ्गाली सज्जन सं एक दिन एक बङ्गाली सज्जन मेघनाथ भट्टाचार्य्य महाराज के प्रश्नोत्तर दर्शनार्थ गये और धर्मा विषय पर उनसे निम्नलिखित वार्त्तालाप हुन्या—

मेघनाथ-जीवात्मा शारीरिक धम्मे का एक अंश है कि नहीं ?

### महपिं द्यानन्द् का जीवन-चरित

म्बामीजी-नहीं, जीवात्मा स्वतन्त्र है।

मेघनाथ—यदि ऐसा है तो शारीरिक व्यतिक्रम से मन का व्यतिक्रम क्यों होता है ? स्वामीजी—जैसे जल में तरङ्ग उठने पर जल पर डाले हुए तैल में भी तरङ्ग देखी जाती है, वैसे ही जीवात्मा के खतन्त्र वस्तु होते हुए भी शरीर के व्यतिक्रम से जीवात्मा को व्यतिक्रम अनुभूत होता है।

मेघनाथ-परलोक है कि नहीं ?

खामीजी—हैं, जीबात्मा इस देह को त्याग कर तन्त्रण (?) दूसरा देह धारण कर लेता है और पूर्वातुष्टित करमों के फल को भोगता है।

मेघनाथ—यदि एसा है तो पुच-पौत्रादि द्वारा किये हुए श्राद्ध-तर्पणादि से जो परलोक-

गत पूर्वपुरुषां की कल्याण-कामना की जाती है वह संगत नहीं रहती :

स्वामीजी—जीव अपने ही किये हुए कम्मों का फल भाग सकता है, इसलिय पुत्र-पौत्रादि का किया हुआ श्रान्त-वर्षणादि परलोकगत जीव के लिये पृथा है। इस से यदि हो सकता है तो अनुष्ठानकर्ता पुत्रादि का ही कल्याण हो सकता है।

मेंचनाथ—यदि एसा है तो पुत्र की श्रद्धाभक्ति-समर्पण द्वारा पिता के प्रति कर्तव्य-पालन करने वा पितृ-ऋगा चुकाने के पहले ही पिता का परलोक होजाय तो पिता के सम्बन्ध में पुत्र का कर्तव्य व्यसम्पृष् वा व्यपालित रहेगा और ऐसी दशा में पुत्र के पितृ- ऋगु-परिशोध का क्या उपाय होगा ?

स्वामीजी—पृत्र आत्मतृष्टि के लिए ही परलोकरात पिता की स्मृति रचा कर सकता है, परन्तु वह परलोक के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकता। पितृ-ऋग् चुकाने के विषय में पुत्र अन्य जीवित गुरूजनों की सेवा द्वारा पितृभक्ति की बहुत कुछ साथकता कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जब हरएक जीव अलग २ है तो एक के श्राद्ध द्वारा दूसरे हमिक की तृष्टि वा मङ्गल-माधन कैस सम्भव हो सकता है ?

मेघनाथ - तो क्या हमारा श्राद्धादि-श्रतुष्टान सर्वेथा ही मिथ्या है ?

स्वामीजी—हाँ ऐसा ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविका-पथ की सुगमना और सुविधा करने लिए ही ऐसी व्यवस्था कर दी है।

मेचनाथ—हमारी जातिभेद की प्रथा ईश्वरसृष्ट है व। नहीं ?

म्बामीजी-नहीं। श्रेष्ट कर्मी के करने से ही ब्राह्मणों का श्रेष्ट्रत्व हैं।

मेघनाथ-तो फिर यज्ञोपवीत पहनने का क्या प्रयोजन है ?

म्वामीजी--यह केवल लौकिक व्यवहार और उचर्वश (वर्ष) का चिह है।

मेघनाथ-श्राप की केशव बाबू के मत के साथ कैसी सहानुभूति है ?

स्वामीजी—में उन के अनेक मन्तव्यों का अनुमोदन करता हूँ। मेरा उन से यही मतभेद है कि मैं केवल वेद का ही प्राधान्य स्वीकार करता हूँ, वह नहीं करते। वह सब शास्त्रों का सार प्रहेश करना चाहते हैं। केशव वायू के मन्तव्यों की इस देश में प्रचरित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह समाज का मंशोधन न करके उसे जड़ से ही बद्दलना चाहते हैं।

मेघनाथ - तीर्थादि की प्रयोजनीयता क्या है ?



# महर्षि द्यानन्द का जीवन-मारित 🚿 🕶



भारतमात भवन गर्का

( 48 861 )

#### एकविंशति अध्याय

स्वामीजी-तीर्थों की जो वर्त्तमान दशा है उसकी प्रयोजनीयता मैं कुछ नहीं देखता हं। यह तो केवल जीविकोपार्जन के निमित्त पएडों ने एक ठाठ खड़ा कर रक्ला है।

मांस-भोजन के विषय में महाराज ने उसकी अवैधता स्वीकार की थी और कहा था कि शरीर के बल सम्पादन के लिये मांसाहार की कुछ श्रावश्यकता नहीं है। दाल, रोटी, शाक और दुग्ध आदि से शरीर में बल और बुद्धि दोनों का ही प्राचुर्य्य हो सकता है।

बंगाल के पंडितों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि उन्होंने न्यायशास्त्र द्वारा केवल युद्धि की तीक्ष्णता प्राप्त करली है, परन्तु हमने प्रकृत ज्ञान-शास्त्र की चर्चा उनमें कुछ भी नहीं देखी।

महाराज ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि पहले आर्य्यगण ब्रह्मचर्य्यव्रत का पालन करके विद्योपार्जन करते थे इसलिये वह बलिष्ठ और दीर्घायु होते थे। अवके मनुष्य इन्द्रिय-दोष और पान-दोष में आसक्त होकर शारीरिक और मानसिक तेज से हीन होगये हैं और अल्पायु भी होगये हैं। तुम मुक्ते देखो मेरी आयु ५० वर्ष से अधिक है, परन्तु मैं आध सेर घृत पचा सकता हूँ और तुम लोग युवा होते हुए भी मेरे हाथ को नहीं मोड़ सकते।

एक दिन भोटूसिंह नामक एक नवीन वेदान्ती आया और महाराज से कहने लगा

कि आप परा विद्या नहीं जानते, यदि जानते होते तो द्वेत मत का प्रचार न करते। महाराज ने पूछा कि क्या आप वास्तव में बहा हैं ? तुम ब्रह्म हो तो मरी मक्खी को जिला दो भोट्सिंह ने उत्तर दिया कि मैं निःसन्देह ब्रह्म हूँ। महाराज ने इधर उधर देखा तो एक मक्खी मरी हुई पड़ी थी ! उसे उठा कर उन्होंने

भोदूसिंह से कहा कि यदि ब्रह्म हो तो इस मक्खी में जान तो डाल दो। तब तो भोदूसिंह चकराये श्रीर बुद्धू बने हुए रह गये, मुँह से एक शब्द भी न निकला !

स्वामीजी नियत समय पर कार्य करने के सिद्धान्त का वड़ी स्वामीजी समय का कडाई के साथ पालन करते थे। एक दिन जब आप व्याख्यान-स्थल व्यतिक्रम न करते थे पर पहुँचे तो वहाँ दो ही श्रोता थे। अन्य श्रोताओं की प्रतीचा न करते हुए आपने व्याख्यान आरम्भ कर दिया।

२० अगस्त को रुड़की में आर्य्यसमाज स्थापित होगया और श्रार्थ्यसमाज स्थापित उसी दिन महाराज ने रुड़की से विदा लेली। हो गया

दयानन्दप्रकाश में लिखा है कि जिस कोठी में महाराज ठहरे हुए थे उसी के एक कमरे में त्रार्थ्यसमाज की श्रन्तरङ्ग सभा हो रही थी। सभासद् अभी कार्च्य-सञ्ज्ञालन में प्रबीण न थे, ऋतः उन्होंने महाराज से सम्मति मैं सम्मति नहीं देने की प्रार्थना की परन्तु उन्होंने कहा-में अन्तरङ्ग सभा का सदस्य दे सकता नहीं हूँ, ऋतः सम्मित नहीं देसकता । तब उन्हें प्रतिष्ठित सभासद्

बनोया गया । महाराज ने सदस्यों को बहुमूल्य उपदेश भी दिया कि सभा में बैठ कर हठ श्रीर दुराष्ट्रह नहीं करना चाहिये। बहुमतानुसार जो निश्चित हो उसके श्रनुसार चलना चाहिये और सभा की बातों को गुप्त रखना चाहिये।

🕸 यदि आर्य्यसमाज के स्थापित होते ही उसकी अन्तरङ्ग सभा का अधिवेशन हुआ हो तो ही यह घटना सत्य हो सकती है, क्योंकि २० आस्त को आर्य्यसमाज स्थापित हुआ था और उसी दिन --संप्रहकर्त्ता. महाराज ने रुड़की से प्रस्थान कर दिया था। ६६

888

#### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

२१ अगस्त १८७८ को महाराज ने हड़की से प्रस्थान किया और २२ अगस्त को अलीगढ़ पहुँच कर पंडित आफ्तावराय के वास में ठहरें। उसी बास आलीगढ़ में ठाकुर मुकन्दसिंह आदि रईस छलसर, पहले से ठहरें हुए थे। सज्जनों ने महाराज की खूब सेवा-शुश्रुपा की।

वस्वई से मूलसी ठाकुरसी, हरिश्चन्द्र चिन्तामणि और श्यामजी कृष्ण वस्मी महा-

राज से मिलने के लिये आये।

२३ अगस्त १८७८ को सर सय्यद् अहमदलाँ ने महाराज तथा वस्वई के सज्जनों को सन्ध्या-समय अपने गृह पर भोजनार्थ निमन्त्रित किया। उन्होंने सर सय्यद के घर समका था कि महाराज जाति-भेद नहीं मानते हैं और कहते हैं कि भोजन करने न गय सबके ही हाथ का पकाया हुआ भोजन खाया जासकता है, अतः उन्हें हमारे घर पर भोजन करने में कोई आपित्त न होगी, परन्तु महाराज भोजन करने न गये और कहा कि यदाप मुसलमानों के भोजन में सम्मिलित होने और भोजन करने में कोई दोप नहीं है, परन्तु ऐसा करने से हमारे देशवासियों में हमारे प्रति अश्रद्धा का उदय होगा और हमारे उदेश्यों की सिद्धि में वाधा पड़ेगी, परन्तु श्यामजी कृष्णवर्मा आदि भोज में सम्मिलित हुए थे।

अन्य ज्ञानि व धर्म्म वालों के हाथ का पका वा छूत्रा हुआ खाने में वैदिकधर्मियों की कुछ हानि वा भलाई बुराई है वा नहीं ? यह प्रश्न कुँवर ज्वालान व बुराई है न नलाई प्रसाद ने महाराज से किया था, तो उन्होंने उत्तर में कहा था कि न कुछ बुराई है, न कुछ भलाई।

इस बार महाराज कुछ अस्वस्थ थे, अतः उनके व्याख्यान कम हुए । एक व्याख्यान हुआ, जिसमें सहस्रों की संख्या में लोग उपस्थित हुए । व्याख्यान मुसलमान सवजन सुनकर सब ही लोग प्रसन्न हुए, व्याख्यान के अन्त में भी० करी दुई। ने प्रशंसा की सवजज ने खंड़े होकर महाराज की भूरि-भूरि प्रशंसा की । निज स्थान पर जो लोग आते थे उनका शङ्कासमाधान और उन्हें

धर्मापदेश तो प्रति दिन ही होना रहता था।

२६ अगस्त १८७८ को महाराज अलीगढ़ से मेरठ चले गए।

मेरठ में महाराज बाबू दामोदरदास की कोठी में उनरे। महाराज के आगमन की चर्चा सारे शहर व छावनी में फैल गई। एक सप्ताह तक तो महार्मेरठ राज उसी कोठी के बरामदे में बैठ कर आगन्तुकों को उपदेश करते रहे और उनका शङ्कासमाधान करते रहे। इसके पश्चान् राय गन-शीलाल श्रध्यच्च 'जलवएतूर' प्रेस की कोठी में महाराज के व्याख्यान होने आरम्भ हुए जिनका विज्ञापन पहले से दे दिया गया था।

पहला ज्याख्यान १ सितम्बर सन् १८७८ को प्रारम्भिक विषय पर हुआ जिसमें सभा में आने जाने, प्रश्नोत्तर आदि करने के विषय में कथन किया गया ज्याख्यान माला और यह सूचना भी दे दी गई कि जिस किसी को कुछ प्रष्टव्य हो वह ज्याख्यान समाप्त होने पर पृद्धे। सब के उत्तर अन्तिम दिन के

#### एकविंशति अध्याय

व्याख्यान में दिये जायंगे। दूसरा व्याख्यान धर्माधर्म्म के लक्त एं। पर और तीसरा ईश्वर की प्रार्थना, स्तुति और उपासना विषय पर हुआ। चौथा दिन प्रश्लोत्तर के लिए रक्षवा गया था, परन्तु जब किसी ने कोई प्रश्ल न किया तो महाराज ने सृष्टि विषय पर कथन न किया।

अपेर तो किसी ने कोई प्रश्न न किया एक मुसलमान ने एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि मुसलमान प्रश्नोत्तर करने पर उद्यत हैं, यदि खामीजी किसी

एक मुसलमान हिन्दू रईस के उत्तरदायित पर स्टाम्प पर एक इक्ररार-नामा शास्त्रार्थ का पत्र करने और मेरठ में ठहरे रहने का लिखदें। यह पत्र, यह कह कर वापस कर दिया गया कि वह किसी मुसलमान रईस के हस्तान्तरों से आना चाहिये।

५ सितम्बर से नौ दिन तक लाला रामसरनदास के घर पर शहर में व्याख्यान हुए,

प्रश्नां के उत्तर अर्थात् ६ दिन तक तो विविध विषयों पर हुए और तीन दिन तक उन सब प्रश्नों के उत्तर दिये गये जो उन दिनों में लोगों ने किये थे। सनातन धर्मरित्त् एर्री अर्थ और अर्थ और आये थे वह बड़े ही मनोर जक हैं और उनसे प्रश्नकर्ता की योग्यता उनका उत्तर का पूर्णत्या पता चलता है, अतः हम उन्हें नीचे लिखते हैं:—

१--जो कि चार धाम और सप्तपुरी आदि नगर और प्रामों में उन्नत शिखर और मिन्दर और उनमें देवताओं की मूर्तियों का स्थापन हो रहा है और परम्परा से पूजा होती आति है। अब इसमें आप को अम और सन्देह हुआ, सुना है। जो अवश्य सन्देह है तो अति स्मृति के प्रमाण इसमें दीजियेगा और जो सन्देह नहीं है तो यह व्यक्त कीजियेगा।

२--गङ्गाजी सब नदियों से श्रेष्ठ और पूजनीय है। इसमें भी प्रमाण दीजिये और

जो कुछ सन्देह हो तो प्रकाशित करें।

३—जो अवतार हुए यह कौन हैं और इनका बनाने वाला कौन है और पराक्रम इनको किसने दिया अथवा यह समर्थ हैं। अवतारों के सामर्थ्य किसी राजा में अथवा और मनुष्य में नहीं सुने। प्रमास श्रुति स्मृति से हों तो लिखियेगा।

इनके जो उत्तर महाराज ने दिये उनका सारांश हम पाठकों की भेंट करते हैं।

उत्तर प्र०१ मुक्ते पापाणादि मूर्त्तिपृजन के विषय में सन्देह वा भ्रम कदापि नहीं है, प्रत्युत पूर्णत्या निश्चय है कि वह वेदविकद है। उसके करने का आदेश न किसी ऋषि-मुनि के वाक्य से और न किसी शास्त्र के प्रमाण से सिद्ध है। किसी पुस्तक में देव के अर्थ पापाणादि की मूर्त्ति के नहीं हैं, प्रत्युत केवल परमेश्वर, विद्वान, वेदमन्त्र आदि के हैं, जो दिव्य गुणों से युक्त हैं।

यजुर्वेद अ०३२ के मन्त्र ३ में स्पष्ट कहा गया है:--

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः।

हिरएयगर्भ इत्येप मा मा हिछुसीदित्येपा यस्मान्नजात इत्येप: ॥ श्रथ-परमेश्वर की कोई प्रतिमा प्रतिकृति, प्रतिबिन्व, मूर्त्त नहीं है जिसका नाम महान् यश वाला है। उसका वर्णन इन ऋचाश्रों में श्राया है जिनके आदि में हिरस्यगर्भ, मा मा हिछुसीन, यस्मान्नजात इत्यादि हैं।

# महर्पि दयानन्द का जीवन-चरित

# हिरएयगर्भः समवर्तताचे भूतस्य जातः पतिरेक त्रासीत्। स दाधार पृथिवीं द्याप्रतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

ऋ० अ०८। अ०७। व०३। मं०१॥

अथ-जिसके गर्भ में प्रकाशित लोक सूर्यादि हैं वही सारी सृष्टि से पूर्व वर्तमान था और वह एक ही सब उत्पन्न सृष्टि का पिति है, इस पृथ्वी और बुलोक को उसी ने धारण किया है। उसी सुखस्वरूप परमेश्वर की उपासना करनी योग्य है।

अन्धन्तमः अविशन्ति येऽसम्भृतिम्रपासते । ततो भृय इव ते तमो यः उः सम्भृत्यार्थरताः ॥

यजु० अ० ४०। मं० ९॥ अर्थ—जो लोग कारण रूप प्रकृति की उपासना करते हैं वह अन्धकार में गिरते हैं और उनसे भी अधिक अन्धकार में वे गिरते हैं जो कार्य्यरूप प्रकृतिजन्य पदार्थों की उपासना करते हैं।

इन वैदिक प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध है कि पापाणादि मूर्त्त की पूजा नहीं करनी चाहिए केवल पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिये।

युक्ति से भी मूर्ति-पृजा ठीक सिद्ध नहीं होती।

यदि कहा जाय कि मृत्ति में देव की भावना की जाती है। अब वह भावना या तो सची होगी या भूठी। यदि सची है तो सुख की भावना करने से सुख ही सुख होना चाहिय, दुःख न होना चाहिए, परन्तु हम देखते; हैं कि दुःख होता है। क्या कभी जल में दुग्ध की, मिट्टी में मिश्री की भावना सची हो सकती है ? यदि भावना भूठी है तो मृत्तिपूजा भूठी हो तो ही।

यदि कही कि परमेश्वर सर्वव्यापक है श्रतः मूर्त्ति में भी है, तो वह पुष्प, चन्दन श्रादि में भी व्यापक हुश्रा। फिर यह वस्तुएं मूर्त्ति पर क्यों चढ़ाते हो। वह तो मूर्त्ति-

पूजकों के शरीर में मी व्यापक है तो अपने में ही व्यापक क्यों नहीं मानते।

यदि कहो कि मूर्त्ति-पूजा अझानियों के लिए ब्रह्म के जानने का साधन है तो गुगा उपयुक्त साधन द्वारा प्राप्त होता है, निराकार और चेतन ब्रह्म का ज्ञान साकार और जड़ पदार्थ के द्वारा कैसे हो सकता है।

यदि कहो कि प्राण-प्रतिष्ठा करने से मृत्ति सजीव हो जाती है सो यह बात भी मिध्या है। किसी भी मृत्ति में जीव के लक्षण नहीं देखे जाते। शरीर में तो प्राण के आने जाने के लिए छिद्र भी हैं, मृत्ति में वह भी नहीं।

यह कहना कि मूर्त्ति-पूजा परम्परा से चली आती है सर्वथा मिथ्या है। वेद अनादि हैं, जब उन्हीं में मूर्त्ति-पूजा नहीं तो कैसे कहा जा सकता है कि वह परम्परा से चली आती है।

उत्तर प्र०२—इस प्रश्न से प्रकट है कि या तो आप गङ्गाजी को श्रेष्ठ और पूजनीय नहीं मानते और यदि मानते हैं तो उसका प्रमाण नहीं दे सकते अन्यथा मुक्तसे उसका प्रमाण मांगना सर्वथा व्यर्थ है। मुक्त गङ्गाजी के जल के श्रेष्ठ होने और उसके मुक्तिदायक और पापमोचक न होने में छुछ भी सन्देह नहीं है। यदि गङ्गारनान से ही मुक्ति मिल

888

#### एकविंशति ऋध्याय

सकती और पाप छूट सकते हैं तो फिर सत्य धर्मी और शुभ कम्मों का अनुष्ठान और ईश्व-राज्ञा का पालन सब व्यर्थ है। जो पाप पुरुष किया जाता है वह रत्तीभर भी घट, बढ़ नहीं सकता। किसी वेद और धर्म-शास्त्र में गङ्गा का मुक्तिदायक होना नहीं लिखा है। मनु-स्मृति अ० ५ के श्लोक १०९ में स्पष्ट लिखा है:—

> अद्भिगीत्राणि शुद्ध-यन्ति मनः सत्येन शुद्ध-यति । विद्यातपोभ्यां भृतात्मा बुद्धिज्ञीनेन शुद्ध-यति ॥

श्रर्थात् जल से शरीर, सत्य से मन, विद्या श्रीर तप से श्रात्मा श्रीर बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है।

यदि कहा जाय कि गङ्गा तीर्थ है ऋौर तीर्थ शब्द वेदों और शास्त्रों में आया है तो वहाँ तीर्थ शब्द के अर्थ वेदाध्ययन, धर्मानुष्ठान, सत्यवहण और असत्य-त्याग के हैं, नदी आदि के नहीं। छान्दोग्योपनिषद में लिखा है:—

# अहिंसन्सर्वभूतान्यत्र तीर्थेभ्यः ॥

श्रर्थान्-मन से वैर भाव छोड़ कर किसी प्राणी को दुःख न देना ही तीर्थ है, अन्य तीर्थ नहीं है।

उ० प्र० ३--जिन पुरुपों को त्र्यवतार माना जाता है वह महा उत्तम पुरुष थे, सत्य धर्म्म श्रौर ईश्वराज्ञा का पालन करते थे। उन्हें अवतार मानना भ्रान्ति है। परमश्वर श्रजर श्रमर है, वह जन्म-मर्गा के बन्धन में नहीं श्रा सकता। जब परमेश्वर सब बस्तश्रों में व्यापक है तो यह कैसे हो सकता है कि वह अवतार धारण करके एक ही शरीर में सीमित हो जाय ? परमेश्वर को जन्म लेने की आवश्यकता ही क्या है ? यदि कहों कि रावण और कंस जैसे अत्याचारियों के वध के लिये वह अवतार धारण करता है, तो यह सर्वथा अयुक्त है । जो परमेश्वर विना शरीर धारण किये इस महान् संसार की बना, बिगाइ श्रीर धारण कर सकता है, क्या वह ऐसे क्षुद्र जीवों को विना शरीर धारण किये नहीं मार सकता ? जिन्हें आप अवतार मानत हो उनको बनाने और पराक्रम देने वाला परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं है। जिसमें जितने गुण होते हैं उतना ही उसमें सामर्थ्य होता है। त्राजकल भी बहुत से ऐसे बिद्धान और ऐसे सामर्थ्य और पराक्रम बाल हैं कि सहस्रों में कोई उनके पहें का नहीं, परन्तु क्या उन्हें अवतार कहना उचित है ? बड़े शोक का स्थान है कि एक और तो आप श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्ण को परमेश्वर का अवतार मानते हो और दूसरी खोर उनकी लीला और खांग बनाकर उनका अपमान करते हो। ठाकुरजी के सम्बन्ध में पुजारी लोग कहते हैं कि शीतकाल त्र्यागया उनके पास वस्त्र नहीं हैं, भोग के लिये सामग्री नहीं रही, वह भूखे हैं । श्रीकृष्ण को सहस्रों गीपियों से भोग करने वाला, सहस्रों रानियाँ रखने वाला, दूध माखन चुराने वाला बताकर उन पर मिथ्या दोषारीपण करते हो त्रीर फिर अपने आपको उनका भक्त कहते हो। देखा वेद क्या कहता है:-

स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्ताविरछ शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीपी परिभः स्वयम्भृयीथातथ्यतोऽर्थान् व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥ यजु० अ० ४०। मं०८॥

#### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

ऋर्थ-वह परमेश्वर सब और परिपूर्ण, महा बलधारी, शरीर; फोड़े फुन्सी, स्नायु,रग, पट्टे आदि के बंधन से रहित शुद्ध, पाप से रहित, सबका द्रष्टा, मनस्वी, सर्वव्यापक, सदा से बतमान है। उसने अपनी अनादि प्रजा को सत्य सत्य बातों का उपदेश किया है। और भी

# सहस्रशीर्ण पुरुषः सहस्राचः सहस्रपात् । स भूमिछं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठदशांगुलम् ॥

यजु० अ० ३१। मं०१॥

अर्थ-बह सर्वध्यापक परमेश्वर सब जगन् का रचने बाला है और इस जगन् से महान और भिन्न है। असंख्य प्राणियों के शिर, आँखें और पर उसी में हैं।

अतः सब प्रकार से सिद्ध है कि परमेश्वर अवतार कभी नहीं लेता।

कुछ अन्य लोगों के भी प्रश्न थे, परन्तु वह इस योग्य न थे कि उनका उछेख यहाँ किया जाय । कई तो उनमें असभ्यतापूर्ण और निरर्थक ही थे जिनसे प्रश्नकत्तीओं की मूर्खना ही प्रश्नट होती थी । दिग्दर्शनार्थ केवल एक प्रश्न हम यहाँ उद्घृत करते हैं:—

प्रभ—ए खामीजी महाराज यह किस बेद में लिखा है कि खामीजी गुलाबजामन और बाल्हशाही और मिठाई खावें और टसर भी पहिनें और आप कहते हैं कि आय्यों का नाम चार अत्तरों तक का होना चाहिये किर आपका नाम इतना बड़ा क्यों है और यह किस बेद में लिखा है कि खामीजी लोट से पानी पीबें।

७ सितम्बर सन् १८७८ को एक व्यक्ति श्रद्धिहा ने एक पत्र महाराज की सेवा में मीलयी का पत्र केवल इस श्रीभाग्य से भेजा कि हमने भी स्वामी द्यानन्द सरस्वती को शास्त्रार्थ का चैलेंज दिया था जिसमें उन्होंने निम्नलिखित नियम लिखे थे:—

- १--मध्यस्य का होना आवश्यक है।
- २--जवतक शास्त्रार्थ रहे आपको कही जाना न होगा।
- २-वातचीत मेरी और ऋषिकी ही होगी और कोई बोलने न पावेगा ।
- ४—परमेश्वर को सार्चा करके और हठ और अहमहमिका को दूर करके जो परास्त हो वह सत्य को स्वीकार करें।

५--किसी रईस का प्रवन्ध होना चाहिये।

इसके पश्चान लिखा था कि समय ४ बजे से ६ वजे तक अपराह में होना चाहिये और शास्त्रार्थ मौखिक हो, हम लेखबद्ध नहीं चाहते।

महाराज ने इसका उत्तर उन्हें दे दिया कि शास्त्रार्थ लेखबद्ध पत्र का उत्तर होगा। आप शहर व छात्रनी के प्रतिष्ठित रईसी द्वारा लिखत पढ़त कीजिये, सुके कोई आपत्ति नहीं है।

इसके पश्चात मौलवी साहब ने उपरोक्त आशय का दृसरा पत्र भंजा। उसे महाराज ने यह समक्त कर कि मौलवी साहब अपनी हठ न छोड़ेंग सभा में पढ़कर सुना दिया और कह दिया कि मुक्त अन्य सब बातें स्वीकार हैं, परन्तु शास्त्रार्थ लिग्वा अवश्य जायगा। सो यह मौलवी साहब काह को मानते, उत्तर पाकर चुप हो रहे।

#### एकविंशति अध्याय

सनातन धर्म-रिच्या तत्पश्चात् सनातनधर्म-रिच्या सभा मेरठ ने शास्त्रार्थ के लिये छेड़ छाड़ श्चारम्भ की जिसका विवरण अत्यन्त मनोरक्षक है।

लिये छेड़ छाड़ सदर वाजार मेरठ में विस्वेश्वर महादेव का एक पुराना मन्दिर है। ९ सितम्बर सन् १८७८ को उसमें कुछ पिएडत और हिन्दू रईम इकट्ठे हुए और शासार्थ के विषय में परामर्श हुआ। फलस्वरूप एक चिट्ठी महाराज के पास मेजी गई कि १३ सितम्बर सन् १८७८ को विस्वेश्वर महादेव में एक सभा होगी आप भी उसमें आवें। इस चिट्ठी पर नाम तो कई पिएडतों और रईसों के थे, परन्तु हस्ताचर किसी के न थे। महाराज ने कह दिया कि जब तक कोई लिखित ला० किशनसहाय रईस के हस्ताचर युक्त न आवेगी, में उस पर कोई कार्य न कहँगा और इसीलियं इस चिट्ठी का कोई उत्तर न दिया।

१२ सितम्बर को ला० किशनसहाय के सुपुत्र ला० मुत्रालाल ने महाराज से आकर कहा कि पिताजी यह कहते हैं कि यदि आप शास्त्रार्थ में परोस्त हो गये तो आपको मूर्ति-पूजा का खरहन छोड़ना पड़ेगा। इसे महाराज ने तुरन्त स्वीकार कर लिया और सायंकाल को सभा में भी यह घोषणा करदी और कह दिया कि यदि ला० किशनसहाय शास्त्रार्थ के अभिलापी हैं तो उन्हें चार दिन के भीतर अपने हस्ताचर युक्त लिखित भेजकर मुक्तसे शास्त्रार्थ के नियमों को स्थिर कर लें। परन्तु उन्होंने अपने हस्ताचरों से कोई पत्र न भेजा।

फिर एक रईस के गृह पर एक सभा हुई और फिर बिना हस्ताचरों के एक चिट्ठी महाराज के पास आई कि पंडित श्रीगोपाल यहाँ उपिश्यत हैं, आप उनसे शास्त्रार्थ करलें। यह चिट्ठी सभा में पढ़ी गई तो महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि श्रीगोपाल से दो तीन बार मेरी बातचीत हो चुकी है, वह अत्यन्त कोधी हैं। वह मुम से कट्ठ भाषण कर चुके हैं और गालियाँ तक दे चुके हैं। उनसे शास्त्रार्थ करने से कोई परिणाम न निकलेगा। यही दशा दूसरे पंडित भागीरथ की है। उन्होंने भी कई वर्ष हुए, जब मैं लेखराज के बारा में आकर ठहरा था, मुक्ते दुर्वचन कहे थे और तालियाँ पीटी थीं, परन्तु में अन्य पिरहतों से शास्त्रार्थ करने पर उद्यत हूँ।

महाराज की स्पष्टवादिता के यह अर्थ लगाय गये कि वह शास्त्रार्थ से पराङ्मुख हो गये, तो कुछ आर्य सज्जनों ने यह बात महाराज से कही और साथ में यह भी कहा कि आप श्रीगोपाल से ही शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लीजिये, ऐसा प्रवन्ध कर दिया जायगा जिससे वह असभ्यता का व्यवहार न कर सके तो उन्होंने अपनी स्वीकृति देदी, बल्कि यहाँ नक कह दिया कि मैं श्रीगोपाल से क्या यदि सनातनधम्मे सभा वाले किसी तुच्छ विद्यार्थी को भी भेजेंगे तो उस तक से शास्त्रार्थ कर छूँगा। यह बात लाला किशनसहाय के कानों तक पहुँचा दी गई, परन्तु उन्होंने कोई कार्य न किया।

१३ सितम्बर को लाला रामशरणदास के भवन पर तो व्याख्यान देने वन्द कर दिये गये और १४ सितम्बर से बाबू छेदीलाल गुमाश्त कममरियट की कोठी पर व्याख्यान होने लगे और २२ सितंबर तक निरन्तर होते रहे।

१५ सितंत्रर को सनातनधर्मियों की फिर एक सभा हुई और १६ सितंबर को एक विज्ञापन दिया गया कि लाला शिब्बनलाल रईस के दीवान-खाने में सभा होगी और उसमें

### महर्पि द्यानन्द का जीवन-चरित

स्वामी द्यानन्त सरस्वती शास्त्रार्थ के लिये बुलाये गये हैं और एक चिट्ठी भी महाराज के पास आई कि स्त्राप स्नाकर शास्त्रार्थ करें। इस पर भी किसी के हस्ताचर न थे। स्रतः महाराज को फिर कहना पड़ा कि जब नक लाला किशनसहाय के हस्ताचरों से पत्र न स्त्रायेगा स्त्रीर शास्त्रार्थ के तियम स्थिर न होंगे तब तक शास्त्रार्थ सम्भव नहीं है।

उसी दिन अर्थान् १५ सितम्बर को ही कुछ सज्जन बाबू छेदीलाल के बँगले पर आये और महाराज से लाला किशनसहाय व अन्य पुरुषों के पत्रों के उत्तर न भेजने का कारण पृछा नो महाराज ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि जब तक मेरे पास प्रशंसित लाला साहब के हम्लान्तरों से पत्र न आयेगा तब तक मैं उत्तर न दूँगा। इस पर आगन्तुकों में से एक ने कहा कि हमें स्वयं लाला किशनसहाय ने ही भेजा है तो महाराज ने उत्तर दिया कि आप सब भद्र पुरुष हैं और मैं आपको अविश्वसनीय नहीं सममता हूँ तो भी जब एक बार उक्त लाला साहब के लेख पर ही यह बिपय अवलिन्दित रक्त्वा गया है तब आप उनके हस्तान्तरों से पत्र भिजवा दीजिये। इस पर वह बचन देकर, कि हम कल उनके हस्तान्तरों से पत्र भिजवा देंगे, चले गये, परन्तु अगले दिन भी एसा कोई पत्र न आया।

इसके दूसरे दिन १६ सितम्बर को रजिस्ट्री डाक द्वारा लाला किशनसहाय आदि का एक पत्र महाराज के पास आया, परन्तु उस पर भी हम्ताज्ञ न थे।

नदनन्तर महाराज ने एक पत्र लाला किशनसहाय के पत्रों के उत्तर में लाला शिट्यन-लाल के घर पर, जहाँ सनातनधिसीयों की सभा हो रही थी, भेजा, परन्तु पत्र के पहुँचने से ऋौर नियत समय से पहले ही सभा विसर्जन हो गई थी।

१७ सितस्वर को सनातनधर्मियों की फिर एक सभा मग्डी में हुई और उसमें भी वह पत्र भेजा गया। सभा समाप्त होने को थी कि पत्र-वाहकों ने लाला किशनसहाय से कहा कि श्रापके पत्रों के उत्तर में हम स्वामीजी का पत्र लाये हैं, इसे सभा में सुनवा दीजिये। उस पत्र पर महाराज के हम्तात्तर न थे, अतः उन्होंने पत्र सुनवाने से निपंध कर दिया कि कल लाला वस्तावरसिंह के गृह पर आकर सब बातों का निर्ण्य कर लिया जाय।

श्रतः १८ सितम्बर का महाराज की श्रीर से पाँच सज्जन उनके प्रसावित नियम तथा उनका हस्ताचरित पत्र लेकर लाला वख्तावरसिंह के गृह पर पहुँचे तो वह उन सज्जनों को साथ लेकर लाला किशनसहाय के गृह पर गये। उक्त लाला साह्य ने नियमों की प्रतिलिपि कराकर पत्र-बाहकों से कह दिया कि उनका उत्तर परामर्श के पश्चान् कल प्रातःकाल तक दे दिया जावेगा।

महाराज के प्रस्तावित नियम यह थे।

१-उभय पत्त से निम्न लिखिन १२ सज्जन सभा के प्रबन्धक नियन किये जायँ, यदि वह स्वीकार करें।

यहाँ १२ सज्जनों के नाम थे।

२-इनमें से एक सज्जन ऋौर यदि सम्भव हो तो मातहन जज साहब प्रवस्थक सभा के सभापति नियत किये जावें।

३-प्रवन्धकों के श्रातिरिक्त उपस्थित जनकी संख्या हर एक ऋोर से पचास पचास से श्राधिक न हो तो श्रच्छा है।

#### एकविंशति ऋध्याय

४-उपस्थित होने वालों की जो संख्या नियत की जावे उतने ही टिकट छपवा कर छाधे छाधे हरएक पन्न की दिये जावें।

५-हरएक पत्त छापनी छोर के उपिथत मनुष्यों को नियम में रक्खे श्रौर सब

प्रकार से उनका उत्तरदाता रहे ।

६-हरएक पत्त की त्रोर के योग्य पिएडतों की संख्या दस दस से ऋधिक न हो, कम का ऋधिकार है।

७-उभय-पत्त में से फेबल एक ही पिएडत सभा में भाषण करे अर्थात् एक श्रोर से स्वामी दयानन्द सरस्वती श्रीर दूसरी श्रोर से पिएडत श्रीगोपाल ।

८-इस सभा में हर विषय का खरहन मरहन वेदों के प्रमास से ही किया जावे।

९-वेदमन्त्रों के ऋथीं के निश्चय के लिये ब्रह्माजी से जैमिनिजी तक के प्रन्थों की, जिन्हें दोनों पत्त मानते हैं, सान्ती देनी होगी जिनका न्यौरा इस प्रकार है—

ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, शिचा, करुप, व्याकरण, निरुक्त, निघएटु, छन्द, ज्योतिप, पूर्व मीमांसा, वैशोपिक, न्याय, योग, सांख्य, वेदान्त, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्व-वेद, अथर्वेद आदि।

१०-विदित रहे कि ऐतरेय से लेकर अथवेंदादि उपर्युक्त प्रनथ ही साची और प्रमाण होंगे, परन्तु यदि इनमें भी कोई वाक्य वेदविरुद्ध होगा तो दोनों पच उसे न मानेंगे।

११-उभय पत्त को वेदों तथा प्रत्यक्तादि प्रमाणों, सृष्टि-क्रम और सत्य धर्म्म से युक्त भाषण करना तथा मानना होगा।

१२-इस सभा में जो व्यक्ति किसी पत्त का पत्तपात श्रौर राग प्रदर्शन करे, उसे

सहस्र ब्रह्महत्या का पाप होगा।

१३-यतः बहुत बड़ी बात केवल एक पापाणादि मूर्तिपूजन ही है, इसलिये इस सभा में मूर्तिपूजन का खरडन खौर मरडन होगा खौर यदि वेदों की रीति से परिडतजी पापा-एगादि मूर्तिपूजन का मरडन कर देवें तो परिडतजी की सब बातें भी सची समभी जावेंगी खौर स्वामीजी मूर्तिपूजन का खरडन छोड़कर मूर्तिपूजन स्वीकार कर लेवेंगे खौर जो स्वामीजी वेदों के प्रमाण से पापाणादि मूर्तिपूजन खरडन कर देवें तो स्वामीजी की और बातें भी सची समभी जावेंगी खौर परिडतजी उसी समय से मूर्तिपूजन छोड़कर मूर्ति-पूजन का खरडन स्वीकार कर लेवें। ऐसा ही उभय पन्न को स्वीकार करना होगा।

१४-उभय पत्त से प्रश्नोत्तर लिखित होने चाहियें ऋर्थात् हरएक प्रश्न मौखिक किया जावे और तत्त्वण लिखा दिया जावे। बल्कि जहाँ तक सम्भव हो वक्ता का एक एक शब्द लिखा जावे।

हरएक प्रश्न के लिये पाँच मिनट श्रीर हरएक उत्तर के लिये पन्द्रह मिनट नियत हों श्रीर नियत समय की कभी का श्रिधकार है, परन्तु श्रिधक समय का नहीं।

१५-सभा में स्वामीजी पिएडतजी तथा अन्य पुरुपों की आर से आपस में कोई कठोर भाषण न हो, प्रत्युत अत्यन्त सभ्यता और नम्रता से सत्यासत्य का निश्चय करें।

१६-सभा का समय ६ बजे सायङ्काल से नौ बजे रात्रि तक रहे तो उत्तम है।

### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

१७-प्रश्नोत्तर के लिखने के लिये तीन लेखक नियत होने चाहियें और प्रत्येक लेख पर मिलाने करने के पश्चात् प्रतिदिन दोनों पत्तों के हस्तात्तर होकर एक एक प्रति हर पत्त को दी जावे और एक प्रति बक्स में बन्द करके उस पर उभय पत्त और सभापित का ताला लगा कर सभापित के पास रहे ताकि लेखों में कुछ न्यूनाधिक न होने पावे और आवश्य-कता के समय काम आवे।

१८-सभाखल सब प्रबन्धकों की सम्मति के अनुसार नियत होगा।

१९-जम्मू और काशी आदि स्थानों के पिएडतों की सम्मित के ऊपर इस सभा के निर्णय का निर्भर न होना चाहिये, क्योंकि यह स्थान मूर्त्तिपूजा के घर हैं और वहाँ इस विषय में पिएडतों से शास्त्रार्थ भी हो चुका है। इसिलये उपर्युक्त वेद-शास्त्रादि जिन में हर विषय की विशद व्याख्या की गई है मध्यस्थ और साज्ञी के लिये पर्याप्त हैं। हाँ यह अधिकार है कि यदि दूसरे पत्त को कुछ मन्देह व संशय हो तो आज १७ तारीख सितम्बर सन् १८७८ से दो दिन के भीतर उपर्युक्त स्थानों वा अम्य जगह से उस पिएडत से जो उसकी सम्मित में उत्तम और श्रेष्ठ हो आने जाने के विषय में तार द्वारा बात चीत करके स्थिर करले वा प्रवन्ध करले और आज से छः दिन के भीतर अर्थान् २२ सितम्बर रिववार के दिन तक उसे यहाँ बुला लेवे। यदि दूसरे पत्त की ओर से इस अन्तर में उचित प्रवन्ध न हो वा विरुद्ध कार्यवाही हो तो उस पत्त की सब वातें ककी और आधार श्रुम्य समभी जावेंगी और यदि स्वामीजी इस अन्तर में कहीं चले जावें वा इस लेख से वद्ध न रहें तो उनशी वात भी ककी और आधार श्रुम्य समभी जावेंगी।

२०-दोनों पत्त को सभा में वह सब पुस्तकों, जिनका वह प्रमाण दें, सभा के समय श्रपने साथ लानी चाहियें। उभय पत्त को बिना श्रसली पुस्तकों के मौखिक साज्ञी स्वीकार न होगी।

श्रन्तिम नियम लाला किशनसहाय को नहीं लिखाया गया था, परन्तु श्रागे को कोई कठिनता न हो, इस बात को दृष्टि में रखकर यह नियम भी सम्मिलित किया गया। लिखा हुआ १७ सितम्बर सन् १८७८ का।

१८ सितम्बर को भी लाला किशनसहाय ने कोई उत्तर न भेजा. परन्तु पंडित श्रीगोपाल की खोर से कुछ नियम इन नियमों के परिवर्तन में महाराज के पास खाये।

पंडित श्रीगोपाल ने स्वामीजी के प्रस्तावित नियमों में निम्नलिखित परिवर्तन करके भेजे थे:—

- (१) प्रवन्धकों में ८ नाम श्रौर बढ़ाए जावें श्रौर उन्हें प्रवन्धक सभा श्रौर निश्चय-कर्त्ता सनातनधर्म्म लिखना चाहिये।
- (२) मध्यस्य अवश्य होना चाहिये और साहब कलक्टर जिला बुलन्दशहर जो, संस्कृतज्ञ हैं, मध्यस्य हों।
- (३) उपस्थित होने वाले मनुष्यों की संख्या सीमित करने और टिकट देने की कोई आवश्यकता नहीं।
- (४) भूठ सच को विना पत्तपात प्रकट करने के लिये मध्यस्य होना त्रावश्यक है जब कि श्राप कहते हैं कि यदि प्रन्थों में वेदविरुद्ध वाक्य होगा तो उसका प्रमाण न माना जावेगा। ५००

# एकविंशति अध्याय

(५) समय चार वजे से सात बजे तक रहेगा। ५ मिनट प्रश्न और १५ मिनट उत्तर लिखन के लिये अपर्याप्त हैं समय की कोई सीमा न होनी चाहिये।

(६) दो दिन में बाहर के पिएडतों का आना असम्भव है, अतः उन्हें लाने के लिये मनुष्य भेजना पड़ेगा और जबतक वह न आवें आपको यहाँ ही ठहरना होगा। यदि इसे स्वीकार न करें तो किसी वेद और उभय पत्तस्वीकृत प्रन्थों के जानने वाले विद्वान को मध्यस्य बनावें। विना मध्यस्य के सभा का पूरा पूरा प्रबन्ध नहीं हो सकता।

१८ सितम्बर को महाराज ने अपने हस्ताचरों से एक पत्र लाला किशनसहाय के पास भेजा कि यदि आप हृदय से कुछ निर्णय कराना चाहते हैं तो आप नियमों के अनुसार कार्य कीजिय, हम उनसे बद्ध हैं। इसके उत्तर में एक पत्र विना हस्ताचरों के लाला किशनसहाय के नाम से आया जिसमें लिखा था कि परिडतों की बातों से ज्ञात हुआ कि आप वेदविरुद्ध उपदेश करते हैं और कुछ अनुचित शब्द महाराज के विषय में लिखे थे।

इसके उत्तर में महाराज ने लिखा कि आपको वेदों से अनिभज्ञ पिएडतों के कहने से ऐसा लिखना उचित न था। उत्तम हो यिद आप उचित सममें तो मैं अपने दो विद्यार्थियों को आपके यहाँ सभा में भेज दूँ और वह यदि आप अनुमति दें तो आपके पिएडतों से वेद विषय में कुछ प्रश्न करें, तब आपको पिएडतों की व्यवस्था ज्ञात होजायगी। यदि आपको यह खीकार न हो तो आप कृपापूर्वक मेरे निवास-स्थान पर अर्थात् बाबू छेदीलाल के गृह पर पथारें और सब शङ्काओं को निवृत कर लेवें। इसका उत्तर तो आया, परन्तु उस पर प्रेपकों के हस्ताच्चर न थे। उसका सार यह था कि आप वेद विल्कुल नहीं जानते और आप मार्ग भूल हुए हैं और हमारे पिएडत विद्वान् हैं। हमें हमारे पिएडत यथा-पंडित श्रीधर, यह कहते और लिखते हैं कि जबतक आप अपना वर्ण और आश्रम सिद्ध न कर देवेंगे तबतक हमें आपके पास नहीं आना चाहिये और न पिएडतों को आपसे संभा- षण करना चाहिये।

अब तो शास्त्रार्थ स्पष्ट रूप से नकार हो गया और सारा भाँडा फूट गया। सना-तनधर्म-रित्तिणी सभा ने जो शास्त्रार्थ के लिये इतना आडम्बर रचा वह दिखाने मात्र को था। गला इसके भी कोई अर्थ थे कि महाराज तो वार २ कहें कि लाला किशनसहाय के हस्तात्तरों का पत्र लाओ, परन्तु लाला साहब हैं कि अपने नाम से पत्र तो भिजवात हैं परन्तु उनपर हस्तात्तर नहीं करते और अन्त तक किसी पत्र पर उन्होंने हस्तात्तर किये ही नहीं।

महाराज के उपदेशों का यह फल हुआ कि २९ सितम्बर सन् १८७८ को मेरठ में आर्यसमाज स्थापित होगया, जिसके ८१ सभासदू हुए । सभासदों में आर्यसमाज स्थापित नगर के लाला रामशरणदास-जैसे प्रतिष्ठित रईस, उच्च शिज्ञा प्राप्त हो गया सज्जन, सेठ साहूकार, व्यापारी, राजकर्म्मचारी थे। सबसे हर्ष और

श्राश्चर्य इस बात का है कि ख़बं लाला किशनसहाय के, जो पौरा-णिक धर्म्म के स्तम्भ और पिछतों के पृष्ठ-पोषक थे और जो नगर के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित पत्थर बालों के रईस घराने के प्रधान पुरुष थे, पुत्र श्री लाला मुन्नालाल साहू आर्यसमाज के सभासद् बने और पीछे आकर उसके कोषाध्यत्त हुए और फिर आजन्म उस पद पर सुशोभित रहे।

## महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

दयानन्द-प्रकाश से संगृहीत:-

एक दिन रात्रि के नौ बजे बेनीप्रसाद श्रौर उनके कुछ मित्रों ने महाराज की सेवा में उपस्थित होकर कहा कि हम श्रापके पैर दवाना चाहते हैं। महा-शारीरिक बल की परीचा राज जान गये कि इस मिस से वह लोग उनके बल की परीचा करना चाहते हैं। श्रातः उन्होंने कहा कि पैर तो पीछे दवाना पहले हमारे पैर को उठाश्रो। यह कह कर उन्होंने श्रापने पैर फैला दिये। युवकों ने बहुतेरा बल लगाया परन्तु पैर को न उठा सके।

मेरठ छावनी का एक संठ महाराज का इतना विरोधी हो गया था कि उसने उन्हें पीटने के लिये कुछ गूजरों को तैयार कर लिया था। महाराज के आक्रमण का आयोजन भक्तों को भी इसका पता चल गया। उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि आपको सावधान रहना चाहिये। महाराज ने उत्तर दिया कि आप मेरी चिन्ता न करें, हमारा रचक परमेश्वर है।

महाराज के श्राद्धखराडन के व्याख्यान से ब्राह्मण श्रीर महाब्राह्मण बहुत चिड़ गये थे। उन दिनों महाराज के व्याख्यान शहर में लाला रामशरणदास गुराडे कुछ न कर सके के मकान पर हुआ करते थे। उक्त मकान से आने जान में एक

गली पड़ती थी। व्याख्यान समाप्त होते होते रात्रि हो जाती थी। एक दिन कुछ गुगड़े उस गली में लहु लेकर बैठ गये कि जब महाराज व्याख्यान देकर डेरे पर जावें तो उन पर आक्रमण करें। आर्यजन को यह बात ज्ञात होगई। उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि महाराज को बन्द गाड़ी में बिठाकर डेरे में पहुँचाथा जाय। महाराज के सामने जब यह प्रस्ताव रक्खा गया तो उन्होंने उसे तत्काल तिरस्कार पूर्वक अखीकार कर दिया और कहा कि आप लोग क्यों डरते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और अकु तोभयता के साथ उसी गली में हो कर चले गये। दुष्ट लोग लाठियाँ लिये हुए बैठे के बैठे रह गये और किसी का भी उन पर आक्रमण करने का साहस न हुआ। अ

सेरठ में उन दिनों जो सब-जज थे उनका नाम बख्तावरांसह था। एक दिन बह अपने एक पोडशवर्षीय बन्धु को साथ लेकर महाराज के दर्शनार्थ आपने अच्छा न किया गये। महाराज न उनसे कहा कि आपने अच्छा नहीं किया जो ऐसी छोटी अवस्था में इसका विवाह कर दिया। अब जो हुआ सो हुआ,

परन्तु पचीस वर्ष की आयु से पहले द्विरागमन न करना।

मुन्शी सेवाराम उन दिनों मेरठ में नहर के जिलदार थे। एक दिन उन्होंने महाराज से कहा कि यदि मैं नहर का डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गया तो पहले मास परोच्च का ज्ञान का वेतन वेदभाष्य की सहायता में दूँगा। इसके कुछ काल पश्चात् उन्हें वह पद प्राप्त हो गया। अभी उन्होंने यह शुभ समाचार किसी

ह दयानन्द-प्रकाश में इस घटना का जो उहीख़ है उसमें यह नहीं लिखा है कि उस दिन व्या-ह्यान लाला रामशरणदास के गृह पर हुआ था। न यह लिखा है कि महाराज को बन्दगाड़ी में ले जाने का प्रस्ताव किया गया था।

#### एकविंशति अध्याय

से न कहा था कि महाराज का एक पत्र उनके पास आया जिसमें उन्हें बधाई दी गई थी और उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई गई थी ।

पिडित गौरीशङ्कर ज्योतियो एक दिन स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए श्रीर कुछ वार्तालाप करना चाहा। उन्होंने कहा कि श्रभी तो मैं २५ मिनट ज्योतिषीजी को कुछ के लिए निद्रा लूँगा तत्पश्चात् श्रापसे बातें करूँगा। यह कह कर न मिला स्वामीजी तुरन्त सो गए। थोड़ी देर पीछे एक तहसीलदार मिलने श्राये। उनसे पिडित गौरीशङ्कर ने कहा कि स्वामीजी सो रहे हैं, दूस

मिनट पश्चात् जरोंगे। इतनी देर त्र्याप प्रतीचा करें। ठीक दस मिनट में उनकी निद्रा भङ्ग हुई।

परिष्ठत गौरीशङ्कर से महाराज ने आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं डियोतिपी हूँ, कुछ प्राप्ति की लालसा से आया हूँ। महाराज ने उनसे कहा कि यदि आप के उयोतिप ने आपको यह बदलाया है कि आप को प्राप्ति होगी तो वह मिध्या है, क्योंकि मैं आपको कुछ न दूँगा और यदि यह बदलाया है कि प्राप्ति न होगी तो आपने व्यर्थ परिश्रम किया। कि

एक दिन कुछ तिलकधारी ब्राह्मण महाराज के पास बैठे थे। तभी एक सज्जन आए श्रीर नमस्ते कह कर कुशल पूछा। महाराज ने कहा कि हमें कुशल मानस खेद कहाँ। उक्त सज्जन ने पूछा कि क्या कोई मानस खेद है। महाराज ने उत्तर दिया कि इससे अधिक खेद क्या होगा कि यह ब्राह्मण अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करते। आडम्बर से अधिक प्यार करते हैं, धर्म के प्रचार का इन्हें ध्यान तक नहीं।

मेरठ में वैदिक धर्म्म की विजय-दुन्द्भि बजाकर् श्रीर गर्वीले हठीले पौराणिक

परिडतम्मन्यों का मान भङ्ग करके महाराज ९ श्रक्टूबर को दिही चले गए।

दिल्ली महाराज दिल्ली श्राकर सटजीमण्डी में लाला वालमुकन्द व केसरीचन्द के वारा में विराजमान हुए।

पाँच दिन तो वहाँ ही आगन्तुकों को उपदेशामृत पान कराते रहे। तदनन्तर विज्ञापन देकर १३ अक्टूबर सन् १८७८ से मोहला शाहजी के छत्ते में व्याख्यान देने आरम्भ किये।

ठाकुर रणजीतसिंह जागीरदार श्रचरौल राज्य जयपुर की महाराज के चरणों में श्रदल श्रद्धा थी जिसका वर्णन पहले श्राचुका है। पूर्वायसर पर जब जयपुर से निमन्त्रण महाराज जयपुर पधारे थे तो ठाकुर साहब ने महाराज की श्रध्य- जता में एक बृहद्यज्ञ करने का सङ्करूप किया था तो महाराज ने कहा था कि श्राप गायत्री का पुरश्चरण हमारे सामने करावें, हम त्राह्मणों की परीचा करके यज्ञ में विठावेंगे। उस समय वह यज्ञ किसी कारणवश न हो सका था, परन्तु जब श्रावण

अपिडत गौरीशङ्कर फल्ति ज्योतिष का व्यवसाय करते थे, परन्तु अपने मित्रों से स्पष्ट कह दिया करते थे कि वह मिथ्या है। संग्रहकर्ता से भी उन्होंने कई वार ऐसा कहा था। वह आर्थ-समाजी थे, परन्तु उनका यह कार्य्य आर्थोचित न था। उन्होंने इस व्यवसाय से पुष्कल धन इक्टा कर लिया था।

### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

सं० १९३५ में मेरठ से महाराज का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ तो उस यज्ञ का उन्हें स्मरण हुआ और उन्होंन अपने कर्मचारी जोशी रूपराम को महाराज को जयपुर लिवा लाने के लिए मेजा। वह घटनावश दिखी उतरा तो उसे ज्ञात हुआ की महाराज वहाँ ही विराजमान हैं, तब वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और ठाकुर साहब की प्रार्थना उनके सामने रक्खी। वह दिखी दो दिन ठहरा और महाराज के दो ज्याख्यान सुननं का सौभाग्य प्राप्त करके उनसे ठाकुर साहब के पब का उत्तर लेकर जयपुर को लौट गया। स्वामीजी ने पुरश्चरण की सब विधि जोशीजी को लिखा दी और पब में लिख दिया कि हम कार्तिक में जयपुर आवेंगे।

दानापुर प्रान्त विहार के वर्म्भप्रेमी सज्जन महाराज के दर्शन और उपदेश के लिये अत्यन्त लालायित हो रहे थे। जब उन्होंने सुना कि महाराज दिली हैं,

दानापुर से निमन्त्रण तो उन्होंने दो व्यक्तियों को वहाँ भेजा कि महाराज से दानापुर पधार-ने का अनुरोध करें। उन्होंने महाराज को दानापुर आर्थ्यसमाज

की स्थिति से अभिज्ञ किया जिससे वह अत्यन्त प्रसन्न हुए और धर्मम सभा का भी वर्णन किया तो महाराज ने कहा कि वह बहुत दिन तक नहीं रहेगी। इन लोगों ने जब दानापुर प्रधारने की प्रार्थना की और कहा कि कात्तिक में हरिहर चेत्र का बहुत बड़ा मेला होता है, तो महाराज ने कहा कि हम जयपुर तथा अजमेर जाने का बचन देचुके हैं, किर हम कुम्भ के अवसर पर हिरद्वार जायंगे और पुष्कर के मेले पर भी, जहाँ प्रति वर्ष लाखों मनुष्य एकब होते हैं, जायंगे अतः इस समय हमारा दानापुर जाना सम्भव नहीं है। महाराज ने उन्हें विदा करते समय कुछ प्रतियाँ पश्चमहायज्ञविधि, आय्योद्देश्यरक्षमाला की दीं कि इन्हें आर्य्यसमाज द्वारा वेच देना और एक प्रति सत्यार्थप्रकाश की भी दो।

स्रार्थसमाज स्थापित महाराज के निरन्तर उपदेशों से कितने ही लोगों के हृदय में हो गया वैदिकधर्म्स का बीज अङ्कुरित हुआ और नवम्बर सन् १८७८ के प्रथम सप्ताह में दिही में आर्थ्यसमाज स्थापित होगया।

जोशी रूपराम के लौटने से पहले ही ठाकुर साहब रुग्ण होगए थे। जब जोशीजी वापस आये तो ठाकुर साहब ने रुग्ण होते हुए भी यज्ञ जयपुर की सामग्री एकत्रित करने की आज्ञा दी। जोशीजी ने कहा कि कार्त्तिक हुक्का ८ का मुहूर्त्त ठीक नहीं है। वह अन्य हुभ मुहूर्त्त की

टटोल में रहे, इतने में हो ठाक्कर साहब का रोग बढ़ने लगा और कात्तिक शुक्का दशमी संबत् १९३५ अर्थात् ३ दिसम्बर को ठाक्कर साहब का देहपात होगया ।

जव ७ नवम्बर १८७८ को महाराज जयपुर रंलांब स्टेशन पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जोशी रूपराम तथा अन्य सबकों के शिर मुख्डित हैं। कारण पूछने पर उन लोगों ने ठाकुर साहब के देहपात का वृत्त सुनाया जिसे सुनकर उन्होंने शोक प्रकट किया और उनसे कह दिया की इस समय तो हम नहीं ठहरेंगे, हाँ अजमेर से लौटती बार आवेंगे और उसी समय टिकट मँगा कर अजमेर चल गये।

# द्वाविंशति अध्याय

# कार्त्तिक संवत् १६३५-माघ संवत् १६३५

अजमेर जिमेर में महाराज के स्वागत के लिये स्टेशन पर कई भद्र-पुरुष उपिश्वत थे। मुन्शी समर्थदान चारण और एक अन्य सज्जन तो एक स्टेशन आगे उनके स्वागत के लिये पहुँच गये थे।

महाराज के अजमेर पथारने के सम्बन्ध में एक विचित्र लीला हुई थी।

कुछ धर्मा जिज्ञासुत्रों की यह उत्कट श्रमिलापा थी कि महाराज श्रजमेर पधारें।

इसलिय मुन्शी समर्थदान ने उन्हें अजमेर पधारने के लिये दिल्ली

एक विद्वपी की पत्र लिखा था। उसके उत्तर में महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार लीला करते हुए उन्हें लिख दिया था कि आप निवासस्थान आदि का

प्रवन्ध कर लेवें हम दिही के कार्य्य से निवृत्त होकर अजमेर आवेंगे और आने से पूर्व पन्न द्वारा सूचना देंगे और रेल पर सवार होते समय तार देंगे। महाराज का पत्र आते ही भक्तजन के मुख कमलहर्ष से विकसित हो गये और उन्होंने सोत्साह चन्दा एकत्र किया और निवास स्थानादि का प्रवन्ध करके महाराज की सेवा में पत्र द्वारा

निवेदन किया कि यहां सब तैयारी होगई है, श्राप पथारें। महाराज के श्रागमन का समाचार विदित होते ही पौराणिक युन्द में ऐसी खलबली मची जैसो सिंह के श्रागमन से मुगों के मुण्ड में। श्रातः उनमें से एक ने महाराज को श्राजमर श्राने से रोकने श्रीर इस श्राने वाली श्रापत्ति को टालने के लिये एक लीला रची। उसने जुगलिबहारी शम्मा के कित्पत नाम से महाराज को एक पत्र मेजा जो १७-१०-१८७८ का लिखा हुश्रा था। उसमें लिखा था कि समर्थदानजी ने प्रयन्न किया श्रीर चन्दा लिखा भी गया, परन्तु उसके प्राप्त होने की श्राशा नहीं है सो फाल्गुन तक श्रावश्यक प्रवन्थ हो जावेगा। समर्थदान श्रापको यह सूचना देनी नहीं चाहते, परन्तु वह यन कर रहे हैं। सब लोग समर्थदान से श्रप्रसन्न हो गये हैं श्रीर बुरा

भला कहते हैं। अब समर्थदान पछताते हैं कि आपको पहले लिख दिया सो अब आप प्रतीक्तान करें, फाल्गुन में सब काम पक्का रक्खेंगे तब आप अनुमह करके हमारी अभिलापा

# महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

पत्र वड़ी चालाकी से लिखा गया था जिससे महाराज को विश्वास होजाय कि वह वास्तव में किसी वैदिक-धर्म के प्रेमी ने लिखा है और वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है। हुआ भी ऐसा ही। महाराज ने सरलचित्तता से उसका विश्वास कर लिया, अजमेर जाने का संकल्प स्थिति करिद्या और २१ अक्टूबर को मुन्शी समर्थदान को पत्र लिख दिया कि आज जुगलविहारी शर्मा की चिट्ठी आई है, जिससे जाना गया कि वहाँ चन्दे का कुछ प्रबन्ध नहीं हुआ है मो तुम कुछ चिन्ता मत करो अब मिलना न हो तो फिर कभी मिलेंगे।

स्वामीजी का पत्र पाते ही लोगों ने जान लिया कि यह सब किसी द्वेपाग्नि से दग्ध-हृदय की लीला है और तुरन्त हो उन्होंने महाराज को लिख दिया कि यहाँ सब तैयारी होगई है, यह पत्र किसी ने जुगलविहारी के नाम से मूँठा भेज दिया है, आप अवश्य पधारें। इसके उत्तर में २८ अक्टूबर को महाराज ने लिख दिया कि हम अवश्य आवेंगे और हमने समक्ष लिया कि जुगलबिहारी शम्मा के नाम से किसी ब्राह्मण ने लीला की है, परन्तु क्या होता है, ऐसे धूर्च बहुत होते हैं। दिखी से रेल में सवार होते समय तार दिया कि हम आते हैं।

जय महाराज अजमेर पहुँचे तो मुन्शी समर्थदान ने वह पत्र देखा और उसके अचरों और लेखन-शैली को देख कर पहचान लिया कि वह नगर के एक प्रतिष्ठित पुरुष का लिखा हुआ है, परन्तु उन्हें अपकीर्त्ति से बचाने के लिये उनका नाम प्रकट नहीं किया।

महाराज को अजमेर बुलाने में परिडत शालिमाम शास्त्री हेडपरिडत गवर्नमेन्ट कॉलेज ने भी विशेष उद्योग किया था। परिडत शालिमाम काशी के प्रधान विद्वान् परिडत राजाराम शास्त्री के शिष्य और परिडत बाल शास्त्री के सहाध्यायी थे।

श्रजमेर में थोड़ा सा विश्राम करके पुष्कर के कार्त्तिकी के मेले में धर्म्भ-प्रचारार्थ चले गये।

पुष्कर में महाराज ने महाराजा जोधपुर के घाट पर नवनाथजी के दरीचे में निवास
पुष्कर किया और दूसरे दिन मेले में एक विज्ञापन वितरण कराया कि
जिस किसी को सनातन वेदोक्त धर्म्म के विषय में कुछ कहना
सुनना हो वह आकर सभ्यता और प्रीतिपूर्वक वार्तालाप करें।

इस शुभ-समाचार के प्रचरित होते ही महाराज के स्थान पर दर्शकों ख्रौर जिल्ला-सुद्धों का ताँता लग गया ख्रौर लोग खपने प्रश्नों के पूर्ण उत्तर पाकर दर्शकों की भीड़ श्रौर श्रीमहाराज के मुखारिवन्द से वैदिक धर्म्म के ख्रश्रुत-पूर्व रहस्य जान कर शान्ति लाभ करने लगे। श्री रावबहादुरसिंहजी मसूदा-धिपित को, जो पीछे ख्राकर महाराज के ख्रमन्य भक्त बने, महाराज के प्रथम बार यहाँ ही दर्शन हुए थे।

पुष्कर में कुछ वाममार्गी साधु रहते थे जिनके विषय में प्रसिद्ध था कि उन्हें मन्त्र सिद्ध हैं और मन्त्र-शक्ति द्वारा वह अलौकिक कार्य कर सकते हैं, वाममार्गी साधु यहाँ तक कि मनुष्य का प्राग्ण-हरण भी कर सकते हैं। अजमेर के पास के एक प्राम के कुछ नवयुवक अजमेर के गवनमेंट कालेज में

#### द्वाविंशति अध्याय

तुम्हारे गुरु को ही मन्त्रसिद्धि दिखावेंगे पढ़ते थे। एक बार उन्होंने इन साधुओं के पास जाकर कहा कि तुम्हारी मन्त्रसिद्धि सब मिथ्या है। साधुओं ने कहा कि हम मन्त्रशक्ति दिखा सकते हैं। छात्रगण ने कहा कि दिखलाओं तो साधुओं ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। उन्होंने कहा स्वामी द्यानन्द

सरस्वती। इस पर साधु बोले कि हम उसी को दिखायंगे। जब वह आवे उसे हमसे मिलाना।

उनमें से कुछ छात्र, एक ठाकुर, एक साधु और मुन्शी समर्थदान ने एक दिन महा-राज से निवेदन किया कि यहाँ कुछ साधु रहते हैं, जो कहते हैं कि साधुक्रों की हमारे हम मन्त्रशक्ति से मनुष्य को मार सकते हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें पास लें स्त्राक्रों परीचार्थ आप के पास लावें। महाराज ने कहा कि लेआक्रो हम तो आप लोगों को निश्चय कराने के लिये ऐसी वातों में उत्साह-

पूर्वक तत्पर रहा करते हैं। फिर लोगों ने पूछा कि आप उन साधुओं की किस प्रकार परीचा लेंगे तो महाराज ने कहा कि हम एक मक्खी को एक शीशों में, जिसमें वायु के आने जाने का मार्ग हो, बन्द करके उनसे कहेंगे कि मक्खों को मारों और जो वह मन्त्र को मनुष्य पर ही चलाना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि मुक्त पर मन्त्र चलाओं। इसके पश्चान् वह लोग साधुओं के पास गये और कहा कि तुम कहा करते थे कि हम अपनी मन्त्रशक्ति खामी दया-

नन्द सरस्वर्ती को दिखायेंगे, सो अब खामीजी यहाँ आए हुए हैं जास्त्रो, जास्त्रो यहाँ उन्हें अपनी मन्त्रशक्ति दिखलाओ। साधु लोग यह सुन कर आग मन्त्र कहाँ रक्खे हैं बगूला होगये और कहा कि जाओ, जाओ यहाँ मन्त्र कहाँ रक्खे हैं,

मन्त्र क्या ऐसे दिखाये जाते हैं ? उन लोगों ने महाराज से सब वृत्तान्त कहा तो उन्होंने कहा कि साधुओं ने आप लोगों को बहकाने के लिए यह प्रपश्च रच रक्या है, परन्तु हमारा आना होगया और उनकी कलई खुल गई अन्यथा आप लोग धोखा खा जाते। हम तो ऐसे बहुत लोगों से मिल चुके हैं, जहाँ जाते हैं ऐसे ही जाल

बिछे हए देखते हैं।

पुष्कर में महाराज बहुत सबेरे भ्रमण करने चले जाते थे। बावस आकर दुग्ध और ब्राह्मी का स्वरस पान करते थे और वेदभाष्य लिखान बैठ दिनचर्या जाते थे। ग्यारह बजे तक वेदभाष्य लिखाते थे और फिर स्नान और दण्ड मुगदर का व्यायाम करके भोजन पाते थे। रात्रि में

चित्रक की छाल के साथ दुग्ध-पान करते थे।

एक दिन बूँदी के राज-परिहत शास्त्र-चर्चा के लिये महाराज के पास आये और पद्मपुराण का एक स्रोक पढ़ कर मूर्ति-पूजा सिद्ध करने का यक्ष बूँदी का राज-पंडित किया। महाराज ने तत्त्रण एक स्रोक रच कर मूर्ति-पूजा का खंडन किया। बूँदी के परिहत ने पूछा कि यह किस प्रनथ का स्रोक है, तो कहा कि पहले आप बताइए कि तुम्हारा स्रोक किस प्रनथ का है। परिहत ने कहा कि पद्मपुराण का। महाराज ने कहा कि हमार स्रोक दयानन्द-पुराण का है। परिहत ने पूछा वह पुराण कैसा है। महाराज ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पुराण का

400

# महर्पि द्यानन्द का जीवन-चरित

पुराण कर्ता तो अब जीवित नहीं है और दयानन्द पुराण का कर्ता तुम्हारे सम्मुख ही विद्यमान हैं। और हमारे श्लोक के अनुकूल वेदादि शास्त्रों के अनेक प्रमाण हैं, तुम्हारे श्लोक के अनुकूल वेदादि का कोई प्रमाण नहीं है। अतः पद्म-पुराण की अपेता दयानन्द-पुराण ही अधिक प्रामाणिक है। यह सुन कर पण्डितजी अप्र-तिभ होकर चुप होगये।

एक दिन एक और परिडत ने पृछा कि गायबी किसे कहते हैं।

महाराज ने उत्तर दिया कि गायत्री वेद के एक छन्द का नाम है, जैसे अनुष्टुप्,
तिष्टुप् आदि छन्द हैं, वेस ही गायत्री भी एक छन्द है और उसमें
एक और पिएडत वेद के अनेक मन्त्र हैं। परन्तु जिस गायत्री का ब्राह्मण जप करते
हैं वह एक ही है। पिएडत ने कहा कि गायत्री २४ प्रकार की है।
जैसे राम-गायत्री, कृष्ण्-गायत्री इत्यादि। राम-गायत्री इस प्रकार है—दशरथाय विद्महि
सीनापत्रय धीमहि तन्नी रामः प्रचोदयात्। महाराज ने हास्य भाव धारण करके कहा कि
गायत्री २४००० प्रकार की है जैसे:—

शीतला बाहनाय विद्याहिलम्बकर्गाय श्रीमहि तन्नो गर्दमः प्रचोदयात । इसी प्रकार ज्ञा, छत्री स्नादि की गायत्री पढ़ कर सुनाई। पिएडत ने पूछा स्नापकी गाय- त्रियाँ कहाँ हैं। महाराज ने पिएडत से कहा तुम्हारी गायत्रियाँ कहाँ हैं। पिएडत ने कहा कि शास्त्रों में। महाराज ने कहा कि हमारी गायत्रियाँ भी शास्त्रों में हैं। पिएडतजी फिर कुछ न बोले।

ज्ञात होता है कि महाराज ने परिडतजी को अरुपविद्य देख कर ही इस प्रकार की

रङ्गभङ्गी की अवनारम्मा करके उन्हें परास्त करने की चेष्टा की थी।

एक और परिडत एक दिन महाराज के पास आये। महाराज ने उनसे पूछा कि फिर एक और पंडित आपने क्या २ प्रनथ पढ़े हैं ? परिडत ने कहा कि भागवत। फिर निम्न लिखित प्रश्नोत्तर हथे:—

स्वामीजी-पृथ्वी का आधार क्या है ?

परिडत-वासुकि।

स्वामीजी-वासुिक के पिता कौन थे ?

पिएडत -कश्यप ।

स्वामीजी-कश्यप के पिता कौन थे ?

परिडत - मरीचि ।

खामीजी-मरीचि के पिता कौन थे ?

पग्डित-ज्ञह्या ।

स्वामीजी—इन तीनों के समय में प्रुथ्वी का आधार क्या था ?

पिंडतर्जी इस प्रश्न का कोई उत्तर न देसके। तब महाराज ने कहा कि शेपा धारा भूः। प्रलय के पश्चान् परमश्चर ही शेप रहता है अतः उसका नाम शेप है और परमेश्वर ही प्रथ्वी का आधार है।

पुष्कर से महाराज अजमेर लौट आये और रामप्रसाद के बाग में ठहरे।

#### द्वाविंशति अध्याय

पुष्कर से लौट कर, महाराज १४ नवम्बर सन् १८७८ को अजमेर पहुँच गये। श्रीर उसी दिन से व्याख्यान देने आरम्भ कर दिये। पहला व्याख्यान ईश्वर के एकत्व पर, दूसरा उसी विषय पर तथा वेदों के ईश्वरोक्त होने पर, तीसरा वेदों में भिन्न २ विद्याओं के होने पर, चौथा इश्वील और क़ुरान की समालोचना पर हुआ। इश्वील पर जो आचेप हुए उन्हें सुन कर पादरी में ने कहा कि यदि यह प्रश्न हमारे पास लिख कर भंज दिये जावें तो हम उनका उत्तर देवें। इस पर महाराज ने कहा कि मैं इश्वील के वाक्य २ भेज दूंगा और उन पर आप से प्रश्न करूँगा। पाँचवां व्याख्यान सती आदि की छप्रधाओं और आय्यों के देशान्तर में जाने के विषय पर, छठा जन्ममरण पर, सातवाँ आय्यों की उन्नति और अवनित पर हुआ। अवनित के कारण यह वतलाये कि आय्यों के पास असंख्य धन हो गया था जिससे वह भोग-विलास में पड़ कर अन्याय करने लगे, अन्याय से ही राज्य में अवनित हुई और महाभारत का युद्ध हुआ जिससे सब कुछ नष्ट होगया।

२८ नवम्बर को पादरी ये से शास्त्रार्थ हुन्ना उनके साथ पादरी डाक्टर हज्बैगड भी थे। पादरी साहब के पास महाराज ने इञ्जील के ६४ वाक्य लिख कर भेजे थे, जिन पर महा-राज को प्रश्न करने थे।

शास्त्रार्थ की सूचना सर्वसाधारण को विज्ञापन द्वारा दी गई थी और नियत दिवस पर शास्त्रार्थ देखने के लिय लोग बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। दर्शकों में हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, प्रतिष्ठित पुरुप, उच्च राजकम्भेचारी सब ही धम्मीवलम्बी और सब श्रीणयों के लोग थे।

नियत समय पर महाराज, पादरी मे ख्रौर डाक्टर हज्बैंड शास्त्रार्थ-स्थल में पहुँच गये। शास्त्रार्थ को लिखने के लिए दो हिम्दू और एक मुसलमान नियत हुए। शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ। महाराज ने प्रश्न किया कि इश्जील उत्पत्ति की पुस्तक पर्व र आयत २ में लिखा है कि पृथ्वी वेडौल थी। परमेश्वर सर्वज्ञ और सब विद्यात्रों में पूर्ण है, उसके रचे पदार्थ में वेडौलपन नहीं हो सकता। पादरी साहब ने उत्तर दिया कि वेडौल का यहाँ आशय उजाड़ से हैं। महाराज ने फिर कहा कि यह अर्थ नहीं हो सकत, क्योंकि बेडौल से अगला शब्द सूनी है जिस के अर्थ उजाड़ के हैं। दो समानार्थक शब्दों का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता। पादरी साहब ने कहा कि ऐसा होता है, इवरानी भाषा का एक उदाहरण दिया और एक कारसी के बूर्दीबाश शब्द का। उक्त शब्दों के स्थान में बीरान श्रीर सुनसान शब्द रख कर पादरी साहब ने कहा कि देखिए उर्हू में अर्थ ठीक हो जाता है। महाराज ने फिर प्रश्न करना चाहा तो पाइरी साहव ने रोक दिया कि वाक्य बहुतसे हैं एक वाक्य पर दो प्रश्न श्रौर दो ही उत्तर होने चाहिएँ। महाराज ने कहा कि कम से कम दस प्रश्न तो हों, परन्तु यह भी स्वीकार न हुआ। महाराज ने कहा कि अच्छा तीन प्रश्न तो कर लेने दीजिए, परन्तु पादरी साहब ने मान कर न दिया तो महाराज को उनकी हठ माननी पड़ी। दूसरा प्रश्न उत्पत्ति की पुस्तक पर्व आयत २ के ही ऊपर था कि पहली श्रायत में कहा गया है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का रचा और इस आयत में कहा है कि परमेश्वर का आत्मा जल पर डोलता था, जब जल उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो उस पर परमेश्वर का आत्मा कैसे डोलने लगा और पूछा कि परमेश्वर आत्म-रूप है वा

# महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

शरीरधारी। यदि शरीरधारी है तो वह त्र्याकाश त्र्यौर पृथ्वी को बना नहीं सकता त्र्यौर न वह व्यापक रह सकता है और जब उसका ऋात्मा जल पर डोलता था तो उसका शरीर कहाँ था । पादरी साहव ने उत्तर दिया-पृथ्वी की सृष्टि के अन्तर्गत जल की सृष्टि भी त्रागई त्रौर परमेश्वर त्रात्मरूप है। महाराज ने कहा कि इञ्जील में लिखा है कि परमेश्वर ने ऋादम की वाड़ी को बनाया, वहाँ ऋाया, फिर ऊपर चढ़ गया, वह सनाई पर्वत पर गया, उसने मूमा और इवराहीम की स्त्री सारह से बातें कीं, वह डे के भीतर गया, उसने याकूव से मह-युद्ध किया इससे तो परमेश्वर शरीर-धारी प्रतीत होता है। पादरी साहब ने उत्तर दिया कि उपरोक्त त्रायत से इन वातों का कोई सम्बन्ध नहीं है त्र्यौर यहूदी, ईसाई, मुसलमान सव परमेश्वर को आत्मरूप हो मानते हैं। फिर महाराज ने प्रश्न किया कि उसी पर्व की २६ वीं आयत में परमेश्वर का आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनाना लिखा है इससे स्पष्ट है कि परमेश्वर का स्वरूप भी श्रादम के स्वरूप जैसा ही होगा। पादरी साहव ने कहा यहाँ शरीर का कुछ कथन नहीं है। परमेश्वर ने ऋादम को पवित्र, ज्ञानवान, ऋौर श्रानिन्दित रचा, जब आदम ने पाप किया वह पतित होगया और विश्वासी लोग बदल कर फिर ईश्वर के स्वरूप में ऋर्थान् पवित्रता, ज्ञान और ऋानन्द में बन जाते हैं। महाराज ने फिर प्रश्न किया कि परमेश्वर के सहश आदम के बनने से परमेश्वर का देहधारी होना सिद्ध होता है। यदि आदम पवित्र था तो उसने परमेश्वर की आज्ञा क्यों भङ्ग की। बह ज्ञान-बान् भी नहीं था क्योंकि उसे ज्ञान तब हुन्त्रा जब उसने ज्ञान के पेड़ का फल खाया। यदि त्रादम त्रानित्त होता तो उसे दुःख क्यों होता, विश्वासी भी वैसे ही पतित हो सकते हैं जैसे आदम हुआ। पादरी साहब ने कहा कि आदम पहले पवित्र था, आज्ञा भङ्ग करने से पापी हुआ। यह बात नहीं है कि उसे ज्ञान पीछे से हुआ वल्कि यह है कि फल खाने के पश्चान् पाप करने के कारण उसे लजा आने लगी। आद्म परमेश्वर के समान बनाया गया था न कि तुल्य, परमेश्वर का रूप शरीर जैसा नहीं है। फिर महाराज ने उत्पत्ति पर्व २ श्रायत ३ को प्रस्तुत करके कहा कि इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने ६ दिन में जगत् को रच कर सातवें दिन विश्राम किया। परमेश्वर जब सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सिबदानन्द स्वरूप है तो उसे जगत् के रचने में परिश्रम ही क्या हो सकता है श्रौर उसे विश्राम करने की क्या आवश्यकता है।

पादरी साहय ने इसका कोई उत्तर न दिया श्रीर कहा कि समय होगया है, हम श्रियिक नहीं उहर सकते । बोलते समय लिखा जाता है इसमें बहुत देर लगती है, यदि ऐसा न किया जाय तो श्रागे हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं, श्रम्थथा नहीं । यदि स्वामीजी को प्रश्नोत्तर लिखित ही श्रीमलित हैं तो वह हमारे पास प्रश्न लिख कर भेज दें हम उत्तर लिख कर भेज देंगे । यह बात महाराज के मनोनीत न हुई क्योंकि उसमें समय बहुत लगता श्रीर बहुत से लोग उन्हें सुन भी नहीं सकते, लिखे जाने में यह लाभ है कि कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने श्रमुक बात नहीं कही श्रीर न कोई यथार्थ बात को छिपा सकता है।

पादरी साहब ने कहा कि प्रस्तुत रीति में लोगों के सुनने का लाभ दिखाया है सो उपस्थित मनुष्यों में से थोड़े ही हमारी बात समके होंगे। इस पर मुसलमान लेखक तथा श्रन्य मुसलमान कह उठे कि हम कुछ नहीं समके। पादरी साहब कट बोल उठे कि जब

# द्वाविंशति अध्याय

लिखने वाला ही नहीं समका तो और कौन समक सकता है। इस पर महाराज ने दूसरे दोनों लेखकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सब कुछ समक गये। महाराज ने कहा कि दो तो समक गये, एक ने नहीं समका तो क्या!

किर महाराज ने कहा कि शास्त्रार्थ के तीन परत लिखे गये हैं, आप इन पर हस्ताचर कर दीजिये, परन्तु उन्होंने न किये और एक परत अपने साथ लेकर चले गये, शेप दो परतों पर महाराज ने अपने और सरदार बहादुर अमीचन्द जज और पिछत भागराम इश्जीनियर के हस्ताचर कराकर उन्हें अपने पास रख लिया।

२९ नवस्वर को पादरी साहव ने महाराज को लिखा कि यदि प्रश्नोत्तर न लिखे जायं तो हम आज शास्त्रार्थ के लिये प्रस्तुत हैं, परन्तु महाराज ने इसे स्वीकार न किया और शास्त्रार्थ समाप्त हो गया।

यह शास्त्रार्थ 'थियासोफिस्ट' के जनवरी सन् १८८० के अङ्क (भाग १ अङ्क २) के

प्रष्ठ ९८-१०० पर छपा था।

इस शास्त्रार्थ के विषय में कर्नल आल्काट सम्पादक 'थियासो फिस्ट' ने श्रपनी सम्मिति देते हुए लिखा था, जिसका भाव यह था कि पादरी लोग भारतवर्ष में सर्वसाधारण की सभाश्रों में भारतीय विद्वानों से शास्त्रार्थ करने से वचा करते हैं और अपना प्रचार नीच और अशिचित लोगों में ही करते हैं। स्कूलों और कालेजों में यदि कोई बुद्धिमान् विद्यार्थी कोई प्रश्न करता है तो कह दिया करते हैं कि हमारे घर पर आना हम निज में समभा देंगे। योहप और अमेरिका के धनी लोग इन्हें धन देकर युथा नष्ट करते हैं।

पादरी में ने भी उक्त मासिक पत्र में लिखा था कि यदि खामीजी श्रपने श्राद्तेपों के उत्तर उक्त मासिक द्वारा सुनना चाहें तो मैं उत्तर देने को प्रस्तुत हूँ। इसका उत्तर महाराज ने दे दिया कि जब पादरी साहब ने श्रजमेर में दूसरे दिन शास्त्रार्थ करना खीकार नहीं किया तो श्रव मैं उनसे शास्त्रार्थ करना नहीं चाहता, हाँ यदि कोई विशप साहब 'थियासोकिस्ट' के द्वारा शास्त्रार्थ करना चाहें तो हम उद्यत हैं।

रा० व० श्यामसुन्दरलाल ने, जो राज्य किशनगढ़ के दीवान पद पर प्रतिष्ठित हुए, देवेन्द्र बाबू से कहा था कि उस शास्त्रार्थ में प्रे साहव सुनिश्चित रूप से परास्त हुए थे।

डा० पादरी हज्वेंगड ने, जो इस शास्त्रार्थ में पादरी ये के साथ थे, इंडियन मिरर कलकत्ता के 'सगडे एडीशन' ३१ अगस्त सन् १८७९ के ऋडू में लिखा थाः—

"प्रत्येक सायङ्काल को लोगों के बृहत्समूह पण्डितजी की वेद-व्याख्या सुनने के लिये एकत्रित होते थे। श्रोर यद्यपि हिन्दू सांभित हुए श्रोर मुसलमान शीघ ही कर भाव सम्पन्न हो गये तथापि सबने यह श्रानुभव किया कि वह एक ऐसे मनुष्य के सम्मुख हैं, जिसकी मानसिक शक्तियाँ दुर्लभ हैं, जिसकी बुद्धि परिष्क्रत, तर्क-शक्ति सूक्ष्म श्रोर प्रभावोत्पादक शक्ति प्रवल है। उनके व्याख्यानों ने बड़ा प्रभाव उत्पन्न किया श्रोर देशी लोग धार्मिक विपयों में ऐसे उत्तेजित हुए जैसा मैंने श्रपने श्रजमेर से सम्बन्ध रखने के समय पहले कभी नहीं देखा था।

मुहम्मद मुराद्म्प्रली सम्पादक 'राजपूताना गजट' पाँच वार महाराज से मिले थे। उन्होंने निम्नलिखित प्रभ उनसे किये थे:—

488

# महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

प्रश्न नं १-जात्मा क्या वस्तु है ?

प्रश्न नं २ र—बहुत से धर्मी यह मानते हैं कि श्रुम कर्मी करने से शरीर के नष्ट होने के पश्चात् मनुष्य की मोच हो जाती है, मोच किस बस्तू का नाम है ?

प्रश्न नं २ — बार २ जन्म लेने का क्या कारण है ? यदि यह वात मानी जावे कि मनुष्य को पाप करने के कारण बार २ जन्म लेना पड़ता है तो मरे विचार में मनुष्य का स्वाभाविक गुण ही यही है कि जब तक ज्ञान प्राप्त न हो अवश्य पाप करता रहे। ऐसी दशा में पाया जाता है कि स्वयं परमेश्वर ही की इच्छा से मनुष्य बार २ जन्म लेने के लिये वाध्य ठहरता है। यदि परमेश्वर की इच्छा न हो तो मनुष्य माँ के पेट ही से ऐसा उत्पन्न हो और पवित्रता प्राप्त करके आये ताकि पाप का कर्जा भी न हो।

प्रश्न नं १८—वुराई चाहे शैनान से चाहे ख्यं परमेश्वर से उत्पन्न हुई है तो ज्ञात हुआ कि परमेश्वर के अतिथिक्त भी कोई वस्तु वुराई वा भलाई की ऐसी ही है जो ख्यं ही उत्पन्न होने की शक्ति रखनी है और परमेश्वर के वस की नहीं है और जो परमेश्वर ही ने इस वुराई को उत्पन्न किया है तो बुराई का आरम्भ करने वाला भी परमेश्वर है और यतः उसकी बनाई हुई कोई वस्तु उत्तमता से झून्य नहीं है और न निरर्शक तो इसका अवश्य भावी परिगाम यह होगा कि स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य के लिये वुराई उत्पन्न की तो किर बुराई का दगड़ क्यों है ?

मौलवी साहब कहते हैं कि स्वामीजी ने मेरे प्रश्नों का कई प्रकार से उत्तर दिया। प्रश्न नं० १ व ४ के उत्तर इतने युक्ति-संगत थे कि मेरा सन्तोप हो गया ख्रौर प्रश्न नं० २ व ३ के उत्तर देने का फिर बचन दिया।

उसी दिन सायङ्काल को महाराज का व्याख्यान था। व्याख्यान में वह दो २ चार वाक्यों के पश्चान् गिलास में से पानी के घूँट लेते थे। पीछे प्रशंसित मौलर्वा साहब ने इसका कारण पूछा तो महाराज ने कहा—इसमें एक रहस्य है। कहते २ मन में आवेश आ जाता है, वह पानी के घूँट लेने से दय जाता है।

मौलवी सोहब गो-रत्ता के समर्थक थे । इसे ज्ञात करके महाराज उनसे बहुत प्रसन्न हुए श्रीर उन्हें श्रपना एक कोटा दिया ।

रा० व० श्यामसुन्दरलाल आदि ने उन्हीं दिनों अजमेर में एक सभा प्रार्थना-समाज के नाम से स्थापित की थी जिसके अधिवेशन रिववार को हुआ करते थे। महाराज ने कहा कि प्रार्थना-समाज नाम ही अशुद्ध है, क्योंकि समाज के अर्थ सभा के हैं फिर प्रार्थना की सभा के क्या अर्थ हां सकते हैं। रा० व० ने इसका यह उत्तर दिया कि प्रार्थना-समाज को प्रातित्पुरुप समास न लेकर चतुर्थीनत्पुरुप समास लेने से अर्थ ठीक हो सकते हैं। महाराज ने यह भी कहा था कि गीत वाद्य करके ईश्वर की ध्यान-धारणा वा स्तुति-प्रार्थना करना आर्थ्य भाव नहीं है, योरुपीय भाव का अनुकरण मात्र है। आर्थ्य लोग ईश्वर की ध्यान-धारणा एकान्त में करते थे।

वेद में विज्ञान के सारे तत्व निहित हैं, इस विषय पर बातचीत होने पर रा० व० ने यह आचेप किया था कि योरुपीय विज्ञान के सिद्धान्त स्थिर नहीं हैं। जो सिद्धान्त आज स्थिर किया जाता है वह दश वर्ष पीछे असत्य कहकर त्याग दिया जाता है। तब ऐसे

#### द्वाविंशति अध्याय

सिद्धान्तों को वेद में बतलाना उन्हें अश्रान्त कहना है जिन्हें योरुप के वैज्ञानिक खयं अश्रान्त नहीं मानते। यदि आज एक सिद्धान्त को आप वेद में बतलाते हैं तो उसे अश्रान्त मानना पड़ेगा। फिर यदि कल को वह त्याज्य सिद्ध हो तो उसकी अश्रान्तता और साथ में वेदों की अश्रान्तता भी जाती रहेगी। इसके उत्तर में महाराज ने कहा कि जो वैज्ञानिक तत्व हमें मन्त्रों में दृष्टि पड़ते हैं, उन्हें हम अपने भाष्य में क्यों न लिखें।

इस पर हमें यह कहना है कि वैज्ञानिकों की सम्मित अन्तिम नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ ऐसे भी सिद्धान्त हैं जो पहले सत्य सममें जाते थे और फिर असत्य सममें जाने लगे, वहाँ हम यह भी पाते हैं कि असत्य कह कर त्यागे हुए सिद्धान्त

पुनः सत्य माने जाने लगे।

राव्यव्यार अन्य भी कई लोगों का विश्वास है कि खामीजी ने अंग्रेजी शिज्ञान प्राप्त मनुष्यों से विज्ञान की दों चार वातें सुन सुना कर उन्हें वेदों में से निकालन का यह किया है। परन्तु उनका यह विश्वास सर्वथा निगधार है। वेद में सब विद्याओं का बीज है, यह मन्तव्य केवल खामी दयानन्द का ही नहीं है। यह विश्वास सारे ही ऋषि-मुनियों का रहा है। खामीजी के परलोक-वास को आज इतने वर्ष हो गय, परन्तु वैज्ञानिक संसार ने किसी सिद्धान्त को भी जो खामीजी लिख गये हैं विज्ञान विरुद्ध वा त्याज्य सिद्ध नहीं किया है। खामीजी जो कुछ करते थे अपने आला के अनुकूल करते थे। यदि उन्हें यही करना होता कि विज्ञान के तत्यों को बलात् वेद के मन्त्रों में से निकालें नो वह किसी वैज्ञानिक सं पूछताछ करके ऐसे अनक सूक्ष्म तत्यों का अपने वेदभाष्य में समावेश कर सकते थे। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल दो चार बातें ही दिग्दर्शन के लिये लिखी हैं और कहीं रे ऐसी बातों का भी उल्लेख किया है जिनका उस समय तक वैज्ञानिकों को भी पता न था। ऐसी बातों के विपय में आज्ञेश लिया है जिनका उस समय तक वैज्ञानिकों को भी पता न था। ऐसी बातों के विपय में आज्ञेश लिया है जिनका उस समय तक वैज्ञानिकों को मिलाक में कहाँ से आई जब कि वह वैज्ञानिकों के मिलाक में भी नहीं आई थीं। ऐसी बातों वैज्ञानिकों को खामीजी के वेदभाष्य रचने से वर्षों पीछे ज्ञात हुई।

इससे स्पष्ट है कि महाराज पर यह दोप लगाना कि उन्होंने अपने वेद्रभाष्य में विज्ञान की बातें इघर उधर से सुन सुना कर लिख दो हैं कितना निर्मूल है। यह वात कि वेद में वैज्ञानिक तत्व निहित हैं, वेद के कई स्थलों से ऐसी स्पष्ट हो जाती है कि उसके विषय में कोई सन्देह हो ही नहीं सकता। डाक्टर लोगों का यह सिद्धान्त है कि यहमा के कीटाणु गौ के दूध से मनुष्य के शरीर में पहुँचते हैं और इस कारण योरूप में अत्यन्त सावधानी की जाती है कि किसी ऐसी गौ का दूध मनुष्यों के पीन के काम में न लाया जावे जिसके शरीर में यहमा के कीटाणु हों। यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में ही ऐसी गौओं के लिये प्रार्थना की गई है जो अयहमा हों, जिन्हें यहमा का रोग न हो। अब क्या यह कहा जायगा कि यह सिद्धान्त भी योर्गप के वैज्ञानिकों से ही उधार लिया गया है ? योरुपीय विज्ञान का एक सिद्धान्त यह है कि वनस्पति सूर्य्य-शक्ति को सुरिच्चत रखती है (Plants conserve solar energy) हमारे समालोचक क्या कहेंगे जब हम उन्हें यह बतावेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में आपिध शब्द की निरुक्ति यह की गई है कि आपिध को ओपिध इसलिये कहते हैं कि वह आपिध शब्द की निरुक्ति यह की गई है कि आपिध को ओपिध इसलिये कहते हैं कि वह आपि ( गर्मी वा सूर्यशक्ति) को धारण करती है। क्या ऐसे २ स्पष्ट उदाहरणों के होते हुए ५१३

# महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

भी यह कहा जायगा कि वेदों में वैज्ञानिकतत्वों को दयानन्दने बलात् दूं सने का यत्न किया है ? एक बार रा० बहादुर श्यामसुन्द्रलाल ने महाराज से कहा कि आप मूर्तिपूजा पर इतना तीत्र त्राक्रमण क्यों करते हैं, उसे थोड़ासा नम्न कर देने से भी तो कार्य्य चल सकता है ? महाराज ने उत्तर दिया कि यह हम भी जानते हैं कि मृर्तिपूजा पर आक्रमण का वेग कुछ कम करने से अनेक लोग हमारे पत्त में आ सकते हैं और हमारे प्रति निन्दा और अत्या-चार भी कुछ कम हो जावेगा, किन्तु इससे हमारे ब्रत का उद्देश्य शीब ही शिथिल हो जावेगा श्रौर हमारे कार्य्य की स्वतन्त्रता शीव ही विछुत्र हो जावेगी। मूर्त्तिपूजा पर मृदु श्राक्रमण

करने वा उससे किसी प्रकार की सन्धि करने से इमारे सिद्धान्तों की भी वहीं दशा होगी जो अन्य सिद्धान्तों की हुई है और समयान्तर में आर्य्यसमाज पौराणिक होकर हिन्दुओं में मिल जायगा।

महाराज ने अपने एक व्याख्यान में विभिन्न धर्म्मन्प्रत्थों की भ्रान्ति दिखाई थी। प्रकरण पर कथन करते हुए उन्होंने कहा था कि वाइविल के अनुसार सूर्य्य की सृष्टि चौथे दिन हुई फिर तीन दिन किस प्रकार हुए, क्योंकि सूर्य्य के विना दिन का ज्ञान वा नाम कुछ भी नहीं हो सकता। इसे सुनकर एक मुसलमान मिर्ज़ा साहव बोले कि हमारा कुरान तो स्वर्ग से उतरा है, देखिए वह कैसा शुद्ध है। क्या आप क़ुरान में भी कोई भ्रान्ति दिखा सकते हैं ? महाराज ने कहा कि आपके कुगन में लिखा है कि जो पुरुष पाँच वार नमाज पढ़ता है वह स्वर्ग में जायगा और उसे ७० हूरें भोग के लिये मिलेंगी। जो स्त्री ५ वार नमाज पढ़ती हो वह भी खर्ग में जायगी, तो क्या उसे भी ७० पुरुष मिलेंगे ? जिल पुस्तक में ऐसी ऐसी वातें हो वह ईश्वरकृत नहीं हो सकती । यह सुनकर मिर्जा साहव चुप हो गये । इसी समय महाराज का नौगजे वाल पीरजी से भी शास्त्रालाप हुआ था।

महाराज के आगमन से अजमेर में बोर आन्दोलन उपस्थित हो गया था। व्याख्यानों में सहस्रों मनुष्य त्राते थे। त्राजमर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, योरोपियन पादरी, प्रति-ष्ठित मुसलमान प्रभृति भो आतं थे। गवर्नभएट कालेज के शिंसिपल ने छ।त्रों को व्याख्यान सुनने जाने के लिये अनुमति दे दी थी। कुएं की पनिहारियों तक में यही चर्चा रहती थी कि एक ऐसा परिडत आया है जो सब मतों का खरडन करता है। मुसलमान स्त्रियाँ कहती थीं कि ऐ खदा मुसलमानों का बचा।

मसूराधिपति राव वहादुरसिंह महाराज के बड़े अनुरक्त भक्त थे। उनके अनुरोध पर महाज मसदा को चले गये।

माघ हु० ८ सं० १९३५ ऋर्थान् २ दिसम्बर सन् १८७८ को ऋपने भक्त राव बहादुरसिंह से निमंत्रित होकर महाराज मसूदा पधारे मसूदा श्रीर रामवारा में उतरे।

डेरे पर तो निस्यप्रति महाराज आगन्तुकों को उपदेश देते ही थे, व्याख्यान द्वारा भी सर्व साधारण की धर्मी पिपास मिटाने की उन्होंने कुपा की। एक दिन महाराज दुर्ग के भीतर भी गये थे। रावबहादुरसिंह के प्रेम की यह दशा थी कि वह लगभग सारे दिन ही महाराज की सेवा में उपस्थित रहते थे और धर्मीलाप करते रहते थे।

एक दिन रामवारा के हनुमान के मन्दिर में रियासत की अश्वशाला का अध्यश 448

#### द्वाविंशति ऋध्याय

शिवराम आया ! उसने हनुमान की मूर्ति के आगे दण्डवत् की और हनुमान की स्तुति में कुछ आंक पढ़ें । उसने महाराज को प्रणाम न किया । महाराज ने उससे कहा कि तूने हनुमान के आगे हाथ जोड़े, दण्डवत की और खोक भी पढ़े, परन्तु वह तुम से बोला तक नहीं । देख हम तुमे बाला । यह बोला कि हनुमानजी का बोलना हम समभते हैं और लाग नहीं समभते । महाराज ने कहा कि तेरे हनुमान हमसे डरते हैं जो तुमसे गुप्त बोलते हैं । इसके पश्चात् उसने कुछ न कहा ।

१० दिसम्बर सन १८७८ को महाराज बग्घी पर सवार होकर नसीराबाद छावनी

चले गये। विदा करते समय रावसाहव ने २००) महाराज की भेट किये।

नार्मल स्कूल छावनी नसीराबाद के ऋष्यापक पं० सुखदेवप्रसाद ने जब सुना कि श्री महाराज मसूदा में विराजमान हैं, तो उन्होंने महाराज की सेवा में नसीराबाद छावनी पत्रद्वारा नसीराबाद पधारने की प्रार्थना की। महाराज ने उसे स्वी-कार किया। १० दिसम्बर सन् १८७८ की महाराज राव सा० मसूदा

की बर्ग्या में नमीराबाद पथारे। दो सबार उनकी अरदली में थे। पंडित सुखदेवप्रसाद ने उन्हें बस्ती से एक मील दूर पर भूताखेड़ी के बाग़ीचे में ठहरा दिया ख्रीर उनके विश्रामादि का प्रबन्ध करके ख्वयं उनके व्याख्यान के प्रबन्ध में लग गये।

दूसरे दिन उन्होंने व्याख्यान के स्थानादि का निश्चय करके एक विज्ञापन लिखा और उसकी कई प्रतिलिपि तैयार कराकर नगर में चिपका दीं और विशेष प्रवन्ध में विज्ञ विशेष व्यक्तियों को भी देदीं। व्याख्यान के लिये शोभाराम का

मन्दिर निश्चित किया था। पंडित सुखदेवप्रसाद ने अपने रकूल के दो अध्यापकों से व्याख्यान के प्रवन्ध में सहायक होने की अध्यर्थना की तो उन्होंने सहायता करनी खीकार करली। व्याख्यान का समय ७ वजे सायङ्काल घोषित किया गया था। पंडित सुखदेवप्रसाद ५ वजे के पश्चात् महाराज को लिवालाने को वग्धी लेकर उनके डेर पर गये। उन पंडितजी के दोनों सहायकों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि आपके लौटने तक हम प्रकाश और कर्श का सब प्रवन्ध कर रक्खेंगे। परन्तु जब वह महाराज को यथा समय लिवाकर लाये तो देखा कि न वह दोनों अध्यापक ही व्याख्यान खल में हैं, न प्रकाशादि का ही कुछ प्रवन्ध है। मन्दिर के एक पुजारी के कहने से उन्हें पता लगा कि उनके सहार यकों ने धूर्तता की और कुछ भी प्रवन्ध न किया। महाराज ने कुछ विरक्त होकर उनसे कहा कि तुमने कैसा कचा प्रवन्ध किया है, तब उन्होंने सारा वृत्तान्त महाराज को सुनाया और महाराज को वाजार में लिवा ले गये और कुछ मित्रों की सहायता से दस मिनट की दौड़ धूप के पश्चात् वह व्याख्यान के लिये एक स्थान प्राप्त करने में सफल हो गये।

व्याख्यान होने ही वाला था कि दो जैनियों ने महाराज से कुछ प्रश्न करने श्रारम्भ कर दिये, परन्तु १५-२० मिनट में ही अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर जैनियों से प्रश्नोत्तर शान्त होगये। उसके पश्चात् व्याख्यान हुआ। उस दिन श्रोताओं की स्प्रोर तीन व्याख्यान संख्या ६०,७० ही थी। व्याख्यान का विषय कर्त्ताकर्तव्य था। दूसरे और तीसरे दिन भी व्याख्यान उसी विषय पर हुआ। दूसरे

**E**9

# महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

व्याच्यान में श्रोतात्रों की संख्या १५० ऋौर तीसरे में २०० होगई। व्याख्यानों की सबने प्रशंसा की। यद्यपि व्याख्यान तीन हो हुए परन्तु उनसे ही नगर में जागृति होगई।

पण्डित सुखदेवप्रसाद पहले मिशन स्कूल में नौकर थे। ईसाइयों के संसर्ग से उनके विचार ईसाई धर्म की खोर मुक गये थे खौर वे ईमाई होने को उद्यत होगये थे कि सौभाग्य से उन्हें खजमेर में महाराज के व्याख्यानों के सुनने का खबसर प्राप्त हुआ। तब उनके विचारों में एकदम परिवर्षन होगया खौर वह ईसाई न हुए। पाद्रियों ने चिद्र कर उन्हें स्कूल से खलग करिया। उसके पश्चात् वह कम वेतन पर नार्मल स्कूल में खथ्यापक होगए, वह खार्स्य समाजी होगये और वैदिक धर्म का उपदेश और ईसाई खौर मुसलमान मतों का खएडन करने लगे।

नसीरावाद से महाराज जयपुर को सवार होगये।

जयपुर में महाराज १४ दिसम्बर सन् १८७८ को पहुँचे त्र्यौर सदासुख ढढ्ढे के बाग में साँगानर दरवाजे के बाहर उत्तरे । ठाकुर रघुनाथसिंह, किनष्ठ पुत्र जयपुर ठाकुर रणजीतसिंह ने उनसे त्र्यपन बाग में चलने के लिये प्रार्थना

की परनतु उन्हों ने कहा कि यही स्थान अच्छा है।

कुछ दिन तक तो परिडत लोग तथा अन्य जिज्ञासु महाराज के डेरे पर आकर प्रश्नोत्तर करते रहे, फिर ठाकुर लाइमणसिंहजी की प्रार्थना पर उन्हों प्रश्नोत्तर और ने तीन व्याख्यान उनकी हवेली पर दिये। महाराज के पास राज्य व्याख्यान और अन्य उच्च कर्मचारी तथा सरदार जागीरदार आकर धर्मीपदेश सनते रहे।

एक दिन ब्राह्मणों ने कुछ लड़कों को बहका कर श्रीर उन्हें कुछ प्रश्न लिखा कर महाराज के पास भेजा। महाराज उनकी इस धूर्तता की जान विद्वेपियों की धूर्तता गयं श्रीर उन लड़कों से कह दिया कि यदि यह प्रश्न तुम्हारे बनाये हुए हैं तो हमारे शिष्यों से करो श्रीर यदि तुम्हें उन से उत्तर न मिले तो हमारे पास त्याना श्रीर यदि यह प्रश्न तुम्हारे गुरुशों के हैं तो उन्हें हमारे पास लेशाश्री हम उत्तर हैंगे।

कुछ लोगों ने महाराज से प्रश्न किया कि इस समय श्रापका उपलिश पर श्री तरा हमारे पास लेशा हम उत्तर हैं हो पर स्थान हम समय श्री करा हमारे हो हमारे पास लेशा हम उत्तर होंगे।

उपदेश पहले से उन्देश पहले से भिन्न क्यों है, तो महाराज ने ऋति सरलचित्तता से भिन्न क्यों हैं कहा कि उस समय हम ऋज थे।

भू तक है । कि पान उस समय ६म अश था। मरठ के एक गुजराती ब्राह्माग्रा न रुड़की जाकर यह किंवदन्ती फैलादी कि महाराजा

जयपुर ने स्वामीजी को वन्दीगृह में डाल दिया है। उसने कहा कि वन्दी होने की मेरठ में दो चार दिन हुए एक ब्राह्मण जयपुर से आया था, वह किवदन्ती कहता था कि यह दुर्घटना मेरी आँखों देखी है और कारण वह वतलाता था कि महाराजा के भाई का अभी थोड़े दिन हुए देहान्त

होगया था और स्वामीजी श्राद्धादि का खरडन करते थे, इस से महाराजा बहुत दुःखित हुए।

यह सुनकर महाराज के भक्तों को बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने तुरन्त एक तार अजन मेर को दिया। ५, ६ घन्टे तक कोई उत्तर न आया इससे चिन्ता भक्तों की चिन्ता और वढ़ीं, फिर दूसरा जवाबी तार दिया, उसका उत्तर आया कि ५१६

### द्वाविंशति अध्याय

महाराज जयपुर गए हैं। चिन्ता द्विगुणित होगई। १९ दिसम्बर को स्वयं महाराज को तार दिया। उसका उत्तर आया कि हम सकुशल हैं, तब कहीं जाकर भक्तजन के जी में जी आया।

श्रीप्रसाद जयपुर में एक उच्चपदस्थ राजकर्मचारी थे; श्रीप्रसाद ने खामीजी की बहुत सेवा शुश्रूपा की। वह महाराज के मन्त्री ठाकुर फतहसिंहजी के मित्र थे। उन्होंने मन्त्री महादय से कहा कि खामीजी से महाराजा का वार्त्तालाप करायो। उन्होंने महाराजा से निवेदन किया कि एक बड़े विद्वान् संन्यासी जयपुर त्याये हुए हैं यदि इच्छा हो तो उनसे साज्ञात् कीजिये।

इससे पूर्व ही श्राद्ध, मूर्ति-पूजा-खगडन और ब्राह्मण के बहकाने के कारण स्वामीजी रुष्ट होगये थे। महाराजा ने कहा कि क्या तुम्हारा आश्य दयानन्द से हें ? यिद सुक्त में शिक्त है तो मैं उसे कुत्तों से फड़वा दूंगा। मन्त्री महोदय ने यह बातें श्रीप्रसाद से कहीं और उन्होंने स्वामीजी की सेवा में आकर प्रार्थना की कि महाराज! ऐसी अवस्था में आफ का जयपुर रहना उचित नहीं हैं, परन्तु महाराज ने निर्मीक भाव से कहा कि तुम राजा के नौकर हो तुम उसकी आज्ञा मानो हम उसके नौकर नहीं हैं। इसके पश्चान् वह ९ दिन जयपुर स्त्रीर यथापूर्व निर्मय होकर सत्सङ्कियों को सत्य धर्म्म का उपदेश करते रहे।

श्रीप्रसाद के राबुद्यों ने महाराजा से जाकर कहना त्यारम्भ किया कि श्रीप्रसाद दया-नन्द के पास रात्रि को जाता है त्यौर उसी ने त्यापकी इच्छा के विरुद्ध दयानन्द को जय-पुर से नहीं जाने दिया है। इसका परिणाम यह हुत्या कि महाराजा ने किसी मिप से श्रीप्रसाद को कारागार में डलवा दिया।

२४ दिसम्बर को महाराज ने प्रस्थान किया और २५ दिसम्बर को रिवाड़ी जा विराजे। जब महाराज दिल्ली के दरबार में पधारे थे तो वहाँ रिवाड़ी के प्रमुख जमीदार राव

युधिष्ठिरसिंह्जी भी गये थे। राव महोदय बहुधा महाराज की सेवा रिवार्ड़ी में जाया करते थे ऋौर उनके उपदेशों को सुनकर ऋाह्नादित होते थे। वह महाराज के प्रति इतने ऋनुरक्त होगये थे कि उन्होंने महाराज

वह महाराज के त्रात इतन अनुरक्ष हान व पान उन्हर्म का ति विवादी प्रधार कर उन्हें सदुपदेश देने की विनयपुरस्सर प्रार्थना की । महाराज ने भी परम दयाछुता से यह वचन दिया कि यदि हम वैदिक धर्म में आपकी निष्ठा देखेंगे तो रिवाड़ी आवेंगे। इसके पश्चात् रावसाहब महाराज से पत्र द्वारा रिवाड़ी प्रधारने के लिये अनुरोध करते रहे। महाराज ने वैदिकधर्म में उनकी श्रद्धा देख कर जयपुर से लौटते हुए रिवाड़ी प्रधारने की कृपा की।

रावसाह्य ने महाराज का ऋत्यन्त सम्मान, प्रेम श्रौर श्रद्धा से स्वागत किया और रावसाह्य का नगर से बाहर लाला की बारहद्री नामक ऋपने उद्यानगृह में ठह- ऋगतिथ्य राया। महाराज ने रिवाड़ी में ११ व्याख्यान मूर्ति-पूजा व मृतक पितृ-श्रीद्ध खरहन, वैदिक मुक्ति, वेदों का और गायत्री का सब को ऋधिकार है, नियोग, पुनर्वि-वाह ऋगदि विषयों पर दिये, जिनमें सैकड़ों मनुष्य उपस्थित होते थे।

शृश्च्याल्यान रावसाहब ने ऋपने बन्धुवर्गों छोर जाति के लोगों को दूर दूर से महाराज के उपदेशश्रवणार्थ बुलाया था। रावसाहब ने एक दिन महा-

राज को अपने गृह पर भी निमन्त्रित किया था और वह और उनके भ्राता सचे हृदय

# महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

से वैदिक धर्म्स के अनुयायी बन गये थे यहाँ तक कि अब उनकी रावसाहय की वैदिक- माता का देहान्त हुआ तो उन्हों ने उसका अन्त्येष्टि संस्कार वैदिक रीत्यतुसार कराया और अपने अन्त्येष्टि संस्कार के विषय में भी धर्म में निष्ठा मरत समय यह वसीयत की कि वैदिक-रीत्यसुसार किया जाय। उनका देहान्त सन् १८८९ में हुआ, परन्तु उनके उत्तराधिकारियों ने उनकी वसीयत के असु-कूल कार्य्य नहीं किया। एक व्यक्ति ने महाराज से गायत्री मन्त्र सीखा था और महाराज ने स्वयं उसका उचारण शुद्ध कराया था । ब्राह्मणों ने कहा गायत्री के जाप स कि यह ब्रह्मगायत्री नहीं है और ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरे को पाप होता है गायत्री मन्त्र के जाप से पाप होता है। उसने यह बात महाराज से कहीं तो आपने कहा कि जो हमारी दी हुई गायत्री को ब्रह्मगायत्री पाप हमारा ऋार नहीं बताते उन्हें हमारे सामने लाख्यो ख्रौर गायत्रो जाप स यदि प्रय तुम्हारा तुम्हें पाप होगा वह हमारा और जो पुग्य होगा वह तुम्हारा ।

एक दिन एक नवीन वेदान्ती साधु महाराज के पास त्राया त्रौर कहने लगा कि मैं वेदान्ती साधु निरुत्तर ब्रह्म हूँ। महाराज पहले तो चुप रहे फिर उससे कहा कि परमेश्वर न सूर्य्य, चन्द्र, पृथिब्यादि को बनाया है, यदि तू ब्रह्म है तो एक हाथ भर भूमि त्राकाश में त्रधर रच कर दिखादे तो हम तुमे ब्रह्म मान लेंगे। इसे सुनकर जो लोग महाराज के पास बैठे थे, हँस पड़े और साधु निरुत्तर होकर चला गया।

महाराज ने एक व्याख्यान में कहा था कि जगत् में चार प्रकार के मसुष्य हैं।

श्रोतात्रों में से एक मनुष्य परिडत लेखराम से मिला था तो उसे चार प्रकार के चार में से दो प्रकार का ही स्मरण था। एक प्रकार के मसुष्य बकरी मनुष्य के समान हैं जो जल पीती है, परन्तु उस गन्दा नहीं करती, दूसरे भैंस

के समान हैं, जो उसी जल में मृतती है, जिसे पीती है और उसे गन्दा और गदला करती है। एक पिएडत को जो मेरठ में महाराज से वार्चालाप कर चुका

था, देखकर महाराज ने कहा कि तुम भी परिष्डतों में पैर अड़ाने के ऋभी जाकर पढें। लिये आये हो ताकि लोगों को यह ज्ञात होजाय कि तुम हमसे संस्कृत बोल आए हो, तुम अभी जाकर पढ़ो।

रिवाड़ी के परिडतों ने महाराज को पत्र लिखा कि आप हनुमान के मन्दिर में शास्त्रार्थ करने कोई आकर शास्त्रार्थ करलें, महाराज ने उत्तर दिया कि हमारे निवास-स्थान पर ही आकर बातचीत करलो, परन्तु कोई न आया । किसी

पौराशिक परिडत को उनके सामने आकर शास्त्रार्थ करने का साहस न हुआ।

महाराज ने ९-१-१८७९ को रिवाड़ी से प्रस्थान किया और उसी दिन दिखी पहुँच गए । दिही में महाराज कावुली दर्वाजे सञ्जीमग्डी के पास वालमुकन्द किशारचन्द के वारा में ठहरें । इस बार आपके दो वा तीन ही ब्याख्यान हुए और श्राप केवल ६ दिन ही दिली ठहरे । दिली से १५ जनवरी की मेरठ दिल्ली चल गए। मेरठ से महाराज संवत् १९३६ के कुम्भ पर प्रचार करने के उद्देश्य से हरिद्वार चले गए।

486

# त्रयोविंशति अध्याय

# माघ सं० १६३५, वैशाख सं० १६३६

१९३६ वि० के कुम्भ पर प्रचार करने का महाराज ने पहले से ही प्रबन्ध कर लिया था। माघ बदी १५ संवत् १९३५ स्रथीत् २२ जनवरी सन् १८७९ को ही उन्होंने कई सहस्र प्रति एक विज्ञापन की मेरठ में छपवा ली थीं स्रीरहार के सिद्धार में अपने ठहरने का स्थान पहले से ही निश्चित कर दिया था। सब प्रकार का प्रबन्ध करके महाराज ने हरिद्धार के लिये प्रयाण किया। पहले सहारनपुर पहुँचे खीर कन्हैयालाल के शिवालय में उतरे। वह सहारनपुर केवल दो ही दिन ठहरे और दो व्याख्यान देकर और जो लोग खाये उनसे धर्मालाप करके रुड़की गये। वहां एक ही दिन रह कर फाल्गुन ग्रुङ्घा ६ स्रथीत् २० फरवरी सन् १८७९ को ज्वालापुर पहुँचे और मूला मिस्तरी के उद्यान-गृह में खासन लगाया। महाराज का वहां पहुँचना था कि लोग दर्शन और उपदेश-श्रवण के लिये खाने लगे।

एक मुसलमान रईस राव एवजखाँ उनसे कई बार मिले और जो प्रश्न उनसे किये उनका युक्तिसङ्गत उत्तर पाकर बहुत संतुष्ट हुए। एक दिन राव गोभन्तक से गोरन्तक एवजखाँ से महाराज की गोरन्ता पर बात-चीत हुई और उसकी उपयोगिता ऐसी अच्छी युक्तियों से प्रतिपादित की कि राव महोदय ने उसे निःसंकोच भाव से खीकार कर लिया और मांसाहार का परित्याग करके मुसलमानों में गोरन्ता के प्रचार की प्रतिज्ञा की। एवजखाँ ने एक दिन यह नित्य स्नान करना आपत्ति उठाई कि हिन्दुओं ने नित्यप्रति स्नान का नियम क्यों कर स्वास्थ्यप्रद है रक्ता है ? इसका महाराज ने उत्तर दिया कि ऐसा करना स्वास्थ्य के लिये बहुत हितकर है। एवजखाँ हकीम भी थे, वह महाराज की बात को मान गये। ज्वालापुर में महाराज की २७ फरवरी अर्थात् फाल्गुन शुक्ता ६ तक स्थिति रही। उसी दिन वह मूला मिस्तरी के खेत में जो हरिद्वार में अवण्वाथ के बाग के और निर्मलों की छावनी के सामन बुचानाले के पार है, डेरे लगाकर और आगन्तुकों के

# महर्पि दयानन्द का जीवन-चरित

विश्राम के लिये छप्परों का कैम्प डाल कर रहने लगे। वहीं पास ही साह्य कलक्टर सहा-रतपुर का भी डरा था। हिम्हार में पहुँचते ही उन्होंने अपने आगमन की सूचना देने के

लिये जो विज्ञापन वह मेरठ से छपा कर लाये थे मार्गी, मन्दिरी,

विज्ञापन घाटों और पुलों पर लगवा दिये। विज्ञापन में लिखा था कि स्वामी दयानन्द सरस्वती उपर्युक्त स्थान पर ठहरे हैं, जो महाशय उनके

सम्भाषण से लाभ उठाना चाहें वह उक्त स्थान पर उपस्थित होकर सभ्यता से और प्रीति-पूर्वक वार्तालाप करें। इसके आगे विज्ञापन में निम्न लिखित उपदेश था।

सव मनुष्यों के लिये वेदोक्त उपदेश

एसा कौन मनुष्य होगा जो अपना, अपने वन्धुवर्गी का हित और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना न चाहे। क्या काई एसा भी मनुष्य है, जो परस्पर मित्रता, सदु-पदेश, प्रीति, धर्मानुष्ठान, विद्या की दृद्धि, दुष्टकर्म और आलस्य के त्याग, श्रेष्ठ कामों के संवन, परापकार और पुरुषाथ के दिना सबहित करसके और ईश्वर प्रतिपादिन वेदों के अनुसार आचरण किये विना सुख को प्राप्त हो सके। इसलिये आध्यों के इस महा समुद्या में वेदमन्त्रों के द्वारा सब सज्जन मनुष्यों के हित के लिये ईश्वर की आज्ञा का प्रकाश संत्रेप से किया जाता है जिसको सब मनुष्य देख, सुन और विचार कर प्रहण करें और इस मेले में तन, मन और धन से आने के सत्य सुखरूप फलों को प्राप्त हों और अपने मनुष्यदेहरूप वृत्त के धर्मा, अर्थ, काम और मोन्त रूपी चार फलों को पाकर जनम सफल करें और अपने सहचारी लोगों को भी उक्त फलों की प्राप्ति करात्रें। इस विषय में नीचे लिखे वेदमन्त्रों का प्रमाण देख लीजिए।

त्रोहम् विश्वानि देव सवितर्दृरितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्न त्रा सुव ॥ ऋ॰ मं॰ ५। अ॰ ६। सु॰ ८२। मं॰ ५॥

उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुननं हिन्यन्त्यपि वाजिनेषु ।

श्रयंन्या चरित माययेप वाचं शृश्र्वाँ श्रफलामपुष्पाम् ॥ ५ ॥

यस्तित्याज सचिविदं समायं न तस्य वाच्यपि भागो श्रस्ति ।

यदीं शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम् ॥ ६ ॥

सर्वे नन्दन्ति यश्यामनेन सभासाहेन सरुपा सखायः ।

किल्विपस्पृत्पितुपणिर्धेपामरं हितो भनति वाजिनाय ॥ १० ॥

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ।

श्रत्रा सखायः सख्यानि जानते मद्रेषां लच्मीर्निहिताधि वाचि ॥ २ ॥

श्रद्धा मंृष्यान जानते भद्रेषां लच्मीर्निहिताधि वाचि ॥ २ ॥

सहनावयतुसहनौ अनक्तु सह वीर्यं करवायहै । तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषायहै ॥

तंत्तिरीयारएयक ग्र० ९ । अनु० १ ॥

#### त्रयोविंशति अध्याय

इसके पश्चात् उक्त मन्त्रों के अर्थ हैं, जिन्हें हम संचित्र रूप में यहाँ देते हैं। हे सर्वसुखदाता, जगन् के स्नष्टा और घारण करनेवाले परमेश्वर हमारे सब दुष्ट कर्मों और दुःखों को दूर कीजिये और शुभ कर्म्म और नित्य सुख को हमें प्राप्त कराइये।-१

जिस मनुष्य को विद्वान लोग अज्ञानी कहते हैं वह साधन-रूप पुष्पों और अर्थ, काम, मोच रूप फलों से रहिन तथा सुशिचा, शब्द अर्थ और सम्बन्ध के बोध से रहित बाणी को सुन कर और छल कपट आदि दुष्कर्मी से युक्त होकर चलता है। उसे विद्वान लोग हुद विद्यायुक्त करके और श्रेष्ठ कर्म्मयुक्त करके बढ़ात और भित्रता के लिये प्राप्त करते हैं। २

जो मनुष्य सब से प्रेम करके सुख देनेवाल मित्रों को छोड़ देता है उसका सुशिचित विद्या की वाणी में कोई भाग नहीं होता, जो कुछ वह सुनता है वह अर्थ प्रयोजन रहित सुनता है, वह धर्म के मार्ग को नहीं जानता।—३

जो मनुष्य विद्यादि की प्राप्ति करने-कराने के लिये पाप वा स्वार्थ करता है वह सुख नहीं पाता और जो अत्यन्त हितकारी, कीर्त्तिमान, सभा का भार उठाने वाले और उसकी उन्नति करने वाले, सब से प्राप्त होने योग्य मित्रों से मित्रता करते हैं, वह सब सुखी होते हैं।-४

जैसं सत्तू को चलनी से छान कर साफ करते हैं, ऐसे ही धार्मिक विद्वान विज्ञान से वाणी को सुशिक्ति और विद्या युक्त करने वाले, सुहृद्भाव से युक्त होकर, मित्रों के कर्मों और भावों को जानने वाले जिस देश, समुदाय वा सभा में होते हैं, उनकी ही वाणी में कल्याण और सुख करने वाली विद्या, शांभा, चक्रवर्त्ती राज्य की श्री सदा स्थित हरती है।-'५

इसलिये हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की रक्षा करते, एक दूसरे के साथ आनन्द भोगते, एक दूसरे बल पराक्रम को बढ़ात रहें, हम में बिद्या का पठन-पाठन अत्यन्त प्रकाशयुक्त हो और हम लोग आपस में बैर-विरोध कभी न करें।—६

इसके आगे यह बतलाया था कि प्राचीन काल में आर्प्यावर्त्त की उन्नित का कारण वेदोक्त धर्म पर चलना था और इस समय की अवनित का कारण वेदोक्त धर्म का त्याग है। जिसका फल दुःख हो वह कभी धर्म और जिसका फल सुख हो वह कभी अधर्म नहीं हो सकता। अब भी यदि उन्नित हो सकती है तो उन्हीं कामों से हो सकती है जिन्हें आर्प्य-समाज के सभासद् करना कगना चारते हैं, अर्थान् संस्कृत विद्या के जानने वाल, स्वदेशियों की बढ़ती के अभिलापी, परापकारक, निष्कपट होके सत्य विद्या देने की इच्छा युक्त, धार्मिक, विद्यानों की उपदेशक मण्डली बना और वेदादि सत्य शास्त्रों के पढ़ाने के लिये पाठशाला स्थापित करना। आशा है कि इस बात को सुन कर सब भद्र लोग स्वीकार करके आर्थ्योन्नित करने में तन, मन, धन से प्रवृत्त होंगे।

इस विज्ञापन के प्रचारित हाते ही सारे मेले में महाराज के आगमन की धूम मच गई और शतशः सहस्रशः लोग महाराज के स्थान पर धर्मीपदेश मेले में महाराज के सुनने, शङ्का-समाधान करने आने लगे। कोई प्रेम भाव से आते तो आगमन की धूम कोई द्वेप भाव से, कोई केवल दर्शन करने के लिये ही आते कि देखें मच गई द्यानन्द जो मूर्ति-पूजादि परम्परागत वातों का खरडन करता है, रङ्ग ढङ्ग में, डील डील में, बोल चाल में कैसा है। कोई २ ऐसे भी

#### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

महातुभाव थे जो द्यानन्द को नास्तिक कह कर उसका मुख देखना भी पाप समभते थे या कम से कम अपने को परम धार्मिक प्रसिद्ध करने के अभिप्राय से ऐसा प्रसिद्ध करते थे। पौराणिक पणिडतों को तो शास्त्रार्थ से बचने का यह सुजभ उपाय हाथ आगया था। ऐसे लोग न स्वयं आते और न दूसरों को आने का परामर्श देते। इसमें यह रहस्य भी था कि कहीं ऐसा न हो कि उनका कोई शिष्य द्यानन्द का उपदेश सुनकर उनके जाल से निकल जावे।

महाराज प्रातः कृत्य सं निवृत्त होकर प्रातःकाल के सात वजे सभाम् च पर विराज-

व्याख्यानों में भीड़ का कुळ ठिकाना न रहता था मान हो जाते थे श्रौर साधु संन्यासी श्रौर गृहस्थ सैकड़ों को संख्या में उपिश्वित होकर विविध विषयों पर प्रश्न करके श्रौर उत्तर पाकर सन्तुष्ट होकर चले जाते थे। यह प्रश्नोत्तर ११ श्रौर कभी कभी १२ बजे तक होते रहते थे। उसके पश्चात् महाराज स्नान करते श्रौर भोजन पाते थे श्रौर थोड़ी देर विश्राम करके १ बजे किर मञ्च पर

आ विराजते और व्याख्यान देन। आरम्भ करदेते थे। इस समय भीड़ का कुछ ठिकाना न रहता था, सभास्थल में तिल धरने की जगह न रहती थी। व्याख्यान इतने मनोरक्षक और शिक्ताप्रद होते थे कि लोग अन्त तक डटे रहते और दत्तिचत्त होकर सुनते रहते थे। व्याख्यान की समाप्ति पर यदि कोई कुछ शङ्का करता तो महाराज उसका समाधान करते थे। ५ बजे सभा विसर्जन होजाती थी। केवल दो घन्टे का अवकाश लेकर ७ बजे महाराज फिर उपदेश कार्य में लगजात। इस समय बहुधा आर्य्यसामाजिक पुरुष ही एकत्र होते थे। कभी २ आपस में ही किसी विषय पर शास्त्रार्थ छिड़ जाता था। लोग पत्त विषत्त में बँट जाते थे और महाराज मध्यस्थ का आसन प्रहण करलेते थे। ९ बजे तक शास्त्रार्थ और धर्मालाप होता रहता था, फिर सब लोग विश्राम के लिये अपने २ डेरों को चले जाते थे। रात्रि में महाराज बहुत थोड़ी देर के लिए सोया करते थे। शेप समय योगाभ्यास और भगवद्भजन में ही व्यय करते थे। मेले के अन्त तक उपदेश का यही कम रहा।

इस निरन्तर परिश्रम का यह परिगाम हुन्ना कि मेले की समाप्ति मे पहले ही महाराज को दस्तों के रोगने त्रा द्वाया, परन्तु उन्होंने उपदेश-कार्य्य में कोई निरन्तर परिश्रम का विघ्न न पड़ने दिया। इस रोग ने महाराज को मार्च के तीसरे सप्ताह फल से ही कप्ट देना त्रारम्भ कर दिया था और प्रतिदिन १०-१२ दस्त त्राते थे जिससे महाराज का शरीर बहुत निर्वल होगया था।

श्रमेरिका से कर्नल श्राह्माट श्रीर मैडम ब्लैवस्की १५ फरवरी को ही वस्बई पहुँच गये थे श्रीर महाराज के दर्शनों के लिये उत्सुक थे। महाराज भी कर्नल श्रीर मेडम का उनसे शीव्र मिलना चाहते थे, परन्तु मेले की समाप्ति से पूर्व उपदेश-भारत में श्रागमन कार्य को न छोड़ सकते थे श्रीर रुग्ण होजाने के कारण बम्बई जाकर उनसे मिल भी न सकते थे। श्रतः वह स्वयं कर्नल श्रीर मैडम को भी हरिद्वार से लिखते रहते थे श्रीर सान्त्वना देते रहते थे श्रीर श्रन्य पुरुपों को भी लिखते रहते थे कि उन्हें विश्वास दिलादें कि शरीर की दशा श्रच्छी होने पर हम बम्बई जाकर उनसे श्रवश्य मिलेंगे।

#### मयोविंशति ऋध्याय

इस बार कुम्भ पर पूर्व कुम्भों की अपेद्या जन-संघट कम था।

मेले में जन-संख्या २० मार्च के एक पत्र में महाराज ने दो लाख का अनुमान किया

कान थी था, उसमें भी साधु, संन्या री, वैरागी आदि अधिक थे गृहस्थ कम
थे। महाराज ने हरिद्वार से ही देहरादून जाने का सङ्कल्प कर लिया
देहरादून जाने का था। उन्हें आशा थी कि वहाँ के जलवायु से उनके स्वास्थ्य को
संकल्प लाभ होगा। इसके अतिरिक्त वह परिष्ठत कृपाराम से देहरादून
पधार ने का बचन भी देचुके थे।

श्रव हम कुछ विशेष घटनात्रों का उक्षेत्र करते हैं जो हिरद्वार में हुई । इन घटनात्रों में पाठक पूर्वापर सम्बन्ध की आशा रक्खें क्योंकि उस समय उनका विशेष घटनाएं कोई लिखित विवरण नहीं रक्या गया था। जो कुछ घटनाएं लागों से सनकर ज्ञात हुई वही यहाँ श्रव्धित की जाती हैं।

एक दिन एक जन मुमलमान उमैद्खाँ नामी ने मूला मिस्नों के पुत्र दुर्गाद्त से कहा कि तुम बड़े बुन्परस्त हो। महाराज ने इस पर उस से कहा कि यह छोटा परन्तु तुम यह छोटा बुन्परस्त है, परन्तु तुम बड़े बुन्परस्त हो जो तूर के पहाड़, बंड बुत्परस्त हो छाद्म के चरणवाले पहाड़ को पूजते, मंगे अस्पद को चूमते, ताजिये को मानते और क्रतों से मुरादें (मनोरथ) माँगते हो।

एक दिन इसी उमैदलाँ छौर एक अन्य मुसलमान ने महाराज से प्रश्न किया कि हमने सुना है कि आप मुसलमानों को भी आर्थ्य बना लेते हैं। उन्हों आप मुसलमानों को ने उत्तर दिया कि हम बास्तव में आर्थ्य बना लेते हैं। आर्थ्य के अर्थ भी आर्य बना लेते हैं अप्र और सत्य मार्ग पर चलने वाले के हैं, अतः जब आप सत्य धर्म को प्रहण करेंगे तो आर्थ्य हो जायंगे। उमैदलाँ बोले कि फिर आप हमारे साथ मिलकर खायंगे वा नहीं तो महाराज ने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ भूठा खाने का निषेध है, हम एक दूमरे के साथ एक जगह नहीं खा सकते। मृठा खाना निषिद्ध यवन प्रश्न कत्तीओं ने कहा कि साथ खाने से प्रेम बढ़ता है, महाराज ने कहा कि कुत्ते भी तो एक जगह मिलकर खाते हैं, परन्तु खाते र ही आपस में लड़ने लगते हैं। इप पर वह चुप होगये।

महाराज ने एक दिन यह कहानी सुनाई थी। एक जाट ने एक गुरु कर लिया। उसकी स्त्री ने कहा कि तुने बहुत बुरा किया, दो धड़ी श्रन्न का न्यर्थ एक जाट की कहानी न्यय बढ़ा लिया। जाट ने उत्तर दिया कि मुक्ते तू भी प्यारी है और लड़के भी प्यारे हैं और परिवार के लोग भी प्यारे हैं, इसलिये भैं उन में से तो किसी की सौगन्ध खा नहीं सकता। मैंन तो सौगन्ध खान के लिये गुरु किया है, तू दो चार धड़ी श्रन्न की चिन्ता मत कर।

सतुवा स्वामी की विद्वत्ता की बड़ी प्रसिद्धि थी। वह केवल सत्तू खाया करते थे इसी से उन्हें लोग सतुवा स्वामी कहा करते थे। महाराज ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए

५२३

# महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

सतुवा स्वामी शास्त्रार्थ श्राहूत किया तो उन्होंने कहा कि द्यानन्द नास्तिक है मैं उसके में पराङ्मुख दर्शन करना नहीं चाहता । महाराज ने इसके उत्तर में कहला भेजा कि यदि वह मेरे दर्शन नहीं करना चाहते तो वीच में पदी डाल कर शास्त्रार्थ करलें, परन्तु वह राजी न हुए। एक वार पहले भी जब महाराज सन १८७८ में रुड़की में थे लोगों ने इन्हीं सतुवा स्वामी को महाराज से शास्त्रार्थ करने को कहा था तब भी उन्होंने ऐसा ही कहा था खीर महाराज ने यही प्रस्ताव किया था तब भी वह शास्त्रार्थ करने पर उद्यत न हुए थे।

एक दिन कुछ निर्मले साधु मंडा लिये हुए और उसकी चँवर तुम लाकड़-पन्थी करते हुए आये। महाराज ने उन से कहा कि तुम लोग लाकड़-हा पन्थी हो। यदि तुम में कोई वृद्ध पुरुष हो तो उसकी सेवा करो, इस प्रकार अविद्या के जाल में मत फैंसो।

एक दिन कुछ अंग्रेज भी महाराज के पास आये। महाराज अंग्रेज़ भारत में ने उत्तम कहा कि आप लोग भारत की अवनित और फूट के समय पहले आते तो क्या में यहाँ आये हैं, यदि उसकी उन्नति के समय में यहाँ आते तो देखते देखते? कि यहाँ कैसे २ श्रुवीर और योद्धा विद्यमान थे और आप उनकी विद्या और बल की प्रशंसा करते।

शारीर पर मिड़ी क्यों किसी ने महाराज से प्रश्न किया कि आप शारीर पर मुलतानी लगाते हो मिड़ी क्यों लगाते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो मकबी हमें काटे उस के मुँह में मिड़ी जाय।

एक दिन महाराज का व्याख्यान सुनते २ ज्वाजापुर निवामी एक वृहे ब्राह्मण को इतना क्रोध आया कि वह खड़ा होगया और कहने लगा, स्वामी ! वृहे बाबण का कोध जीमें आता है कि तरा गला काट डालूँ और फिर अपना भी काट लूँ, तूने हमें बहुत हानि पहुँचाई है, हमारी जीविका मारदी हैं। महाराज ने कहा कि कोई है जो इसे हटादे। इस पर पहरेदार ने उसे हटा दिया और लोग भी उसकी ओर दौड़े परन्तु महाराज ने कहा कि इतने प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, वह मुक्त से बलवान नहीं है, जो मुक्ते उस से कुछ भय हो। केवल इतनी बात है कि वह व्याख्यान में विद्यान डाले।

एक दिन दो साधु दग्रहधारी आये। उन में से एक से महाराज परिचित थे।

उससे महाराज ने कहा कि आरे आत्मानन्द तृने यह दग्रह पास्त्रग्रह दो दग्रहधारी साधु आभी तक नहीं छोड़ा। मैं तो इसे बहुत दिन तक लिये फिरा किया,

परन्तु कुछ लाभ न हुआ।

एक दिन कुछ निर्मले साधु एक प्रसिद्ध उदासी साधु को महाराज से शास्त्रार्थ करने के लिये लाये। वह बहुत देर तक बकता भक्ता रहा। अन्त में निर्मले साधु की उसने कहा मेरा तो परमेश्वर में अनुभव ही फट गया है, मुक्ते तो कोई बकवाद करके वह चला गया।

#### त्रयोविंशति ऋध्याय

विधवा औं और गोओं की हाय से देश नष्ट होगया

एक दिन महाराज बैठे हुए थे कि सहसा लेट गये। लोगों को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर पश्चात् महाराज उठ श्रीर दीर्घ श्वास खींच कर कहा कि विधवाश्रों श्रीर गौश्रों की हाय सं यह देश नष्ट होगया।

एक दिन एक जटाधारी नागा साधु त्राया और महाराज से जटाधारी नागा बाला कि मैं त्राप से पढ़ गा। महाराज ने कहा कि हमें तुम्हारे पढ़ाने का अवकाश नहीं है, परन्तु वह वहीं बैठ गया और वहीं रहा।

एक दिन एक २० वर्ष का नवयुवक महाराज के पास आया और श्रीचरणों की वन्दना कर कहने लगा कि मुक्ते त्रार्यसमाज त्रमृतसर ने निकाल दिया वहिष्कृत आर्य-समाजी है। कारण पूछने पर उसने कहा कि मुक्त पर पुस्तकें चुराने का दोष त्रारोपित किया गया था। महाराज ने पूछा वह सत्य था वा मिथ्या। उसने स्पष्ट कह दिया कि दोप तो सत्य था, परन्तु मुफे हार्दिक पश्चात्ताप है त्रौर मैं चाहता

हूँ कि मुक्ते फिर आर्य्यसमाज में लेलिया जाय। महाराज ने यह देखकर कि वह हृदय से अपने किये पर लजित है उसका अपराध समा कर दिया और लाला रामशरणदास रईस मेरठ से कह दिया कि आर्य्यसमाज अमृतसर को लिखदों कि इसका अपराध हमने चमा कर दिया है, इसे पुनः आर्य्यसमाज में प्रविष्ट करलें।

होगा

कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में कि यदि कोई मनुष्य किसी प्रारब्ध केसे पृरा को उस आयु के पूरा होने से ही पहले जो प्रारब्ध से नियत है मार डाले तो वह प्रारब्ध कहाँ रहा, महाराज ने कहा था कि वह फिर देह धारण करके शेष आयु भोगेगा।

हमें सन्दृह है कि महाराज ने ऐसा कहा हो। महाराज के प्रन्थों से यह पता नहीं चलता कि वह यह मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य की आयु नियत होती उपर्युक्त की त्रालीचना है जो घट बढ़ नहीं सकती। वह यह मानते थे कि ब्रह्मचर्य तथा स्वास्थ्य के नियमों के पालन श्रीर योगाभ्यास से त्राय बढ़ सकती है श्रीर तद्विपरीत कार्यों से घट सकती है। मनुष्य की श्रायु साधारणतः १०० वर्ष की वेद में कही गई है, परन्तु उक्त नियमों के पालन से १०० से भी ऋधिक हो सकती है जैसे कि समध्या के 'तचक्षर्देव हितम' स्राहि मन्त्र से स्पष्ट है। हमें इस घटना के वर्णन करने वाले का स्मृति-विभ्रम प्रतीव होता है।

एक दिन कुछ ब्राह्मएों ने एक अचारज के पुत्र को जो अभी लड़का ही था धर्म-चर्चा करने के लिये महाराज के पास भेजा, उसने जाकर धर्म विषय में कुछ पूछा। महाराज ने कहा अरे लड़के तू क्यों पूछता है! जो अचारज के पुत्र वृद्ध हैं वह आकर पूछें। उसने कहा कि सब पिएडतों की मेरे लिये के प्रश्न ही त्राज्ञा है। तब महाराज ने कहा कि अच्छा भाई पूछ क्या पूछता है ? उसने कहा धर्म किसे कहते हैं ? महाराज ने कहा कि वेदविहित पदार्थ को धर्मा कहते हैं। इस पर उसने "सीत्रामएयां सुरां पिवेत" तथा दो और वाक्य बोले। उन्हें सुनकर महा-

# महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

राज हँस पड़े श्रीर पूछा कि यह किस वेद के वाक्य हैं तो उस युवक ने वहा कि अथर्व वेद के। महाराज ने अथर्व वेद मँगा कर उसे देना चाहा कि इसमें से वह वाक्य निकाल, परन्तु उसने कहा कि मैं आपके पुस्तक को स्पर्श नहों कर सकता। इस पर महाराज ने समय नष्ट करना उचित न समभ कर उसे फटकार दिया श्रीर वह श्रीर उसके साथी वहाँ से चले श्राये। वास्तव में उसने अथर्व वेद के दर्शन तक नहीं किये थे। वह बात उसने पं० लेखराम से स्वीकार की थी कि मैंने अथर्व वेद देखा तक नहीं है।

एक दिन निरक्षनी अखाई के दो नागे महाराज के पाम आकर कहने लगे कि हम आपके पास रह कर पढ़ना चाहते हैं। महाराज ने कहा कि हमारे हो नागे साथ रह कर तुम्हारा पढ़ना नहीं हो सकता है। खामी शङ्कराचार्य के साथ दो जैनी उनका शिष्य बन कर रहते थे। उन्होंन खामी शङ्कराचार्य को भोजन में विप देकर मार डाला था। इन्हों नागों से महाराज ने कढ़ी बनाने की विधि भी पूछी थी। महाराज पाक किया में ख्यं भी सिद्ध हस्त थे। उन्हें विचित्र जड़ी यूटी और ममाले ज्ञात थे, जो दाल शाकादि को अत्यन्त खादिष्ट बनादेते थे। महाराज ने वह विधि उनसे लिख भी ली थी। नागों की बढ़ो प्रसिद्ध है, कहते हैं कि वह कई २ मास रक्षी रहने पर भी नहीं विगड़ती।

एक दिन उसी अखाड़ के और दो नागे आये और बड़ी असभ्यता के साथ बातें करने लगे, परन्तु महाराज की त्यौरी पर वल तक न आया। वह दो और नागे हैंस २ कर उनकी बेतुकी बातों का सभ्यता पूर्वक उत्तर देते रहे। नागों ने देखा कि किसी प्रकार भी महाराज की शान्ति भङ्ग नहीं होती। इसका उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर के पश्चान् उनकी आत्मा ने उन्हें धिकारा और वह लज्जित होकर श्री चरणों में नत मस्तक होकर अपने अपराध की समा याहने लगे। वहाँ क्या था दया का स्रोत हर समय प्रवाहित रहता था, महाराज ने उन्हें समा दान देने में पल भर भी देर नहीं की। नागे साधुओं ने तत्काल नागा बाना तत्काल ही अपना नागा बाना—पीतल के कड़े, माला, कक्षजी और छोड़ दिया जटा गङ्गा में फेंक दिया और अपने सन्देह निष्ट्रत्त करके और महाराज की शिवा प्रहण करके, नमस्ते कह कर विदा होगये।

एक दिन ईश्वरसिंह निर्मला साधु महाराज के पास आया और प्रार्थना की कि मैंने
आज तक वेदों के दर्शन नहीं किये हैं। आप उन्हें दिखा कर मेरी
निर्मले साधु को इच्छा पूर्ण की जिये। उन्होंने तुरन्त चारों वेदों की पुरू के भँगा कर उसे
वेदों के दर्शन दिखादिये। फिर उससे महाराज ने कहा कि महीधर और सायण
आदि ने वेदों के अर्थों का महान अनर्थ किया है और उनके भाष्यों
की भूलों का दिग्दरीन कराया। तत्पश्चान् ईश्वरसिंह और महाराज में इस प्रकार प्रश्नोत्तर —

ईश्वरसिंह—पहले तो आप जीव ब्रह्म की एकता मानते थे।

#### त्रयाविंशति अध्याय

स्वामी - उस समय हमने सारे वेद नहीं देखे थे। जब सब वेदों को पढ़ा श्रौर उन परे मनन किया तो हमें पूर्ण विश्वास होगया कि जीव ब्रह्म की एकता मानना वेद-विरुद्ध है।

ईश्वरसिंह—जोव ब्रह्म की एकता पर तो स्वामी शङ्कराचार्य की साची है, श्राप के मत पर किस की साची है।

स्वामी-वेदपुरुष अर्थात् परभारमा की ।

ईश्वरसिंह—काई २ श्रति भेद को भी कहती है, इसका क्या उत्तर है।

स्वामी – भेद की प्रतिपादक श्रुतियां भी ठीक हैं और श्रभेद की प्रतिपादक भी। जैसे श्राकार से हमारी पर्णकुटी पृथक् नहीं है, इस प्रकार श्रभेद ठीक है। परन्तु हमारी पर्णकुटी श्राकाश नहीं इस प्रकार भेद ठीक है।

एक दिन ईश्वरसिंह और एक अन्य सायु महाराज के पास बैठे हुए थे। महाराज ने देखा कि बहुत से साधु एक आर को जारहे हैं। महाराज ने उस देशा की धार्मिक साधु से पूछा कि साधु लोग कहाँ जारहे हैं। उसने कहा कि एक दशा पर खेद प्रसिद्ध उदासी साधु आये हैं, उन्हों से मिलने जारहे हैं। महाराज ने इस पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि देखों भारतवर्ष में सनातन

वेद-विरुद्ध कितने मत-मतान्तर चल गये हैं, कोई उदासी है तो काई निर्मला, कोई वैरागी है तो कोई अन्य सम्प्रदाय का, मूल धर्म सबने छोड़ दिया। ईश्वरसिंह ने कहा कि महाराज एक धर्म होना तो कठिन है। महाराज ने कहा कि पुरुपार्थ अवश्य करना चाहिये, इससे बहुत कुछ मेल और एकता हो सकती है।

एक दिन मूला मिस्त्री ने महाराज से बद्रीनाथ, केदारनाथ के तीर्थों के विषय में पूछा। महाराज ने कहा कि यह तीर्थ मैंने भी देखे हैं और तुम भी देख आये हो, जो कुछ

वास्तविकता तुमने देखी हो उसे विना लोकापवाद के भय के कहदी।

तीर्थ-यात्रा की व्यर्थता उसने स्पष्ट कह दिया कि मैंने उयर्थ यात्रा की श्रौर मुक्ते खेद है कि मैंने इतना परिश्रम किया।

एक दिन एक मारवाड़ी पिएडत ने आकर अपनी योग्यता दर्शाने के लिये संस्कृत में बोलना आरम्भ किया। वह दो घएटे तक बोलता रहा। महाराज आपका पत्त सत्य उस की बातों का उत्तर देते रहे। अन्त में उसे ज्ञात होगया कि है महाराज का पत्त सत्य और उसका मिध्या है। पिएडत विशा सत्य-प्राही। इस निश्चय के होते ही वह महाराज से चमा माँगने लगा

कि यह मेरा बड़ा ऋपराध था कि बाद में ऋापका विरोध किया।

एक दिन दो काठियाबाड़ गुजरात की खियाँ अपने पुरुपों के साथ महाराज के लिये मिष्ठान्न लाई और एक ओर को बैठ गई। ४ बजे महाराज ने अप्रथम में स्त्रियां कहला दिया कि हमारे यहाँ खियों के ठहरने के लिये स्थान नहीं नहीं ठहर सकतीं है। तब बह चली गई और किर कई दिन तक बह स्त्री पुरुष आते रहे, परन्तु ४ बजे के पश्चात् चले जाते थे।

नजफ्रञ्जली तहसीलदार रुड़की भी कभी र महाराज की सेवा में आया करते थे।

#### महर्पि द्यानन्द का जीवन-चरित

उनके मन में हठ न थी और युक्तियुक्त वान को स्वीकार करितया सत्यग्राही मुसल्मान करते थे। एक दिन उन्होंने महाराज से कहा कि हमारे पैराम्बर तहसीलदार साहव ने मनुष्य को चार स्त्रियों तक से विवाह करने की ब्राज्ञा दी है। जैसे एक राजा को कई मिन्जियों की ब्रावश्यकता होती है ऐसे ही एक मनुष्य को एक से अधिक स्त्रियों की ब्रावश्यकता है। महाराज ने कहा कि एक पुरुप के लिये एक ही स्त्री होनी चाहिये। अनुभव और युक्ति से भी यही बात ठीक सिद्ध होती है। देखिये एक वेश्या सैकड़ों पुरुषों को बिगाड़ती है। जब एक घर में कई स्त्रियों हों तो उन के लिए एक पुरुष कभी पर्याप्त नहीं हो सकता। इसीलिए वेदों के ब्रानुसार एक पुरुष का एक ही स्त्री से विवाह होना चाहिये। तहसीलदार साहव की समक्त में यह बात ब्रागई ब्रौर उन्होंने उसकी युक्तियुक्तता स्वीकार करली।

एक दिन तहसीलदार साहब विकारअलीवेग डिपुटी कलक्टर की साथ लेकर आय और व्याख्यान सुनने लगे। व्याख्यान सुन कर कहा कि अब तक तो कुछ सन्देह भी था, परन्तु ऋज पुरा निश्चय होगया कि ब्रह्मविद्या स्वामीजी वर्ला है जितनी संस्कृत भाषा में है इतनी किसी भाषा में नहीं है और डिपुटी साहब से कहा कि स्वामीजी वली लोग ( ऋषि ) हैं मैं भी इनका सेवक हूं । डिपुटी साहब ने पृद्धा कि यह हरिद्वार खीर हरकी पैड़ी क्या है ? महाराज ने कहा कि हर की नहीं हाड़ की पैड़ी हैं, क्योंकि सहस्रों मन हर की नहीं, हाड हिंडुियाँ यहाँ पड़ती हैं। फिर उन्होंने पृछा कि यदि गङ्गास्नान का की पड़ी ह ही माहात्म्य है तो यह क्यों आवश्यक है कि हर की पैड़ी पर ही नहाया जाय। महाराज ने कहा कि यह तो पएडों की लीला है, यदि लीग हर जगह गङ्गा में स्नान करने लगें तो पण्डाजी दक्षिणा कहां से लें। आपके यहाँ अजमर में भी यही बात है। मुजाबर कहते हैं कि न इधर चढ़ाओं और न उधर विलिश इन ईटों पर चढ़ाओं, मानो ख्वाजा साहय उन्हीं इंटों में घुसे हैं। फिर उन्होंने कोई प्रश्न न किया।

एक दिन नित्या (बंगाल) की खोर के तीन पिएडत खाये जो विद्वान थे। उन्होंने वेदार्थ विषय पर महाराज से विचार-विनिमय किया। उनका ब्यव-तान जिज्ञामु हार सर्वथा सभ्य और शिष्टोचित था। ऐसा प्रश्तित होना था कि विद्वान वह वास्तव में जिज्ञासु थे, कोरे वितए खार्या न थे। महाराज भी बड़ी प्रसन्नता से उनसे विचार करने लगे। यह विचार चार दिन सक ६ बजे प्रातःकाल से ११ वजे तक होना रहा खन्त में तीनों पिएडतों की ज्ञान पिपासा शान्त होगई, उनके संशयों का उच्छेद हो गया। उन्होंने महाराज के खगाथ वैदिक पाएडत्य और खसाधारण तर्क शक्ति की मुक्तकएठ से प्रशंसा की खीर कहा हम बहुत से मन्त्रों के खर्थ नहीं समर्भ थे, अब उन्हें स्वामीजी की छुपा से समर्भ हैं, निःस्मन्देह उनके खर्थ ठींक हैं। फिर भी वह खाठ दस दिन तक खाते रहें, परन्तु फिर उन्होंने महाराज के साथ शास्त्रार्थ नहीं किया, हां जब कभी उन्हें कोई शङ्का होतो थी उसे निवृत्त कर लिया करते थे।

महाराजा काश्मीर सं किसी ने जा कहा कि स्वामी द्यानन्द सरस्वती का देहान्त

#### त्रयोविंशति ऋध्याय

हो गया। उन्होंने इस पर विश्वास तो न किया परन्तु संशय में श्रवश्य पड़ गये। उन्होंने श्रपने किसी कर्मचारी को पत्र लेकर श्रालीका कियदन्ती भेजा और उस से कह दिया कि यदि स्वामीजी जीवित होंगे तो कुम्भ पर श्रवश्य आवेंगे। यदि वह मिल जायें तो उन्हें यह पत्र दे देना और उत्तर ले श्राना । उस पत्र में महाराजा ने म्वामीजी से यह प्रार्थना की थी कि आप एक ऐसा अन्थ बनादें जिस से बिना पत्तपात और महाराजा काशभीर खींचातानी के यह सिद्ध हो जाय कि जो लोग वैदिक-धर्म्म त्याग का पत्र कर अन्य धर्मावलम्बी हो गये हैं वह यदि वैदिक-धर्म में वापस श्राना चाहें तो आ सकते हैं और उसमें यह भी सिद्ध किया जावे कि अन्य धर्मी ईसाई मुसलमान भी वैदिक-धर्मी हो सकते हैं और उनके साथ खान पानादि का व्यवहार वैदिक धर्मियों के समान किया जा सकता है। महाराज ने उस समय तो उस पुरुष से केवल इतना हो कह दिया कि ऐसा प्रन्थ शास्त्रवमाण-पुष्ट सहज में ही बन सकता है और यह कहा कि जब त्र्याप जाबें तब मुक्तसे मिलके जाबें, मैं महाराजा के लिये पत्र दूंगा। फिर ज्ञात न हुआ कि वह मनुष्य जाते समय महाराज से मिला वा नहीं और यदि मिला

तो महाराज ने उसे पत्र दिया वा नहीं। एक दिन एक बजे तक निर्मला साध, जिसका नाम जोतसिंह था, आया और महाराज से बातें करने लगा । उसके शब्द व्यक्कच और कटाच से पूर्ण थे। हकीन थानसिंह रुड़की निवासी भी बैठे हुए थे। साधु कटुभाषी साध्र के शब्द उन्हें बुरे लगे। उन्होंने साधु से कहा कि चुप रह अन्यथा **अन्ग**त मुँह ठीक कर दिया जायगा। महाराज ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यह वातें सुक्त से कर रहे हैं, तुम बीच में इस्तचे र मत करो। अन्त को साधु रुष्ट होकर चला गया परन्तु अगले दिन फिर आया और बातें करके चला गया। तीसरे दिन किर श्रायो । उस समय महाराज व्याख्यान दे रहे थे । जब व्याख्यान से उठे तो साधु की श्राँखों से अशुधारा वह निकली और उसने महाराज के चरण पकड़ लिये और कहने लगा कि जो कुछ मैंने कट्रक्ति को है उसे चुमा की जिये श्रीर अपनी शरण में लेकर कुतार्थ की जिये। महाराज ने अपने पैरों पर से उसे उठाया और उसे सान्त्वना देकर अपने पास बिठाया और उसके अनुत्रप्त हृद्य को उपदेशामृत से सींच कर शान्त किया । रात्रि को भी वह महाराज के डेरे पर ही रहा और पूर्णकृष से उनका अनुगामी वन गया।

एक रात्रि को ह्ीम आनसिंह अपने दो साथियों के साथ एक बजे से पाँच बजे तक बातें करते रहे। प्रात काल जब महाराज डेरे के बाहर आये तो तुम्हारी वार्ता में ह्कीमजी ने उन्हें पानी का लोटा दिया। जब महाराज शौच से अभ्यास में विष्ठ नियुत्त होकर बापस आये तो उन्होंने हकीमजी से वहा कि हम रात्रि पड़ता है को अपने डेरे के समीप किसी को बातें नहीं करने देते हैं, परन्तु आज तुमने रात्रि भर बातें की जिससे मेरे कार्य्य में बहुत विष्न हुआ।

महाराज रात्रि में योगाभ्यास किया करते थे।

# महपिं दयानन्द का जीवन-चरित

एक दिन प्रातःकाल हो एक वृद्ध संन्यासी आनन्दवन नावी अपने दस बारह शिष्यों के सिहत आये। महाराज ने उन्हें दूर से ही देख लिया और डेरे के द्वार पर जाकर मुस्कराते हुए उनका स्वागत किया और सम्मान वृद्ध सन्यासी का ऋदर पूर्वक उन्हें आसन दिया। संन्यासी महाशय की आयु ८० वप के लगभग थी, परन्तु शरीर से स्वस्थ और फुर्तील थे। जब वह और महाराज आसन प्रह्मा कर चुके तो आ।स में संस्कृत में वार्तालाप आरम्भ हुआ। वार्ता-लाप का विषय था नवीन बेदान्त । ११ बजे तक विचार होता रहा। नवीन वेदान्त पर ११ वजे महाराज का सुचना दोगई कि भोजन तैयार है। महाराज वार्त्तालाप ने आगन्तुक और उनके शिष्यों को विनय भाव से भोजन के लिए कहा, परन्तु उसने कहा कि जब तक मीमांस्य विषय का निर्णय न हो जायगा हम भोजन नहीं करेंगे। उसके पश्चात् महागज ने चारों वेद और ६०-६५ अम्य श्रन्थों में से स्वामी आनन्दवन को अपने कथन की पुष्टि में प्रमाण दिखाने आरम्भ किये। विचार-धारा दो बजे तक प्रवाहित होती रही। अन्त में स्वभी आनन्दवन को सन्तोप होगया कि दय।नन्द जो कहते हैं वह ठांक है। तब उन्होंने खड़े हो हर अपने शिष्यों को सम्बाधन करके कहा कि मैंने दयानन्द के मत को स्वीकार किया। तुम भी मैंने दयानन्द का मत ऐसा ही मानो । इसके पश्चान् स्वामी स्नानन्दवन विना भोजन किये स्वीकार कर लिया ही चल गये। उसके पीछे भी वह कभी कभी सभा-मंडप में आते रहे परन्तु कभी बैठे नहीं, मुस्कराकर थोड़ी देर खड़े होकर चल जाया करते थे। पहले दिन लागों के पृक्षने पर महाराज ने कहा था कि यह बड़े बिद्वान संन्याभी हैं। अब तक वह जीव ब्रह्म की एक मानने थे परन्तु अब हमारे समान पृथक् मानने लगे हैं। एक दिन एक परिंडत आया, वह रावलिपरंडी का रहने वाला और महाराज का पूर्व परिचित था। उसकी आकृति विचित्र थी। जिसे देख कर नहाँ भता कुरूप स्रोर कर्कश हो तो हँसने लगे। वह एक आँख का खामी था, हाथों से छुंजा था, पशिडत उसके मुख पर शीतला ने अपने आगमन के चिन्ह अङ्कित कर दिये थे. वर्ण कृष्ण था। मुँछें कटी हुई और दादों मुंडी हुई थी। खोपडो ने बालों से पूर्ण विरोध कर रक्का था। उस पर एक बड़ा साका शांभा दे रहा था। साथ में दो विद्यार्थी भी थे। हकीम थाननिंह द्वार पर नियत थे। उसने त्राते ही हकीमजी से कर्कश स्वर में पूछा कि द्यानन्द कहां है। हकीमजी ने पूछा कौन द्यानन्द। उसने कहा वहीं साध जो दयानन्द के नाम से प्रसिद्ध है। हकीमजी ने कहा कि सभ्यता से बोजो, श्रो खामी दय नन्द सरस्वती मुख से कही तब मैं तुन्हें बता सकता हूँ। यह वातें कहीं महाराज ने भी सन्दीं श्रीर उसकी बोली पहचान ली। तब उन्होंने हकामजी को आज्ञा दी कि आने दो। डेरे के भोतर जाते ही उसने कहा कि तुमने जो अशुद्धियाँ मेरी चिट्टी में बतलाई हैं उन्हें दिखाओ। यहीं कहता रहा और क्रोध में भर गया और चिहाने लगा। उसका कएठ शुक्क होगया और कहने लगा पानी लाश्रो । हकीमजी उसके िरंग जल लगर्य, परन्तु उसने कहा कि मैं यह पानी नहीं पीऊँगा, गङ्गाजी से लाखों। हकीमजी ने कहा कि मैं तो प्र तःकाल गङ्गा के ठएडे

### त्रयोविंशति अध्याय

पानी में हाथ नहीं डालता तुम्हें पीना है पियो नहीं तो तुम्हारी इच्छा । महाराज ने हकीमजा से कहा कि गङ्गाजी से ही लादो । ध्वाडे घर दा पानी परन्तु जब वह ले आये तो वह यह बकता हुआ चला गया, ध्वाडे कौन पिये घर दा पानी कौन पिए ! ध्वाडे घर दा पानी कौन पिए !!

एक रात्रि को कुछ कांस्टेबिल मशाल लिये हुए एक मुर्दे को लाये श्रौर उसे महाराज के डेरे के सामने सड़क पर गाड़ने लगे। कुछ शोर सुनकर महाराज ने हकीम थानसिंह को भेजा कि देखो शोर क्यों हो रहा है। उन्होंने मुद का आश्रम के जाकर देखा और लौट कर महाराज से सारा वृत्तान्त कहा। महा-पास मत गाडो राज ने आज्ञा दी कि मुर्दे को हमारे बाड़े में मत गाड़ने दो। हकीम

जी ने कांस्टेबिलों से जाकर कहा कि इसे यहाँ मत गाड़ो, परन्तु वह न मान । इतने में एक गोरा सारजेंट चक्कर लगाता हुआ वहाँ आ निकला। उसने हकीमजी से कहा कि तुम मुदे को क्यां नहीं गाड़ने देते ? हकीमजी ने कहा कि यह स्वामी द्यानन्द सरस्वती का बाड़ा है श्रीर उनकी आज्ञा है कि हमारे बाड़े में मत गाड़ने दो। उसने कहा कि क्या वह द्यानन्द है जो सब को खुदा की तरक बुलात है। हकीमजी ने कहा कि हाँ। इस पर उसने कांस्टे-बिलों को आज्ञा दी कि यहाँ मत गाड़ों । तब वह लोग उस मुदं को दूसरी जगह ले गये।

एक दिन प्रातःकाल के समय जंगलात के कंजरवेटर, मेरठ के कमिश्नर, सहारनपुर

के कलक्टर और डिपुटी विकारत्र्यलोबेग कई अन्य लोगों के साथ किमिश्नर साहब आदि आये और ज्याख्यान के डेर के नीचे खड़े हो गये और पूछा कि स्वामी कहाँ हैं। हकीम थानसिंह ने कहा कि ईश्वरोपासना कर रहे सन्तुष्ट होकर गये हैं। उन्होंने कहा कि क्या तुम उनके पास जाकर कह सकते हो कि मेरठ के कमिश्रर साहब आये हैं। हकीमजी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ पर कुछ कह नहीं सकता। इतने में बाः श्यामलाल ने कहा कि यदि आप थोड़ी देर ठहरें तो आप स्वामीजी से मिल सकते हैं। वह ठहरने पर सम्मत हो गये। उनके लिये कुर्सियाँ डलवादी गई स्त्रीर वह बैठ गये। थोड़ी देर में महाराज भी वहाँ स्त्रा गये। उपय्युक्त चारों महोदय खड़े हो गयं और फिर प्रसन्नयदन होकर ईश्वर विषय पर बात चीत करने लगे। वह महा-राज के विचारों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए श्रीर यह कह कर चल गये कि यदि श्राप किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो सूचना देने पर वह भेज दो जायगी। उसी दिन महा-राज को रत्ता के लिये उन्होंने उनके डेरे पर पुलिस का पहरा लगवा दिया।

जितन भी पौराणिक साधु कुम्भ पर आये थे उनमें से स्वामी विशुद्धानन्द, स्वामी जोवनगिरि त्रौर स्वामी सुखद्विगिरि को महाराज विद्यावैभव सम्पन्न तीन पौराणिक विद्वानों सममते थे। उनके विषय में वह कहा करते थे कि इन तोनों शरीरों को मैं विद्वान जानता हूँ श्रौर इन्होंने प्रत्थ भी गूढ़ विचार से पढ़े हैं, शेष तो सब लड्डू पूरी उड़ाने वाले हैं। एक दिन महाराज ने इन तीनों को पत्र विद्वानों के लिये इस आशय का पत्र लिखा कि मैं जो बात कर रहा हूँ उस को आप सब लोग जानते हैं कि वह सर्वथा ठीक है, परन्तु विद्वान् होते हुए भी आप उसे प्रसिद्ध क्यों

# महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

नहीं करते । महाराज ने वह पत्र स्वामी रत्निगिरि को दिया कि उसे प्रशंसित महानुभावों के पास लेजाओं। वह प्रथम ही स्वामी सुखदेवांगिरि के पास लेगिये। पत्र को देखते ही त्यौरी चढ़ गई और रत्निगिरिजी से कहने लगे कि सारी दुनिया दयानन्द के विरुद्ध है, तुम दोनों जगह जाते हो, तुम्हें यह उचित नहीं है कि यहाँ की बात वहाँ कहो और वहाँ की यहाँ, अब आगे को दयानन्द का पत्र हमारे पास न लाना।

यह पता न चल सका कि रत्नगिरिजी अन्य दो विद्वानों के पास भी उक्त पत्र ले गय वा नहीं और यदि ले गये तो उन्होंने क्या उत्तर दिया ?

एक दिन नैनीताल के एक यूरोपियन डाक्टर महाराज के पास आये। उनसे हवन

पर बात चीत हुई। महाराज ने उनसे से पृद्धा कि विपूचिका के

यूरोपियन डाक्टर रोकने का तुमने क्या प्रवन्त्र किया है। उन्होंने उत्तर दिया कि हम से वार्तालाप विष्ठा को कुछ तो गङ्गा में बहा देते हैं, कुछ को भूमि में दबा देते हैं और शेप को जलवा देते हैं। खामीजी ने कहा कि विष्ठा के भूमि

में द्वान से विप्चिका अवश्य फैलंगी । डाक्टर ने कहा कि कहापि नहीं फैल सकती, सरकार ने बहुत प्रयन्ध कर दिया है। महाराज ने पूछा कि विष्ठा कितने दिनों से द्वाया जाता है। डाक्टर ने उत्तर दिया कि १२ दिन से। महाराज यह सुनकर थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर बाल कि आज से तीसरे वा चौथे दिन विप्चिका फैलंगी। उनके साथ रुड़की की सेना के डाक्टर थे। महाराज की बात सुनकर वह मुस्करा दिये और चल गये। तीसरे दिन उक्त रोग से कई मनुष्य मर गये। अ

कहते हैं कि दांनों डाक्टर सायङ्काल के ७ बजे घबराये हुए महाराज के पास आये और डाक्टरों को परामशे कहा कि विपृचिका के बन्द होने का उपाय बतलाइये। उन्होंने कहा कि घी और कपूर जलवाइये, विष्ठा को दूर लंजाकर ऐसे स्थान पर जलवाइये जिथर से हरिद्वार की और वायु न आती हो और मेल की कम करने का ही उपाय की जिये। कहते हैं कि उसके पश्चान विष्ठा दूर ले जाकर जलाया जाने जगा।

एक दिन दो प्रतिष्ठित पंजाबी सज्जनों ने ऋज्जिबद्ध होकर में तो ईश्वरोक्त वेद महाराज से पूछा कि श्राप प्रन्थ साहब को मानते हैं वा नहीं; तो को ही मानता हूँ महाराज ने उत्तर दिया कि प्रन्थ साहब मनुष्यक्रत है, मैं तो ईश्वर रोक्त वेदों को ही मानता हूँ।

एक दिन एक वेदान्ती साधु रामिसह ने महाराज से कहा कि श्राप ज्ञानी होकर भी भिक्षुश्रों के समान ईश्वर से भिचा माँगते हैं। ऐसे कर्म तो श्रज्ञानियों श्रात्मा की न्यूनताएँ ईश्व- के लिये हैं, श्रापके लिये नहीं। महाराज ने उत्तर दिया कि यह सत्य राराधना से पूरी होती हैं नहीं कि ज्ञानीजन प्रार्थना नहीं करते, श्राप तो श्रपने को पूर्ण वेदा-

है पं॰ लेखरामकृत उई दयानन्द-चरित में लिखा है कि इस वार्तालाप के तीसरे दिन स्वामी आनन्दिगिर हे गृह में ९ मनुष्य विपूचिका से मर गये और सायक्काल तक ३० मनुष्य मर गये । परन्तु महाराज के २७ मार्च के एक पत्र में लिखा है जो उक्त पुस्तक में ही उद्धत किया गया है कि तीन दिन में ५ मनुष्य विपूचिका से मरे हैं। अतः हमें यह घटना सन्दिग्ध सी प्रतीत होती है।

—संग्रहकर्त्ता

# त्रयोविंशति अध्याय

न्ती मानते हैं, फिर भी महाबाक्य रटते रहते हैं। भूख, प्यास आदि शारीरिक न्यूनताएं— जैसे अन जल से पूरी होती हैं वैसे ही आत्मा की न्यूनताएं बिना ईश्वराराधना के पूरी नहीं हो सकतीं।

एक दिन एक पुरुष ने महाराज से कहा कि यदि आप अपने प्रन्थों का भिन्न २ भाषाओं में अनुवाद करादें तो जो लोग आर्य भाषा नहीं जानते स्वामीजी अपने प्रन्थों उन्हें वैदिक धर्म के जानने में बहुत सुविधा हो। महाराज ने उत्तर का अनुवाद कराना विद्या कि भारत वासियों को आर्य भाषा का सीख लेना कुछ कठिन नहीं चाहते थे परिश्रम नहीं करता, उससे और क्या आशा की जा सकती है। महा-राज का विचार था कि सारे भारत की एक राष्ट्रीय भाषा होनी

चाहिये और वह आर्य भाषा को ही राष्ट्र यभाषा बनने के योग्य समभते थे और इसी कारण वह उसके प्रचार और प्रसार में इतने उद्योगी थे।

पंडित हरिसिंह एक निर्मला साधू था जिसकी विद्वत्ता की पंजाब तर्कशस्त्र छोड़ने पड़े में बड़ी धाक् थी। उसने भी बेदान्त विषय पर महाराज से शास्त्रार्थ किया था, परन्तु अन्त को उसे भी महाराज के सामने तर्करास्त्र छोड़ देने पड़े थे।

५ अप्रेल को महाराज की जंघा में एक छाला पड़ गया था जिस से उन्हें बहुत पीड़ा थी श्रौर दस्तों के कारण वह निर्वल भी बहुत थे। उस दिन महाराज ने अपना व्याख्यान भी स्थिगत कर दिया था । यह एक विचित्र वार्तालाप ऐसी बात थी जो श्रव तक न हुई थी महाराज के रुग्ए होने की मेले भर में खबर फैल गई। कुछ साधुत्रों ने इस से अनुचित लाभ उठाना चाहा। उन्हों ने समभा कि स्त्राज बहुत स्रच्छा स्रवसर है। दयानन्द स्राज रोगी होने के कारण शास्त्रार्थ नहीं कर सकेगा। स्राज चल कर उससे शास्त्रार्थ करने के लिये कहना चाहिये। वह शास्त्रार्थ से नकार करेगा, तब हम प्रसिद्ध कर देंगे कि दयानन्द शास्त्रार्थ से हट गया। परन्तु इन बुद्धिमानों ने यह न समभा कि सिंह कैसी ही दीन दशा को प्राप्त हो, शृगालों को परास्त करना उसके लिये तनिक भी कठिन नहीं। साधुत्रों का एक मुख्ड महाराज के पास पहुँचा। महाराज उस समय शय्या पर लंटे हुए थे। जब महाराज ने उसे आते देखा तो उठ कर बैठ गये और साधुओं को आदर से बिठा कर आने का कारण पूछा तो एक साधु ने आगे बढ कर कहा कि आपसे शास्त्रार्थ करने आये हैं। महाराज ने कहा बहुत अच्छा। इस शब्द के सुनते ही साधुत्रों का मुँह तनिक सा रह गया । जिस आशा को लेकर वह आये थे उस पर तुपार पड़ गया। महाराज ने फिर पूछा कि किस विषय पर। साधु ने कहा कि हम वेदान्त विषय पर चर्चा करेंगे। महाराज को विद्वान् अविद्वान् की अद्भुत पहचान थी । वह मनुष्य की भावभङ्की, आकार, चेष्टा आदि को देख कर तुरन्त जान जाते थे कि वह कितने पानी में है और फिर उसी ढंग से उस से बातें करते थे। महाराज ने समक्त लिया कि प्रतिवादी कोई उच कोटि का विद्वान् नहीं है अतः महाराज ने ऐसे ढंग से प्रश्न किये जिस से ५ । ७ मिनिट में ही वह निरुत्तर हो गया।

५३३

# महर्पि द्यानन्द का जीवन-चरित

स्वामीजी—पहले आप मुभे समभादें कि वेदान्त से आप का क्या अभिप्राय है। साधु—यही कि जगत् मिथ्या और ब्रह्म सत्य है।

स्वामीजी—जगन् से क्या अभिशाय है, उसके भीतर क्या २ पदार्थ हैं और मिध्या से क्या अभिशाय है ?

साधु-परमाणु से लेकर सूर्य पर्यन्त जो कुछ है उसे जगत् कहते हैं ऋौर यह सब मिध्या ऋशीत् भूठ है।

स्वामी जी — त्रापका शरीर, बोलना, चालना, उपदेश, गुरु त्रौर पुस्तक भी उसके भीतर हैं वा नहीं।

साधु –हाँ यह सब उसी के भीतर हैं।

स्वामीजी - और श्वापका मत भी उसी के भीतर है वा बाहर ?

साधु - हाँ वह भी जगन् के भीतर है।

स्वामीजी — जब आप स्वयं ही कहते हैं कि हम, हमारा गुरु, हमारा मत, हमारी पुस्तक, हमारा बोलना और उपदेश यह सब मिथ्या ही मिथ्या है तो हम आप से क्या कहें। जब स्वयं वादी के कथन से ही उसका दावा खारिज होता हो तो साची आदि की आवश्यकता ही क्या है।

साधु हका बका सा रह गया त्र्यौर किं कर्त्तव्य विमूढ़ होकर ऋपनी मंडली के साथ वहाँ से चला गया ।

मुंशी मूलचन्द मुद्दिस कनखल निवासी ने महाराज का मूर्ति-खराडनविषयक व्याख्यान सुन कर मूर्तिपूजा त्याग दी थी। एक दिन मूला मिस्त्री के प्रश्न के गुरुजी के आदेश से उत्तर में महाराज ने कहा था कि प्रथम तो मुक्ते ही विचार हुआ था ही मैंने प्रचार-कार्य कि मूर्ति-पूजन केवल अविद्या अंधकार है, परन्तु गुरुवर्ध्य स्वामी आरम्भ किया है विरज्ञानन्दजी भी उसका उराडन किया करते थे और कहा करते थे कि कोई हमारा शिष्य ऐसा हो जो इस अन्धकार को देश से दूर करे, उनके आदेश से मैंने वैदिक धर्म प्रचार का कार्य अपने ऊपर लिया है।

लाला भोलानाथ वैश्य सहारनपुर निवासी पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी के बड़े भक्त थे। उन्होंने ही पिएडतजी को पंजाब से कुम्भ पर महाराज से शास्त्रार्थ करने को वुलाया था। एक विज्ञापन पिएडजी की श्रोर से अपवाकर पर श्राकर शास्त्रार्थ मंले में बाँटा था कि हम स्वामी द्यानन्द के विरुद्ध सनातन धर्म्भ कर नहीं तो पराजित सभा का उपदेश करते हैं जिसे सुनना हो वह जूना श्रखाड़े में श्रा-समभा जावं जावे। पिएडत चतुर्भुज पौराणिकराज भी कुम्भ पर पहुँच गये थे श्रीर श्रन्य वहुसंख्यक पौराणिक भी वहाँ उपस्थित थे। एक दिन

सनातिनयों में आपस में यह गोष्टी हुई कि चली द्यानन्द से शास्त्रार्थ करें, परन्तु परिडत श्रीधर डासना जिला मेरठ निवासी ने कहा कि द्यानन्द परदेसी है और वेदझ, चतुर और वाग्मी है और उसने वेद का भाष्य भी किया है। आप लोग केवल वैयाकरए हैं, आप यदि द्यानन्द से शास्त्रार्थ करने जाओगे तो नीचा देखोंगे। इस पर कोई नगया। परन्तु एक दिन सनातन धर्मसभा में परिडत चतुर्भुज ने एक उर्दू लेख सभा में पढ़ा जिसका सारांश यह

#### त्रयोविंशति ऋध्याय

था कि भाइयो इस समय यहाँ पर चारों वेद और वेदांग तथा पिड़त भी उपिश्वत हैं दयानन्द को जो सबसे विरुद्ध उपदेश करता है, चाहिये कि वह हम से यहाँ आकर शास्त्रार्थ करे ताकि सत्यासत्य का निर्णय हो जावे, यदि दयानन्द यहाँ न आवे तो सब को स्पष्ट रूप से समभ लेना चाहिये कि वह हम से शास्त्रर्थ नहीं कर सकता है। तद्तुसार तीस पिड़तों के हस्ता-चरों से निम्नलिखित पन्न वैसाख बदी १ को महाराज के पास भेजने के लिए लिखा गया।

श्री गर्णशायनमः । श्री द्यानन्द सरस्वती जीव प्रति निवेदन । निम्न लिखित साधु वर्ग श्रीर परिष्ठत जन तथा सभामद लोगों की इच्छा यह है कि तीन चार

सनातिनयों का पत्र दिन से नित्य ४ बजे से ६ बजे पर्यन्त धर्मिविषयक सत्यासत्य विचार होता है और यह भी ज्ञात भया कि जब से जूना ऋखाड़ा

मायादेवी के पास अलीगढ़ सत्य धर्मावलम्बी सभा का प्रारम्भ भया तब से इस सभा से आपके पास पत्र भेजे गये। अब यह पत्र भेजते हैं यदि इस सभा में आकर आप भी कुछ बक्ता करें तो इसमें दो फल हमको दीखते हैं, एक यह कि एकान्त बैठ कर जो वेद शास्त्र होरा व्याख्यान देते रहते हो बिद्धानों के सम्मुख बक्ता करने में सब को यह ठीक निश्चित हो जायगा कि आपका कथन बेद व शास्त्र के अनुसार है वा नहीं, दूसरा यह कि यदि आप का कहना वेद व शास्त्र के अनुसार निकला तो हम सब आपके मत प्रतिपादन में उद्यत हो जायंगे और इस ऐक्यभाव से आर्यावर्त्त को बड़ा भारी लाभ होगा। आप कृपा करके सभा में अवश्य पधारें यदि किसी हेतु से आना न हो तो हेतु लिखियंगा।

हस्ताचर करने वाले पिडतों में से ही एक पिडत इस पत्र को लेकर स्वामीजी के पास को चले। उनके चलते समय कुछ साधुओं ने कहा कि यदि दयानन्द यहाँ आवे वह यहाँ आवे तो .....को एक पत्थर मारा सिर फूट जावे कुछ पर-तो सिर फोड़ दो वाह नहीं एक को फाँसी हो जावेगी। महाराज ने यह पत्र पाकर इसका उत्तर भेज दिया जिसका भावार्थ यह था कि शास्त्रार्थ के लिये मैं हर समय उद्यत हूँ, परन्तु उसका प्रवन्धकर्त्ता कोई राजपुरुषहो, शास्त्रार्थ में पिडतों के आतिरिक्त कोई आपठित मनुख्य न आने पाये। शास्त्रार्थ की जगह न मेरी हो न आपकी।

जूना ऋखाड़े में आने में मुक्ते शारीरिक हानि पहुँचने का भय है। शरीर-पात की तो मुक्ते चिन्ता नहीं, परन्त जो उपकार कार्य में कर रहा हूँ वह अधूरा रह जावंगा।

महाराज जानते थे कि पत्र लेखकों का श्रमिशाय उपह्रव के श्रतिरिक्त श्रीर कुछ नहीं है श्रीर इसीलिये वह चाहते थे कि सरकारी प्रवन्ध हो। इसके पश्चान कई पत्र श्राय गये, परन्तु महाराज पूर्वोद्घिखित बातों पर ही जमे रहे। सनातिनयों के श्रन्तिम पत्र के उत्तर में महाराज ने उन्हें लिखा था कि यदि खामी विद्युद्धानन्दजी कहरें कि श्राप लोग मेरी श्रपेत्ता वेदों को श्रधिक समभते हैं, तो मैं शास्त्रार्थ करने को उद्यत हूँ श्रीर मैं उन्हीं को मध्यस्थ नियत करता हूँ। जब खामीजी की इस चिट्ठी को लेकर सनातिनयों के कुछ मनुष्य खामी विद्युद्धानन्दजी के पास गये तो उन्होंने परिखत चतुर्भुज श्रीर एक श्रद्धाराम को इतनी श्रीर ऐसी श्रश्लील गालियाँ दीं जिनका। क वर्णन नहीं हो सकता श्रीर कहा कि तुम द्यानन्द के सामने एक श्रद्धार भी नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे शास्त्रार्थ का मध्यस्थ नहीं हो सकता

# महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

श्रीर स्वामीजों को एक चिट्ठी लिख दी कि बहुत से मूर्ख श्रीर स्वामी विशुद्धानन्द अविद्वान् उपद्रव करने के श्रीभिश्राय से इकट्ठे हुए हैं, श्राप कदापि का पत्र ऐसे लोगों की बात पर ध्यान न दें श्रीर में ऐसे लोगों के कहने से उस सभा का मध्यस्थ नहीं हो सकता जिसमें श्राप जैसे विद्वान् शास्त्रार्थ करें। यह चिट्ठी ३ वजे महाराज के पास श्राई। उस सभय सहस्रों मनुष्य सभा में उपिश्रत थे। यह चिट्ठी महाराज की श्राज्ञा से पिएडत भीमसन ने उच्च स्वर से सभा में पढ़कर सुना दी जिससे सनावनियों के पड़यन्त्र का भाँडा फूट गया। इसके पश्चान् पचान् घात के रोगों के समान सनावनी दल्ल निष्क्रिय श्रीर निस्तव्य हो गया श्रीर किर उसकी श्रीर से कोई चिट्ठी न श्राई।

पिंडत श्रद्धाराम फिह्नौरी ने कुछ साधुत्रों को बहकाया कि तुम लोग सभा में श्राकर यह कहो कि हम द्यानन्द के उपदेश सुनकर श्रपने धर्म सं पितत हो गये थे, अब हमारा प्रायश्चित्त कराकर हमारी पाप-हमारा प्रायश्चित्त निवृत्ति की जावे । इस पर यह लीला रची गई कि उनका गङ्गाजी कराया जावे पर ल जाकर स्नानादि कराया गया श्रीर सारे मेल में उन्हें बाजे गाजे के साथ घुमाया गया श्रौर यह कि उन लोगों ने द्यानन्द के कथन को मिध्या जानकर पुनः सनातन धर्म की शरण ली है, अच्छे प्रकार मेले में प्रचरित किया गया। यह साधु कभी महाराज के व्याख्यानों में जाकर फटके भी न यह पं ० श्रद्धाराम की थे। पिएडत श्रद्धाराम ने इस बनावटी घटना को खुव रंग देकर श्रीर उस पर भूठ की वार्निश करके १९ अन्नेल सन् १८७९ के बनावट थी 'कोहेनूर लाहौर' नामक समाचारपत्र के श्रङ्क में छपवाया श्रौर अपने लेख में यहाँ तक लिख दिया कि हमारी सभा के होते ही दयानन्द सरस्वती मेले की छोड़गये। परिद्धत श्रद्धाराम के इस अलीक व्यवहार और घृणित कार्य को देख कर उनके पं । अद्धाराम से घुणा साथी तक उनसे श्रलग हो गये । जो पत्र ३० पिछतों के हस्ता-चर से शास्त्रार्थ के लिये महाराज के पास भेजा गया था उस पर मुक्त बड़ी ल जा आई थे। उन्होंने पिछत लेखरामजी से शपथ खाकर कहा था कि सुके . स्रोर भय लगा हरिद्वार में बड़ी लजा और परमेश्वर का भय लगा जब मैं पिएडत श्रद्धाराम के साथ मिलकर अनुचित कार्य करता था। उनमें से एक बड़ाभारी जालसाजी का कार्य पिरडत श्रद्धाराम ने यह किया कि कुछ साधुत्रों को सिखलाया कि तुम सभा में आकर कहा कि हम खामी द्यानन्द के उपदेश सुनकर बिगड़ गये थे, आप कृपा करके हमारा प्रायश्चित्त कराइये । तद्भुसार साधुत्र्यों ने सभा में आकर यह बात सब लोगों के सामने प्रकट की और फिर सारे मेल में इस बात को प्रसिद्ध कर दिया । जब यह सब कार्य हो चुका तो मैं अपने मन में बहुत पछताया और कहने लगा कि तू बड़ा श्रयोग्य है जो ऐसे पाखिएडियों के साथ मिल रहा है, फिर मैंने प्रायश्चित किया और उनसे अलग हो गया। इसी प्रकार लाला भोलानाथ जो पिएडत श्रद्धाराम के मुख्य शिष्य थे ऋौर जिनका

#### त्रयोविंशति ऋध्याय

श्रद्धाराम का शिष्य नामोहेख पहले हो चुका है पर्व के दिन महाराज के व्याख्यान में गये और उसकी शोभा को देख और महाराज के पुनीत दर्शनों से श्रानन्द में प्रफुहित हो गये। उस समय व्याख्यान समाप्ति पर था। महाराज लोगों को यह चेतावनी दे रहे थे कि मेले में विपूचिका फैलने वाली है सब लोगों को शीघ्र ही अपने २ घरों को चला जाना चाहिये। जब भोलानाथ व्याख्यान सुन कर लौट रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक मनुष्य को मार्ग में चलते २ हैजा हो गया। उन्हें महाराज के कथन पर पूरा विश्वास हो गया और वह तुरन्त ही सहारनपुर अपने निवास-स्थान को चले गये।

पिछत श्रद्धाराम पंजाब में सनातन धर्म के बड़े भारी समर्थक और स्तम्भ समभे जाते थे। उनकी विद्या की बड़ी धाक थी, सुवक्ता और सभाचतुर पं० श्रद्धाराम का थे। कई मन्थ भी उन्होंने लिखे थे। सब लोगों पर उन का त्रातङ्क वास्तविक स्वरूप छाया हुत्रा था, सैकड़ों नर-नारियों के वह गुरू थे। परन्तु जैसा उन्होंने क्यपने त्राप को प्रकट कर रक्खा था वास्तव में वैसे न थे।

ईसाइयोंसे दिल्ला लेकर सब कुछ उन का ढोंग और पाखराड था। उनका कोई धर्मी न ईसा का गुण गान था। एक वार ईसाइयों से दिल्ला लेकर उन्होंने ईसाई मत के समर्थन में पंजाबी भाषा में एक पुस्तक भी लिखी थी। वह कोरे

पं० श्रद्धाराम नास्तिक थे नास्तिक थे, वेदादि शास्त्र श्रीर ईश्वर में उन्हें विश्वास न था। सारे जीवन भर वह लोगों को धोखा देते रहे। श्रन्त में स्वयं उन्होंने ही

श्रापने पाखराड का भाँडा फोड़ा श्रोर श्रापने प्रकृत स्वरूप को प्रगट किया। मरने से पहले उन्होंने सत्यामृत-प्रवाह नाम की एक पुस्तक लिखो जिस में नास्तिकता का वड़े बल के साथ समर्थन किया श्रोर यह भी लिखा कि श्राव मेरी मृत्यु का समय निकट है सो उचित है कि उस सत्य (नास्तिक विचार) को न छिपाऊं जो चिर काल से मेरे मन में भरा हश्रा है।

पर्व-दिवस से कई दिन पहले से महाराज ने लोगों से कहना आरम्भ कर दिया था

कि मेल में विपूचिका के फैलने का भय है, उन्हें शीद्य अपने अपने लोगों को चेतावनी घरों को चले जाना चाहिये। पर्व-दिवस से चार दिन पहले जो व्याख्यान उन्होंने दिया उसमें भी यही बात उन्होंने कही थी। उस

व्याख्यान में दो पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट भी थे जो कई दिन से व्याख्यान सुनने आया करते थे। महाराज नं उन्हें सम्बोधन करके कि आपके डाक्टरों ने जो धारा ३४ (पुलिस एक्ट की) बनवादी हैं इस से प्रजा की बहुत हानि है। आपने जो मल त्याग के लिय टिट्टियाँ बनवाई हैं वह बहुत दूर हैं। अब यदि किसी को मल त्याग की आवश्यकता हो और उसके लिये उसे डेंद्र मील उसके बेग को रोक कर जाना पड़ा तो उसके मिलदिक को उसकी गर्मी चढ़ जायगी और उसके शरीर के भीतर की दशा बिगड़ जायगी और उस पर बाहर की दूपित वायु का बहुत शीघ प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार सैकड़ों जानें आप के कानून की भेट हो जाती हैं। महाराज ने उनसे कहा कि अपने डाक्टरों से कहिये कि वह सड़क से कुछ अन्तर पर मंडियाँ लगवा दें। इन मंडियों के पास ही सब लोग मल त्याग करें और गंगा के मैदान में भट्टे बनाकर उनमें विष्ठा जलाकर वायु को अधुद्ध न करें इससे मरी फैल जायगी।

#### महर्षि द्यानन्द् का जीवन-चरित

पव के दिन भी महाराज ने लोकहित-चिन्ता से प्रेरित हो कर अपने व्याख्यान में लोगों को फिर आदेश किया कि वह शीध ही अपने घरों को चले जायं। वह स्वयं भी इसरे दिन हरिद्वार से देहराइन चले गये।

हरिद्वार में कुम्भ-प्रचार का कार्य समाप्त करके पंडित कुपाराम के आग्रह पर महाराज देहरादून पधारे। कुम्भ में रात दिन परिश्रम करने के कारण महा-देहरादून राज को दस्त आने लगे थे। अतः वह कुछ विश्राम करना भी चाहते थे। पर्व के दूसरे दिन ही महाराज ने हरिद्वार से प्रस्थान कर

दिया । देहरादून पहुँचने की सूचना पंडित कुपाराम की पूर्व से ही देदी गई थो, अतः उन्होंने एक बंगला किराये पर उनके निवास के लिये ले लिया था।

१४ अप्रेल सन् १८०९ को १० वजे दिन के महाराज देहरादून पहुँचे। पंडित क्रपाराम तो छुट्टी न मिलने के कारण स्वागत के लिये न जा सक, परन्तु उन्होंने अपने दो भतीजों को भंज दिया। महाराज बंगले में उतर गये। फिर पंडित क्रपाराम भी आगये तो देखा कि वहाँ कित्पय ब्राह्म-समाजी बंगाली उपस्थित हैं। महाराज के आने का समाचार बात की बात में सारे नगर में फैल गया और लोग महाराज के दर्शन और उपदेश के सुनने के लिये उनके पास आने लगे। महाराज रोग से इनने आकान्त थे कि

महाराज की शारीरिक वार्नालाप करते हुए उन्हें कई २ बार मलोत्सर्ग के लिये जाना पड़ता दशा था। उनसे बहुतेग कहा गया कि डाक्टर को बुला लिया जाय, परन्तु

वह डाक्टर की श्रोपधि खाने पर सहमत न हुए । दो तीन दिन के

पश्चात् रोग कुछ शान्त हुआ।

जब प्रथम ही बार पंडित कृपाराम उनसे मिले और लोग चले गये तो उन्होंने पंडित कृपाराम से पूछा कि आपने हमारे व्ययाथे चन्दा किन २ लोगों से वहा-समाजियों पर भरोसाएक किया है। पिएडतर्जा ने उन्हें चन्दे की सूची दिखाई तो उसमें के बल हो व्यक्तियों को छोड़कर शेप ब्रह्म-समाजी बंगाली थे। महा-राज यह ज्ञान करके कुछ क्षुगण हुए और कहा कि आप लोगों को इन पर भरोसा नहीं करना चाहिये। यह लोग आज आप के मित्र हैं और कल शत्रु हो जायेंगे। आपने भूल की जो ब्राह्म-समाजियों का विश्वास किया पंडितजी ने कहा कि आप कुछ चिन्ता न करें यदि यह लोग सहायना न करेंगे तो मैं अकेला ही आप की सेवा के लिये उपस्थिन हैं। महाराज ने कहा कि मैं किसी अकेले व्यक्ति को कष्ट देना नहीं चाहता।

जब रोग का वंग कुछ कम हुआ तो डेर पर ही व्याख्यानों की व्यवस्था की गई।
पहला व्याख्यान ईश्वर विषय पर हुआ. दू परा, वेद के ईश्वरकृत होने
व्याख्यानों का आरम्म पर। व्याख्यान में छं प्रेज उपस्थित थे जिनमें से एक पादरी मारिसन थे। महाराज ने बड़ी प्रवल युक्तियों से बाइबिल और कुरान का
पादरी साहब का कोप- खगड़न किया जिसे सुनकर पादरी साहब को बहुत आवेश आया,
ज्यालामुखी फट गया परन्तु व्याख्यान के अन्त तक वह चुप रहे। उसके समाप्त होते ही
एक रम उबल पड़े कि परिखत साहब ने केवल धूल उड़ाई और

श्रपने वेद मत को उस धूल में छिपा लिया। यह भी कहा कि हमने श्राज तक किसी परिड़त ५३८

#### त्रयोविंशति ऋध्याय

को बैदिक सिद्धान्तों की व्याख्या करते नहीं सुना, क्या यही जानकार हैं और सब हिन्दू अजान हैं? फिर बाइबिल के जिन मन्तव्यों का महाराज ने खएडन किया था उनका मएडन करने लगे। महाराज ने उनके कोध में कहे हुए अनुचित शब्दों की सर्वथा उपेत्ता करते हुए शान्ति से उनको उत्तर दिया। परन्तु पादरी साहब के कोध का पारा इतना बढ़ा हुआ था कि महाराज के कथन को सुनते भी नहीं थे और कोधवश बीच बीच में चिहा उठते थे। उनके साथी एक अंत्रेज सज्जन ने अंग्रेजी में उनसे कहा भी कि जिस सुन्दरता और विनय के साथ व्याख्यानदाता अपने पत्त को सिद्ध करता है उसे आप अयुक्त और रोप भरे शब्दों से रोकना चाहते हैं। मेरी सम्मित में यह अच्छा नहीं। आपको चाहिये कि जिस हदता और धैर्य के साथ वह अपने पत्त के प्रमाणित होने में और आपके पत्त के खएडन में युक्ति देता है बैसे ही आप भी दें। पादरी साहब इस सत्य परामर्श

पादरी अपने साथी को कैसे सुन सकते थे, चटककर बोले कि मैं बहुत उचित उत्तर देरहा से भी नाराज हूँ, यदि आप को उचित प्रतीत नहीं होते तो आप भी इनसे मिल जाय और यह कह कर सभा से उठकर चले गये, शेप अंग्रेज बैठे रहे। चलते २ भी महाराज ने पादरीसाहब से पूछा कि कल भी पधारियेगा, परन्तु वह कुछ बड़बढ़ाते हुए चले गये जिसे कोई न समभ सका।

इसके पश्चात् एक और विचित्र घटना हुई ! दो अंग्रेज सज्जनों ने, जिनमें से एक कर नाम पारमर था जिन्होंने सत्परामशं दिया था और दूसरे का नाम गार्टलेन, महाराज से बात चीत करनी चाही । महाराज ने स्वीकार की, परन्तु बीच में आपस में ही एक दूसरे मिशन स्कूल के हेड मास्टर विपिन मोहन बोस ने टाँग अड़ा दी का खरडन करने लगे और महाराज के सामने बाइविल का मर्एडन करने लगे । इधर तो महाराज उनका उत्तर दे ही रहे थे उधर मि० गार्टलेन ने भी उनका खरडन करना आरम्भ कर दिया । लोगों का इस अद्भुत दृश्य को देखकर मनोरश्जन भी हुआ और उन्हें आश्चर्य भी हुआ। ८ बजे से रात्रि के १० बजे तक यही दृश्य रहा ।

इस व्याख्यान में बाइबिल और क़ुरान का खरहन तो था ही, ब्राह्म-समाज भी लपेट में आगया था। इधर ईसाई रुष्ट, उधर मुसलमान रुष्ट और बाह्म-समाजी विरुद्ध तीसरी ओर ब्राह्म-समाजी रुष्ट। ब्राह्म-समाजियों ने तो आगे को हो गये सहायता देने से ही इनकार कर दिया और सर्वथा विरुद्ध हो गये और महाराज का वचन पूरा हुआ। उस दिन १२ बजे रात्रि तक

बात चीत होती रही।

श्रमले दिन लगभग १५० मुसलमानों की भीड़ महाराज के बँगले पर पहुँची श्रीर कहा कि कल जो श्रापने हमारे धर्म पर दोपारोपण किये हैं श्राप शास्त्रार्थ की जिये । महाराज ने कहा कि मैं श्राप में से हरएक के साथ तो शास्त्रार्थ कर नहीं सकता; प्रथम शास्त्रार्थ के नियम बना ली जिये फिर जो श्राप लोगों में सब से श्रिधक विद्वान हो वह सुक्त से शास्त्रार्थ कर सकता है। यह सुनकर उन्होंने कहा कि हम नियम बनाकर लावेंगे श्रीर चले गये।

439

#### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

मुमलमानों की भीड़ को जो महाराज के बँगले पर देखा तो परिडत कृपाराम का भनीजा दौड़ा २ उनके पास दक्षतर पहुँचा। वह उसकी बातें सुन भक्त की चिन्ता कर एक दम घबरा उठे और तत्त्वण अपने अकसर से छुट्टी लेकर महाराज के बंगले पर पहुँचे, परन्तु उस समय वहाँ कोई नहीं था।

महाराज ने उन्हें सब घटना सुनाई त्रार बह शान्त होकर अपने कार्य पर चले गये ।

दूसरे दिन व्याख्यान धर्म विषय पर था । मुसलमान अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार

कुछ नियम बना कर लाये और अपनी और से शास्त्रार्थकर्ता का

मुसलमान नियम नाम मौलाना अहमदहसन बनलाया । महाराज ने मौलाना की

वनाकर लाये योग्यता के विषय में पृछा और जब उन्हें बनलाया गया कि वह एक

विद्वान व्यक्ति हैं तो वह उनसे शास्त्रार्थ करने पर सहमत हो गये ।

मुसलमानों के बनाये हुए नियम सभा में पढ़ कर सुनाये गये श्रीर महाराज ने उनमें परिवर्त्तन करके मुसलगानों को बापस दे दिये।

चौथा व्याख्यान पुराणों पर हुआ। पाँचवें से नवें तक आर्थ्यावर्त्त के प्राचीन इभिटाम पर हुए।

जिस वैँगले में महागज उतरे थे वह एक मेम का था जिसका नाम मिस डिक था! न जाने उसे किसी ने वहकाया वा खयं ही उसकी ऐसी इच्छा हुई, वंगला खाली कर दो उसने कहा कि मेरा वँगला शीव खाली कर दो! तब दूसरे बँगले का प्रवन्ध किया गया, परन्तु इतने ही में सहारनपुर से कर्नल आल्काट और मैडम व्लैबैट्मकी का महागज को बुलाने के लिये तार आगया और वह वहां जाने के लिये तैयार हो गयं!

देहराइन में एक उद्धेखनीय घटना और भी हुई। बाबू कालीमोहन घोप बाह्मसमाजी थे। उनके यहाँ भोजन बनाने पर एक भंगन नियत थी, एक भंगन का पकाया हुआ दिन उन्होंने महाराज से कहा कि आप कल भोजन मेरे यहाँ की जिये। महाराज ने कहा कि सुक्ते इसमें कोई त्रापत्ति नहीं, परन्तु मैंने सुना मांजन न खायंग है कि छाप लोग अन्त्यजों के हाथ का पका हुआ भोजन खालते हैं। उन्होंने इसे स्वीकार किया, परन्तु कहा कि मैं यहाँ ऐसा नहीं करता हूँ । महाराज ने उन का निमन्त्रम् स्वीकार् कर लिया । जब यह बान परिडत कृपाराम को ज्ञात हुई तो उन्होंने भोजन का एक थाल महाराज के वँगल पर पहुँचा दिया और स्वयं भी वहाँ पहुँच गये। बाबु कालीमेंहन के गृह से भी भोजन बन कर महाराज के पास आगया था, परन्तु उन्होंने खाया न था। परिहत ऋषागम ने सब बातें महाराज को बतला कर बाबू कालीमोहन का भोजन वापस कर दिया इस पर उन्होंने ध्याकर महाराज से कहा कि यह क्या बात है कि कल तो आपने हमारे यहाँ का भोजन करना स्वीकार कर लिया और आज उसे वापस कर दिया । महाराज ने कहा कि आपने यह कहा था कि यदापि हम अन्त्यज के हाथ का पकाया हुआ भोजन कर लेते हैं, परन्तु हम यहाँ ऐसा नहीं करते। अब हमें ज्ञात हुआ है कि आपके यहाँ भंगन भाजन बनाती है।

#### त्रयोविंशति ऋध्याय

देहरादून के एक रईस के दो पुत्र थे जो अंग्रेज़ी पढ़े हुए थे। उन पर ईसाइयों ने अपना रंग जमा रक्खा था और वह ईसाई होने को तैयार थे। रईस के पुत्र ईसाई हिन्दु श्रों को तो वह तर्क में चुटकियों में परास्त कर देते थे। विवश होने से बच गये होकर उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम छः मास तक का विज्ञापन दो कि यदि कोई इस अन्तर में ईमाई धर्म को असत्य सिद्ध न कर सकेगा तो वह ईसाई हो जावेंगे। किसी हिन्दू धर्माभिमानी का यह साहस न हुआ कि ईसाई धर्म्म का निक्रप्टत्व श्रौर हिन्दू धर्म्म का श्रेष्ठत्व सिद्ध करकं हिन्दु धर्म्म की इन लित-काओं की रचा करता। जब महाराज देहरादून पधारे तो छ: मास की अवधि में केवल दो चार दिन ही शेप रह गये थे। महाराज को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने उन दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। ईसाई धर्मा पर बातचीत होने लगी। उन दोनों ने देखा कि जो तर्क शिला के समान दीख पड़ते थे श्रीर विपत्तियों के उठाय न उठते थे, वह महाराज के तर्क वज्र से छिन्न भिन्न हुए जाते हैं। ऋन्त को उन्हें ईसाई धर्म्म का ऋसारस्य स्वीकार करना पड़ा श्रीर उन्होंने ईसाई होने का विचार छोड़ दिया। महाराज ने उनसे बहु-तेरा कहा कि पादिरियों को हमारे पास लाश्रो, परन्तु पादरी किसी प्रकार भी महाराज के सामने श्राने पर सम्मत न हुए । पादरियों ने फिर उन लड़कों को कई प्रकार की धमितयाँ भी दीं कि यदि तुम ईसाई न होगे तो साहब कलक्टर तुम से रुष्ट हो जायंगे, परन्तु वह इन धमिकयों में न आये। उनके पिता ने महाराज के इस उपकार के बदले में कुछ धन महा-राज की भेंट करना चाहा, परन्तु उन्होंने स्वीकार न किया और कह दिया कि इस धन से संस्कृत की पाठशाला बनादो ।

देहरादून से चलते समय परिडत क्रपाराम ने महाराज को ४०) रु० भेट किये, परन्तु बहुत कुछ आग्रह करने पर ३०) रु० ही लिये।

३० अप्रेल सन् १८७९ को महाराज सहारनपुर के लिये सवार हो गये। सहारनपुर में महाराज केवल दो दिन ठहरे और फिर कर्नल आह्काट और मैडम ब्लैवेट्सकी के साथ मेरठ चले गये।

अप्रार्थसमाज स्थापित २९ एप्रिल सन् १८७९ को देहरादृन में आर्थ्यसमाज स्थापित होगया ।

जन्म के मुसलमान महाराज ने यहाँ एक जन्म के मुसलमान मुहम्मद उमर को की शुद्धि शुद्ध करके उसका नाम श्रालखधारी रक्या था।

# चतुर्विश अध्याय

# ज्येष्ठ संवत् १६३६,-माघ संवत् १६३६

वह इसी अभिशाय से सहारनपुर आगये थे। बम्बई से ही उन्होंने स्वामीजी को लिखा था कि हम हरद्वार आप से मिलने आवें, परन्तु स्वामीजी कर्नल और मैडम ने यह सममकर कि उन्हें मेले में बहुत कष्ट होगा श्रौर उपदेश कार्य के कारण उन्हें पूरा समय भी न दें सकेंगे हरद्वार आने से निषेध कर दिया था। जब कर्नल श्रीर मैडम सहारनपुर पहुँचे तो खामीजी देहरादून में थे। उक्त महानुभावों ने खामीजी को सूचना दी कि हम देहरादृन आते हैं, परन्त खामीजी ने उत्तर दिया कि आप न आयें हम स्वयम् ही सहारनपुर आते हैं। अतः १ मई सन् १८७९ को महाराज सहारनपुर आगये। सहारनपुर के आर्थ्य बन्धुओं ने कर्नल और मैडम का हृद्य से स्वागत किया और उनकी सेवा सत्कार में कोई बात उठा न रक्खी। स्वामीजी दो दिन सहारनपुर रहे और कर्नल और मैडम से मिले। दो दित के पश्चात् खामीजी दोनों व्यक्ति-यों को साथ लेकर मेरठ पहुँचे। रेलवे स्टेशन पर मेरठ के आर्थ्य पुरुषों ने बड़े प्रेम से उनका खागत किया और कर्नल और मैडम को एक कोठी में और खामीजी को दूसरी कोठी में ठहराया।

६ मई तक कर्नल और मैडम स्वामीजी से मिलते और अधिकतर योग विषय पर बात-चीत करते रहे। इस सम्मिलन में उन्होंने अपने किसी आचार कर्नल ऋोर मेडम विचार से यह प्रकट नहीं किया कि वह ईश्वर और वेद में श्रद्धा और का बाह्य व्यवहार विश्वास नहीं रखते बल्कि क्या वचन से और क्या कर्म से उन्होंने श्रपने त्राप को वैदिक धर्मी और त्रार्थ्य ही प्रकट किया। वह श्रायों के समान खान पान श्रीर व्यवहार करते रहे श्रीर क्या निज में श्रीर क्या पहिलक में श्रापने को श्रार्थ्य कहते रहे। कर्नल श्रीर मैडम के व्याख्यान भी हुए, उनमें भी उन्होंने वैदिक धर्मी का महत्व वर्णन किया और ईसाई धर्म का खएडन किया। महाराज ने इन लोगों के आचार-ज्यवहार देख कर विश्वास कर लिया। इन के अमेरिका से भेजे हए पत्रों से

# महर्षि दयानन्त का जीवन-चरित

जो विश्वास उत्पन्न हुद्या था वह टढ्तर होगया । यहाँ तक कि उन्होंने श्रपने पत्र ता० ९-५-७८ को बाबू माधोलालजी को उनके विषय में यह शब्द लिखे - अमरीकन साहबों ने सव लोगों के चित्त पर यह निश्चय करादिया कि जितनी भलाई और विद्या हैं वे सब वेद से निकलीं हैं और जितने वेद्विरुद्ध मत हैं वे सब पाखगड़ रूप हैं।

७ मई को कर्नल और मैडम बम्बई चल गये।

देवबन्द के प्रसिद्ध मौलवी महम्मदकासिम मेरठ त्र्याये त्र्यौर उन्होंने स्वामीजी से शास्त्रार्थ की इच्छा प्रकट की। स्वामीजी ने उसे तत्काल स्वीकार कर

मुहम्मदकासिम से लिया, परन्तु जो लोग मौलर्वा साहब का शास्त्रार्थ करने का सन्देश शास्त्रार्थ की छेड़-छाड़ लेकर आये थे उनसे स्पष्ट कह दिया कि शास्त्रार्थ लेखबढ़ होगा और

दर्शकों की संख्या नियत होगी। उस समय किसी ने इस पर आन्नेप नहीं किया । १० मई को शास्त्रार्थ के नियम निर्घारणार्थ सभा हुई, परन्तु उसमें बहुत भीड़ होगई थी अतः यह निश्चय हुआ कि उभय पत्त की खोर से दस-दस सज्जन एक कमरे में बैठ कर नियम बनालें। ऐसा ही हुआ भी। मिस्टर कैस्पियन, हेड मास्टर गर्बनमेएट हाई स्कूल को भी इस उपसभा में सम्मिलित किया गया। मुसलमान पहले से ही निम्न लिखित नियम बना कर अपने साथ लाये थे, वह सभा में पढ़े गये।

मुसलमानों के प्रस्तावित नियमः—

१—शास्त्रार्थ की तिथि में कम से कम आठ दिन का अन्तर होना चाहिए ताकि शा-स्रार्थ देखने के इच्छुक दूरदेशस्य लाग भी उससे लाभ उठासकें और यदि परिडतर्जा को

जाने की शीघता हो तो इससे कम अन्तर सही।

२—जैसे परिडतजी ने व्याख्यान देते समय जो धम्मों पर आद्येप करने का समय होता है उपस्थित होने वालों की कोई संख्या नियत नहीं की, ऐसे ही शास्त्रार्थ के समय जो औरों की अोर से उत्तर देने का समय होता है, उपस्थित होने वालों की संख्या नियत न होनी चाहिय ।

३—बक्तुता के समय कोई ऐसी बात न रक्वी जाये जो वक्ता की वक्तुता में बाधक हो। जैसे यह न हो कि वक्ता एक वाक्य कह कर चुपका हो रहे, जब लिखने वाला लिख चुके तो फिर उसे कहने की आज्ञा हो, अन्यथा फिर लेख-बद्ध और मौखिक शास्त्रार्थ में क्या भेद होगा।

४—शास्त्रार्थ का समय प्रातःकाल के ७ वजे से ११ वजे तक होना चाहिए ताकि मुसलमानों को नमाज आदि धार्मिक आवश्यकताओं के लिये वेचैन होने की आवश्य-

कतान हो ।

५--वक्तृता के लिए कोई समय नियत न किया जाय, क्योंकि कौन अपनी वक्ता को समय पर नाप तील कर लाता है और यदि विना कारण असम्बद्ध कथन के भय के कारण लिखना ही अभीष्ट हो और हम बक्तुता के अपूर्ण रह जाने से असफल मनोरथ रह जाने की आशङ्का पर दृष्टि न भी डालें तो भी अपने धर्म के महत्व को वर्णन करने वाल के लिये एक घएटा ख्रौर उत्तरदाता के ख्राच्तंप के लिये खाधे घएटे से कम न होना चाहिये।

# चतुर्विश अध्याय

६—मुसलमानों को तो अपने धर्म्म के सत्य समभाने के लिये अन्य धर्म्मों के नेताओं को बुरा कहने की आवश्यकता नहीं, परन्तु अन्य धर्म्म वालों से यह आशङ्का है। इसलिये यह निवेदन करना आवश्यक है कि श्रोमान् इसलाम के पैगान्वर, जिन पर हो दृख्द और सलाम और उनके महान् अनुयायियों का अपमान न होने पाने।

७—उभय पत्त उर्दू भाषा में बात-चीत करें श्रीर यथाशक्ति ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचें जो श्रीरों की समक्त में न श्रावें।

८ - शास्त्रार्थ का स्थान न वह स्थान हो जहाँ पिएडतजी उतरे हैं, न वह जगह हो जहाँ मौतवी मुह्म्मद्कासिम साहब ठहरे हैं। यदि हो तो वह जगह हो जो शहर, लाल कुर्ती, रजबन व सदर के बीच के लगभग हो ताकि किसी को अन्तर के न्यूनाधिक होने का आचेप न हो।

९--राास्त्रार्थ-गृह विस्तृत हो ताकि उपिथत होने वालों को कष्ट न हो।

१०—यदि एक प्रश्न वा आक्षेप पिएडतजी की ओर से हो तो एक प्रश्न वा आह्तेप हमारी ओर से होना चाहिये।

उक्त नियमों पर स्वामीजी की समालोचनाः---

इन नियमों के सम्बन्ध में स्वामीजी ने अपना वक्तव्य इस प्रकार प्रकट किया।

?—मैं शास्त्रार्थ की प्रतीचा में नहीं रह सकता। आज से तीसरे दिन बुधवार को शास्त्रार्थ आरम्भ हो जाना चाहिये। (इसे मौलवीसाहब ने स्वीकार कर लिया)

२ व ३—मौखिक शास्त्रार्थ कदापि मेरे मनोनीत नहीं हो सकता। मैंने शास्त्रार्थ के सन्देशहरों से पहले ही यह वात स्वीकार कराली थी कि शास्त्रार्थ लेखबद्ध होगा और दर्शक चुने हुए होंगे और तभी मैंने आप लोगों को कप्ट दिया था। मौखिक शास्त्रार्थ में उभय पत्त वालों को यह कहने का अवसर मिल जाता है कि हमने अमुक बात नहीं कही थी वा अमुक वात कही थी और हरएक अपनी जीत और दूसरे की हार वतलाने लगता है। लिखी वात को कोई बदल नहीं सकता। लिखी बात के आगे किसी को यह कहने का साहस नहीं हो सकता कि मैं जीता और विपत्ती हारा। लेखबद्ध शास्त्रार्थ को पढ़कर सहस्रों मनुष्य जो शास्त्रार्थ में उपिथत न हों उससे उतना ही लाभ उठा सकते हैं जितना उपिथत लोग। शास्त्रार्थ शिचित और बुद्धिमान् मनुष्यों के लिये होता है न कि मूर्ख, अशिचित और उजडु लोगों के लिये। दर्शकों की संख्या नियत न होत से ऐसे ही लोगों का वाहुल्य होगा श्रौर उपद्रव का भय रहेगा। इसके श्रातिरिक्त श्राप जो कहते हैं कि सब लोगों को शास्त्रार्थ के देखने का अवसर मिलना चाहिये सो न जाने सव से आपका क्या अभिप्राय है। सारे भारतवर्ष के लोग तो क्या मेरठ के भी सब लोग एकब्र नहीं हो सकते, क्योंकि कोई स्थान इतना बड़ा नहीं हो सकता जिस में सब नगर निवासी समा सकें और यदि दस बीस सहस्र आभी गये तो सब लोग वक्ताओं को सुन नहीं सकते। मौलवी साहब ने कहा कि लिपिबद्ध होने की दशा में वक्तता का प्रवाह रुक जाता है और बुद्धि कुिएठत हो जाती है (इस पर केस्पियन साहव ने कहा कि जिस वक्ता की यह दशा हो उसका परमेश्वर ही रचक है)। घर बैठे लिख कर शास्त्रार्थ करने से वर्षों में भी कोई परिएाम नहीं निकलता। स्नामने-सामने

#### महर्पि द्यानन्द का जीवन-चरित

बैठ कर शास्त्रार्थ करने में परिणाम शीघ निकल आता है क्योंकि एक पत्त को दूसरे पत्त के आत्तेपों का उत्तर तुरन्त देना पड़ता है और जो उत्तर नहीं दे सकता उसका पत्त गिरा हुआ समभा जाता है। व्याख्यान और शास्त्रार्थ में भेद है। व्याख्यान से व्याख्याता अपनी सम्मति प्रकट करता है और किसी को उसमें हस्तत्तेप करने का अधिकार नहीं होता। शास्त्रार्थ में एक आत्तेप करता है और दूसरा उसका उत्तर देता है।

४ - प्रातःकाल राजकर्मचारी और न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाले उपस्थित नहीं हो सकते । रात्रि का समय ही ठीक है । मुसलमान नमाज पढ़ने जा सकते हैं, उसमें वाधा नहीं पड़ेगी ।

५—यदि समय नियत न किया जायगा तो एक ही मनुष्य सारा समय लेलेगा। शास्त्रार्थ में अपने धर्म्स के गुण गान का कोई अवसर ही नहीं है, वहाँ तो प्रश्न करना और उत्तर लेना है। प्रश्नकर्त्ता के लिये अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न तो थोड़ी ही देर में किया जा सकता है, हाँ उत्तर देने में अधिक समय लगता है, अतः प्रश्नकर्त्ता के लिये ५ और उत्तरदाता के लिये १५ मिनट होने चाहियें।

६—किसी धर्म के नेता के लिये कोई असभ्य वाक्य न कहा जाना चाहिये, परन्तु उसके वचन ख्रीर कर्म पर अवश्य आचेप किया जायगा क्योंकि विना ऐसा किये शास्त्रार्थ असम्भव है। यदि मौलवीसाहब का यहां भी वही अभिप्राय है जो चाँदापुर में था अर्थान् यह कि यदि कोई मुहम्मदसाहब को बुरा कहेगा तो वह बध्य होगा तो शास्त्रार्थ हो लिया, क्योंकि जब विपत्ती का वध ही कर दिया गया तो शास्त्रार्थ कौन करेगा।

७—मैं जितनी भाषा जानता हूं स्पष्ट २ कहूँगा यदि किसी पत्त का कोई शब्द दूसरे पत्त की समक्त में न आवे तो उपस्थित जन में से कोई जो दोनों भाषा जानते हों समका दिया करें।

८ व ९—( इस उप-सभा में ) उपस्थित सज्जनों को अधिकार है कि चाहे जौनसा स्थान नियत करें।

१०—में अनुमति देता हूं कि पहले आप ही बेद पर आचेप करें और मैं उत्तर हूँ

श्रीर फिर में कुरान पर आचिप करूँ और आप उत्तर दें।

जब कोई बात निश्चित न होसकी तो यह ठहरा कि पाँच पश्च नियत किये जांबें और वह निर्णय करदें। परन्तु यह पाँचों इकट्ठे न होसकें और मौलवीसाहब ने स्वामीजी की बात न मानी जो सर्वथा न्याय और युक्ति के अनुकूल थी, वह अपनी ही अड़ पर जमे रहे और यहीं शास्त्रार्थ की बात चीत समाप्त होगई। वास्तव में मौलवी साहब को शास्त्रार्थ करना अभीष्ट ही न था। वह तो उपद्रव का अवसर दूँ दना चाहते थे। उन्होंने यहाँ भी वहीं किया जो रुड़की में किया था।

ज्येष्ठ शुक्का २ संवत १९३६ ऋथीत् २२ मई सन् १८७९ को महाराज मेरठ से ऋलीगढ़ चले गये ऋौर वहाँ जाते ही रूग्ण होगये। वहाँ से २८ मई को छलेसर गये जहाँ उनकी सम्यक् रूप से चिकित्सा की गई। जब कुछ रोगमुक्त होगये तो ३ जुलाई को मुरादाबाद

चले गये।

# चतुर्विश अध्याय

३ जुलाई सन् १८७९ को स्वामीजी मुरादाबाद पधारे ऋौर राजा जयिकशनदाश की उसी कोठी में ठहरे जिसमें पहले ठहरे थे। महाराज का शरीर रुग्ण मुरादाबाद था अतः इस वार उनके केवल ३ ही व्याख्यान हुए । उनमें से एक व्याख्यान मुरादाबाद छावनी की पीली कोठी में हुआ था। यह व्याख्यान मुरादाबाद के तत्कालीन जोइन्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर स्पीडिंग की इच्छा श्रीर श्रानु-रोध से हुआ था श्रीर इसका प्रवन्ध भी उन्होंने ही किया था। राजनीति पर व्याख्यान श्रोतात्रों के लिये टिकिट रक्वे गये थे जो स्वामीजी के अनुयायियों, श्रीर राजकर्म्मचारियं, वकीलों तथा प्रतिष्टित श्रीर सुशिक्षित लोगों को ही दिये गये थे, श्रातः श्रोताश्रों की संख्या केवल ३ सी के लगभग थी। ज्याख्यान का विषय राजनीति था । प्रथम महाराज ने "शंत्रो मित्रः शंवरुणः" मन्त्रीचचारण से ही इत्यादि मन्त्र का ऐसे मधुर और गम्भीर खर में उचारण किया कि लोग सुनकर मुग्ध होगये और सभा-स्थल में अपूर्व शान्ति छागई। लोग नुग्ध होगए स्वामीजी ने राजा श्रीर प्रजा के धर्म्म श्रीर दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध को ऐसी विशद युक्ति-संगत रीति में वर्णन किया कि लोग सुन कर चिकत रह गये। एक संन्यासी से जो केवल संस्कृत जानता था राजनीति के गृढ़ तत्त्वों का ऐसा उत्तम विवे-चन सुनना उनके लिये सर्वथा नृतन त्रौर त्रप्रत्याशित त्र्यनुभव था । ऐसा विवेचन तो उन्हों-ने किसी अंग्रेजी की उच शिचा प्राप्त व्यक्ति से भी न सुना था और कालेज के प्रेजुएटों ने अंग्रेजी की पुस्तकों में भी न पढ़ा था। व्याख्यान कई घएटे तक होता रहा श्रीर लोग उन्हें एकमन होकर सुनते रहे । व्याख्यान के अन्त में स्पीडिंग ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साहव ने उठ कर महाराज की भूरि भूरि प्रशंसा की श्रीर कहा कि यदि राजा और प्रजा का एक दूसरे के प्रति ऐसा ही व्यवहार हुआ द्वारा प्रशंसा होना जैसा कि विद्वान व्याख्याता ने वर्णन किया है तो सिपाही-विद्रोह का हत्या-काएड ही न होता और राजा और प्रजा को वह विपत्तियां न सहनी पड़तीं जो उन्हें सहनी पड़ीं। तत्पश्चान् उन्होंने स्वामीजी को धन्यवाद् देकर सभा विसर्जन की। श्रमी कुछ लोग सभा में बैठे हुए थे कि वाबू कालीप्रसन्न वकील किसी से अंग्रेजी में बातचीत करने लगे। इस पर स्वामीजी ने उन्हें उपदेश दिया कि समा में बैठकर कैसी सभा में बैठ कर ऐसी भाषा में वातचीत करना जिसे अन्य सभासद भाषा वोलानी चाहिये न समभासकें अनुचित श्रीर चोरी की बात है। उनसे खामीजी ने यह भी कहा कि आप क्या कह रहे हैं, यह मुभे तो दूसरे अंग्रेजी जानने वाले बतला देंगे, परन्तु यदि मैं संस्कृत में बोलन लगूँ तो आपको कौन बताएगा । एक दिन एक परिडत जिसका नाम नारायणदास श्रीर उपनाम पीपल पत्ता था, महाराज से संस्कृत में बातचीत कर रहा था। कहीं महाराज के मुख से कोई शब्द श्रशुद्ध निकल गया। उसने महाराज को टोका, पीपल पत्ते का उन्होंने सरलता पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया। परन्तु नारायणदास संस्कृत-भाषगा

को तो मानो बन्दर को सोंठ की गांठ हाथ आगई, उसने समका

# महर्षि द्यानन्द् का जीवन-चरित

कि मेरी वरावर पंसारी ही नहीं है। वह बात ? में स्वामीजी से कहने लगा कि आपकी भूल मैंने पकड़ ली और अपने पारिडत्य पर घमरेड करने लगा, तब तो मृल स्वीकार करली स्वामीजी ने उसे फटकारा कि अरे छोकरे युक्त से यदि भूल होनई थो तो मैंने स्वीकार करली, परन्तु तृ उसी पर आपह किये जाता है, यदि में भी हठ और दुराप्रह करने लगूँ, तो उस शब्द को ठीक सिद्ध कर सकता हूँ; परन्तु में तो ऐसा करना अधर्म समकता हूँ। यदि तुक्त में कुछ विद्या है तो विद्या की बात कर। साहू श्यामसुन्दर के लघु आता साहू बजरब भी बैठे हुए थे। तब तक वे स्वामीजी के अनुगत नहीं हुए थे। उन्होंने भी नारायग्रदास से कहा कि यदि आप बेद से मूर्तिपूजा सिद्ध कर सकें तो कोई मन्त्र प्रस्तुत की जिए, परन्तु वह कोई मन्त्र न दता सका और उठ कर चला गया।

स्वामीजी को उन दिनों संबह्णी रोग ने कष्ट दे रक्ता था। पहले एक बैद्य से चिकि-त्सा कराई गई, जब उस से कुछ लाभ न हुआ तो मुरादाबाद के डाक्टर ने फीस सिबिल सर्जन डाक्टर डीन से चिकित्सा कराई। स्वामीजी के भक्तों नहीं ली ने उन्हें २००) फीस के देने चाहे, परन्तु इन्होंने यह कह कर फीस लेने से इन्कार कर दिया कि स्वामी जगदुपकारी पुष्प हैं, मैं इनकी

चिकित्सा की फीस लेनी नहीं चाहता। तब मुरादाबाद की बनी हुई कुछ बस्तुएं उन्हें भेंट में दी गई जो उन्होंने सहपे स्वीकार करलीं खोर कहा कि इन्हें हम बिलायन के स्यूजियम में रक्खेंगे।

मुन्शी इन्द्रमणि से स्वामीजी की इस बात पर कि आव्यों में अभिवादन का क्या शब्द होना चाहिये कुछ विवाद हुआ। स्वामीजी उससे पहले से ही अभिवादन पर शब्द- 'नमस्ते शब्द निर्धारित कर चुके थे और उसी का प्रचार करते आते विचार थे। छुशी इन्द्रम ए चाहते थे कि जब दो आर्थ्य परस्पर मिलें तो एक कहे 'परमात्मा जयते' और दूसरा उत्तर दे 'जयते परमात्मा'।

बात यह थी कि मुंशीजी ने यह अभिवादन-विधि मुसलमानों के अनुकरण में निर्धारित की थी। एक मुसलमान जब दूसरे से मिलता है तो कहना है 'अम्सलामों अलै हम' (शान्ति हो तुम पर) दूसरा उत्तर में कहना है 'व अलैकुमस्सलाम' (और तुम पर हो शान्ति)। इस पर खामीजी और मुंशीजों में निम्न प्रहार बाद-प्रतिवाद हुआ:—

मुंशीजी—हमने पहले 'जय गोपाल' शब्द प्रचलित करना चाहा था, फिर 'परमात्मा जयते' प्रचलित किया। उस पर लोगों ने बहुत दुन्द मचाया और उपहास किया, परन्तु श्रव विवाद ठएडा पड़ गया है, यदि श्रव 'नमस्त' शब्द प्रचलित किया जावेगा तो फिर दुन्द मचेगा। इसके श्रितिरक्त श्रभिवादन में परमेश्वर का नाम श्राना चाहिये। नमस्त कहने में यह बुराई भी है कि जो राजा से 'नमस्त' कहा जावे तो राजा भी उसके उत्तर में 'नमस्ते' कहे, चाहे वह मनुष्य बहुत क्षुद्र कोही वा चमार ही हो।

स्वामीजी— मुंशीजी वड़ा किस कहते हैं ? जिस मनुष्य ने यह अभिमान किया कि मैं वड़ा हूँ, अर्थात राजा वा विद्वान् वा श्रूरवीर हूँ, तो उसकी वड़ाई में दोप आगया। देखिये जितने महाराजाधिराज, श्रूरवीर और विद्वान् हुए हैं उन्होंने अपने मुख से अपने आप को

# चतुर्विश ऋध्याय

वड़ा कभी नहीं कहा। नमस्ते का अर्थ मान च्यौर सत्कार का है। इससे राजा और प्रजा दोनों को खापस में नमस्ते कहना ठीक है। अब हम खाप से यह पूछते हैं कि खाप अपने खन्त:करण से सत्य-सत्य कह दीजिये कि जब कोई मनुष्य खाप के गृह पर खाता है वा खाप से मिलता है तो खापके मन में क्या विचार खाता है ? मुनशीजी चुप रहे।

तब खामीजी ने कहा कि कौन नहीं जानता कि प्रतिटित को देख कर उसका सम्मान श्रीर छोटे को देख कर उसके साथ सद्द्यवहार का विचार उस समय उत्पन्न होता है, फिर वतलाइये ऐसे अवसर पर परमेश्वर के नाम का क्या सम्बन्ध है। मनुष्यों को चाहिए कि जो उसके मन में हो वही मुख से कहे और यह आप का दोप है कि आपने पहले 'जयगोपाल' और फिर 'परमात्मा जयते' प्रचितित किया। विचार करके ऐसा शब्द क्यों न प्रचलित किया जावे जो पहले एतदेशवासियों में प्रचलित था। अतः सर्व आर्थसमाजिकों को 'नमस्ते' कहना ही ठीक है जैसा कि सदा से महिप लोगों में प्रचार था और 'नमस्ते' शब्द वेदों में भी आया है। हम यजुर्वेद से प्रमाण दे सकते हैं, आप 'परमात्मा जयते' का किसी प्रन्थ से प्रमाण नहीं दे सकते।

इसके पश्चान उसी दिन मध्यान्होत्तर में बहुत से प्रमाण वेदों और आप प्रन्थों से निकाल कर दिखलाये, मुन्शीजी उत्तर तो कुछ न दे सके, परन्तु हठ से खामीजी की बात-

को खांकार भी न कर सके।
इस विषय पर भी लाला जगन्नाथदास ने जो कुछ देवेन्द्र बाबू से कहा वह भी इसी
उद्देश्य से कहा जिससे खामीजी का लघुत्व और मुन्शी इन्द्रमणि का महत्व प्रकट हो।
उनका कथन है कि मुन्शीजी ने कहा कि नमस्ते शब्द ऋगुद्ध है इस पर खामीजी ने कहा
कि ऋव तो यह प्रचलित होगया, ऋव तो इसे ही चलने दो। इसके यह ऋथे हैं कि मानो
खामीजी ने नमस्ते शब्द का ऋगुद्ध होना स्वीकार कर लिया। नमस्ते शब्द ऋगुद्ध है ही
नहीं तो खामीजी उसकी ऋगुद्धता स्वीकार कैसे कर लंते, जब कि हम देखते हैं कि खामीजी
की युक्ति-युक्त और प्रमाणपुष्ट बातों का मुनशीजी कुछ भी उत्तर नहीं दे सके थे।

लाला जगन्नाथदास ने जो कुछ भी उपर्य्युक्त विषय वा जीव के अनादित्व के विषय में कहा वह द्वेप से परिचालित होकर स्वामीजी के ऊपर दोपारोपण करने के अभिप्राय से कहा और अयथार्थ कहा, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है।

स्वामीजी की मुरादाबाद के पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र से जिन्हें ने यजुर्वेद का भाषार्थ क्षप्रवाया था यजुर्वेद के 'नमा नमः' वाल ऋध्याय के सम्बन्ध में वातें हुई थीं। उस ऋध्याय में कुक्कुरादि के प्रति भी नमो नमः का प्रयोग किया गया है। इस पर स्वामीजी ने कहा था कि नमः के ऋधी ऋत्र और वस्त्र के हैं। एक दिन तीन पिडित स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के विचार से उनके पास आये। परन्तु शास्त्रार्थ करना तो अलग रहा स्वामीजी को देख कर काँपने शास्त्रार्थ पिरिडत लगे और उनके मुँह से बात तक निकलना कठिन होगया। स्वामीजी काँपने लगे ने उनकी यह दशा देख कर दयापूर्ण भाव से कहा कि आप लोग घवराएँ नहीं, सावधान होकर मुक्त से कहो कि क्या पूछते हो। इस पर पिडितों में कुछ

# महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

साहस श्राया श्रीर उन्होंने कहा कि महाराज! श्राप के सम्मुख वातचीत करने का हमारा क्या सामध्ये है श्रीर इसके श्रतिरिक्त हम श्रक्ते हैं, श्राप के सब रिष्य यहाँ बैठे हैं, हमारी कीन मानेगा। स्वामीजी ने कहा कि श्रापको श्रवम्म की बात कहते हुए लज्जा नहीं श्रातो। देखो श्रापके सामने हमारा शिष्य जगन्नाथदाम (उपर्युक्त जगन्नाथ दास) हमारे कहने मात्र से किसी बात को नहीं मानता श्रीर हम से कह रहा है कि महाराज! जब तक श्राप प्रमाण सहित मुक्ते न बतलावेंगे मैं कभी न मानूँगा, यह लोग हमारी हाँ में हाँ मिलाने बाले नहीं हैं। पिएडनों ने कोई बात ढंग की न कही श्रीर व्यर्थ समय खोकर चले गये।

उन्हीं दिनों मुरादाबाद में आर्थ्यसमाज स्थापित करने का आयोजन हुआ। २० जुलाइ १८७९ को राजा जयिकशनदास की कोठो पर बाग की एक रिवश आर्थिसमाज स्थापित में हवन कुएड खोदा गया और पुष्कल सामग्री और घृत प्रस्तुत होगया किया गया और मोहनभोग बनाया गया। परन्तु वर्षा के कारण उस जगह हवन न हो सका। बहुत देर तक वर्षा के बन्द होने की प्रतीचा की गई, परन्तु वह बन्द न हुई। तब स्थामीजी न आज़ा दी कि बहुत देर होगई है और वर्षा बंद नहीं होती, उपस्थित लोगों में कई धनाह्य पुरुप भी हैं जो इस समय तक अपने अपने घरों पर भोजन कर चुके होते, अतः कमरे के भीतर ही थोड़ासा हवन कर लिया जाय और उपस्थित लोगों को मोहन-भोग बाँट दिया जाय। स्थामीजी की आज्ञानु-सार ही कार्थ्य किया गया और आर्थ्यसमाज स्थापित होगया जिसके प्रधान मुन्शी इन्द्रमणि निर्वाचित हुए।

स्वामीजी को यह ज्ञात होगया था कि साहू श्यामसुन्दर ने सब दुराचार छोड़ दिये हैं अतः उन्होंने साहू साहब से कहा कि अब हम तुन्हारे यहाँ भोजन करेंगा । तुम अग्निहोत्र और बिलवैश्वदेव किया करों। उस दिन वह साहू साहब के घर पर भोजन करने उधारे और उनकी माता से कहा कि जिस दिन तुन्हारा पुत्र बिलवैश्वदेव न करें उसे करापि भोजन न देना।

जब मोहनभोग बाँटा गया तो धूर्त-मएडली ने नगर में यह प्रसिद्ध कर दिया कि जो मोहनभाग लोगों ने खाया है उसमें पहले दयानन्द ने धूर दिया था। स्वामीजी ने मोहन- किसी ने उसी समय नगर से आकर यह बान खामीजी से कह दी, भोग में धूक दिया है तो वह बहुत हँसे और कहने लगे मूर्खों में ऐसी ही बातें हुआ करती हैं। परन्तु यह कोरी वातें ही होकर न रहीं, विरादियों में पश्चायतें होने लगीं और आर्थ्यसमाज के सभासदों को जिन लोगों ने मोहनभोग खाया था जाति- च्युत करने की धमकी दी जाने लगी। इस पर जो भीर थे वह तो आर्थ्यसमाज से अलग हो बैठे, परन्तु जो हढ़ विचार के थे वह इन गीदड़ भविकयों में न आये और आर्थ्यसमाज के सदस्य बने रहे।

स्वामीजी ३० जुलाई को मुरादाबाद से बदायूँ के लिये प्रस्थित हुए। मुरादाबाद से प्रस्थान करके स्वामीजी ३१ जुलाई सन् १८७९ की रात्रि के तीन बजे

# चतुर्विश ऋध्याय

बदायूँ पहुँचे । मुरादाबाद से ही बदायूँ आर्यसमाज के सभासद उन बदायूँ के साथ आये थे। समाज के अन्य सभासद भी रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये पहुँच गये थे। उनके निवास के लिये साहू गङ्गाराम के बाग में प्रबन्ध किया गया था।

बदायूँ में आर्यसमाज खामीजी के आगमन से पूर्व मई सन् १८७९ में खापित हो गया था।

स्वामीजी के आते ही धर्म्मीजज्ञासु सज्जन उनके पास आकर प्रश्नोत्तर करने लगे और उस धर्म्मरत्नाकर में से बहुमृत्य धर्म्म-रत्न हृद्य की जेवों में श्रावर्णी का त्योहार भर २ लेजाने लगे। २ अगस्त १८७९ को श्रावणी का त्योहार था। उस दिन प्रचलित रीति के अनुसार हिन्दू हाथों में एक डोरी जो अनेक प्रकार की होती है बांधते हैं जिसका नाम रत्ता है। रत्ता बांधने की रीति का रत्ता-बन्धन कहते हैं और इसी कारण से इस त्योहार का नाम रत्ता-बन्धन पड़ गया है। प्राचीन काल में इस दिन उपाकर्म्म होता था अर्थात् गुरुकुल विश्वविद्यालयों के अधिवेशन हुआ

हुआ वेदाध्ययन फिर से आरम्भ किया जाता था, इसका नाम श्रावणी वा ऋषितर्पणी था। उस दिन युवा-वृद्ध जो भी स्वामीजी के पास आये अपने हाथों में रक्षाबन्धन का ऋर्ध 'रक्षा' बाँधे हुए थे। स्वामीजी उन्हें देखकर हँसे और कहा कि

करते थे, जैसे अब युनिवर्सिटियों के हुआ करते हैं, जिनमें वर्ष के आरम्भ में स्थिगत किया

स्ताबन्धन की अध रहा बाब हुए या स्वामाज उन्ह देखकर हस आर कहा कि आप लोगों ने 'रत्ता' क्यों बाँधी है, आप अपने देश की रीति भूल गये। आज के दिन राजा की ओर से वृहदाझ होता था और जितने विद्यार्थी शालाओं में पढ़ते थे उनके हाथ में राजा की ओर से 'रत्ता' बाँधी जाती थी, जिससे प्रजा और राज-

पुरुष उनकी रत्ता करें और कोई उन्हें कष्ट न दे।

४ अगस्त को कुछ पिएडतों की ओर से एक पत्र खामीजी के पास आया जिस में शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की गई थी, खामोजी ने शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ करना सहप स्वीकार किया। यह शास्त्रार्थ दो दिन तक होता रहा। इसका संनिप्त विवरण पिएडत लेखरामकृत उर्दू द्यानन्द चिरत में इस प्रकार दिया हुआ है:—

पं० रामप्रमाद—ईश्वर साकार है और इस में यजुर्वेद अध्याय ३१ का पहला मंत्र 'सहस्रशीर्षा पुरुषः' इत्यादि प्रमाण है, यदि ईश्वर साकार नहीं तो उसे 'सहस्रशीर्षा' इत्यादि

क्यों लिखा है।

स्वामीजी—सहस्र कहते हैं सम्पूर्ण जगन् और असंख्य को जिसमें असंख्य शिर, आंख और पैर ठहरे हुए हैं, उसे सहस्रशीर्पा आदि कहते हैं, यह नहीं कि उसके सहस्र शिर आदि हैं।

पिएडत रामप्रसाद ने अमरकोप का प्रमाण दिया।

स्वामीजी-वेदों (वेदार्थ) में प्रमाण अमरकोप नहीं विलक निरुक्त और निघएटु आदि हैं।

रामप्रसाद—हमने तो वह पढ़े ही नहीं। विष्णु की स्त्री लक्ष्मी है और वह साकार है, लक्ष्मी-सूक्त इसमें प्रमाग्य है।

448

# महर्षि दयानन्द का जीवन चरित

# अश्वपूर्णा रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिताम् । श्रियं देवीम्पह्नये श्रीयदिवी जुगूप्यताम् ॥

इसमें जो विशेषण दिये गये हैं उनसे उसका साकार होना प्रमाणित होता है।

स्वामीजी—यह संहिता का बाक्य नहीं है और जो तुम उसे विष्णु की स्त्री समफ कर वुलात हो तो विष्णु तुम्हें अपनी स्त्री नहीं देगा और उसके मांगन से तुम पाए के भागी होगे और वह भी व्याभचारिणी ठहरेगी। लक्ष्मी के अर्थ राजलक्ष्मी और लक्ष्मी, राज्य की सामम्रो और शोभा के हैं और इसी कारण इस क्लांक में हाथी, रथ और घोड़ों का उहिंख है।

रामप्रसाद — आप कहते हैं वेदों के पढ़ने का सबको अधिकार है, यह अनुचित है;

वेद पढ़ने का अधिकार केवल द्विजों को है और उनमें भी मुख्यतः बाह्मणों को ।

स्वामीजी—यथेमां वाचं करयाणीम् इत्यादि इस मन्त्र से स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि वेद पढ़ने का सबको अधिकार है ।

रामप्रसाद—जो रामचन्द्र और ऋष्णादि हुए हैं वह साज्ञात् परमेश्वर के श्रवतार हैं। स्वामीजी—ऐसा समसना वेदविकद्ध है, परमेश्वर कभी श्रवतार नहीं लेता।

रामप्रसाद—'इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निद्धे पद्म् ।' यजुर्वेद के इस मन्त्र से विष्णु का वामनावतार सिद्ध होता है ।

स्वामीजी—इससे वामनावतार सिद्ध नहीं होता। इसके अर्थ यह हैं कि परमेश्वर सब जगत् को तीन स्थानों में स्थापित करके धारण कर रहा है, यह नहीं कि परमेश्वर ने तीन प्रकार से पैर रक्षा जैसा कि तुम कहते हो।

यहाँ परिडत रामप्रसाद तो चुप होगये, परन्तु परिडत वृन्दायन वाल-

वृन्दावन - इससे कैसे ज्ञात हुआ कि विष्णु साकार नहीं है।

स्वामीजी-विष्णु (शब्द) के अर्थ तो करों कि किस धातु से बना है।

वृन्दावन—'विष्लु व्याप्तौ' से विष्णु बनता है, अर्थान् जा सर्वव्यापक हो वह विष्णु है। स्वामीजो—फिर जो व्यापक है वह साकार कैसे हो सकता है ?

रामप्रसाद —मृगोन भीमः कुचरो गिरिष्टाः—यजुर्वेद के इस मन्त्र में जो कुचर शब्द आया है इससे मस्स्य आदि अवतार सिद्ध होते हैं, क्योंकि कुचर का अर्थ है, पृथ्वी पर चलने वाला।

स्वामीजी—कुचर ∈शब्द ) से मत्स्य त्रादि त्रवतार सिद्ध नहीं होते । 'कु' के ऋर्थ

वंद में कभी पृथ्वी के नहीं लिये जाते।

रामप्रसाद-महीधर की टीका में तो ऐसा ही लिखा है।

स्वामीजी—महीधर की टीका बहुधा अशुद्ध है, निरुक्त और निचएटु आदि के विना बंद का शुद्ध अर्थ नहीं हो सकता ।

रामप्रसाद-फिर आपने महीधर की टीका क्यों रक्की हुई है।

स्वामीजी—खगड़न के वास्ते। और देखों 'गणानां त्वा गणपति हं हवामहें ' इत्यादि आठ दश मन्त्रों पर इसका कैसा अशुद्ध अर्थ है कि यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे आदि आदि, क्या ऐसे अर्थ प्रमाण के योग्य हैं ? वेदों पर जो ऋषियों की टीका हैं वहीं प्रमाण के

# चतुर्विंश श्रध्याय

योग्य हैं, ख्रीर अवतार का न होना यजुर्वेद के 'स पर्य्यगाच्छक्रमकायमञ्ज्यम्' इत्यादि मन्त्र से सिद्ध है कि सर्वव्यापक परमेश्वर कल्याणस्वरूप है, काया (शरोर), नस नाड़ी के बन्धन से रहित है, वह शुद्धस्वरूप और पापों से न्यारा है, उसने आदि जगत् में अपनी अनादि प्रजा जीवों के लिये वेद्विद्या का प्रकाश किया है।

ज्ञात होता है कि इन पिएडतों में कोई दुराप्रही नहीं था, क्योंकि जिस वातका वह उत्तर नहीं दे सकते उसपर उन्हों ने व्यर्थ वितरहा नहीं किया ।

श्रावणी के दिन जो लोग स्वामीजी से मिलने आये थे। उनमें एक वैद्य भी थे, वह अपने साथ एक नवयुवक को लाये थे। उसके विषय में वैद्यजी ने

इसमें भृत का कहा कि इसमें भूत का आवेश है, बहुत चिकित्सा की परन्तु आराम अप्रोवेश है नहीं होता। स्वामीजी ने कहा कि आप वैद्य होकर ऐसे अज्ञानी हो रहे हैं और ऐसी असत्य वातको मानते हैं। भूत, भविष्यत्, वर्तमान

तीन काल हैं, भूत योनि कोई नहीं है। वैद्यक प्रन्थों में ऐसे कई रोगों का वर्णन है जिसके होने से मनुष्य उलटी चेष्टा करने लगते और अएडवएड वकने लगते हैं, इसने कोई मादक वस्तु खाली है। अन्तको यह बात सत्य निकली, उसने भाँग बहुत पीली थी और उसीका सब विकार था। स्वामीजी ने उसके लिये एक ओपिंध भी बताई थी।

स्वामीजी के बदायूँ में दो व्याख्यान हुए, पहला २री अगस्त को सन्ध्या समय लाला गङ्गाप्रसाद के दीवान खाने में ईश्वर विषय पर और दूसरा कोठी केवल दो ही व्याख्यान चुकी पर तीसरी अगस्त को धर्म्म विषय पर हुआ। श्रोता सहस्रों की हुए संख्या में उपस्थित हुए। शेप व्याख्यान स्वामीजी के स्थल पर ही होत रहे।

एक दिन बदायूँ के एक मुसलमान रईस कई लोगों के साथ खामीजी के पास आये और शाहार्थ की इच्छा प्रकट की तो खामीजी ने कहा कि शास्त्रार्थ शास्त्रार्थी मुसलमान करने के लिये आप एक व्यक्ति को नियन करलें और नियम स्थिर करलें। इस पर उक्त रईस ने कहा कि हमने मौलवी मुहम्मद-कासिम को तार दिया है, वह चार पाँच दिन में आजावेंगे। खामीजी ने कहा कि मुमे

स्त्रीकार है, मेरा उनसे चाँदापुर में साज्ञान हो चुका है।

इसके पश्चान् स्वामीजी कई दिन ठहरे रहे, परन्तु न मौलवी मुहस्मदकासिम आये और न फिर मुसलमानों की ओर से शास्त्रार्थ का कोई जिक्र हुआ।

एक दिन शाहजहाँपुर के एक श्रंशेज पादरी भी श्राये थे। वह श्रत्यन्त विनीत भाव से प्रश्नोत्तर करके चले गये थे।

द्यानन्द-प्रकाश में लिखा है कि एक जन रामलाल कायमगंज से मुगदाबाद स्वामीजी से यज्ञोपबीत लेने आये। स्वामीजी ने उनकी प्रार्थना श्रद्धालु भक्त स्वीकार करके उन्हें यज्ञोपबीत दिया और गायत्री का उपदेश दिया। वह १० दिन मुरादाबाद ठहरे और महाराज के सत्सक्त से लाभ उठाते रहे। एक दिन उन्होंने महाराज से प्रश्न किया कि क्या आपके स्वास्थ्य पर कोई आधात पहुँचा है ? उत्तर में महाराज ने कहा कि मुभे कई वार विप दिया गया है। यद्यपि

५५३

# महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

मैंने उसे वमन और वस्ति-कर्म आदि से निकाल दिया फिर भी उसका कुछ न कुछ अंश रक्त में रह ही गया। इसी से मेरा स्वास्थ्य विगड़ गया, अन्यथा मेरी आयु १०० वर्ष से अधिक होती, परन्तु अब इस शरीर के अधिक रहने की आशा नहीं है। इस पर रामलाल ने कहा कि फिर आप योग्य शिष्य क्यों नहीं बनाते। महाराज ने उत्तर दिया कि मैंने पहले वैदिक पाठशालाएं स्थापित की ताकि जो लोग उनमें से विद्वान होकर निकलें वह वैदिक धर्म का अचार करें, परन्तु बह लोग पाठशाला में पढ़कर भी पौराणिक ही बने रहे। योग्य शिष्य न भिलने का यह भी कारण है कि मैंने माता-पिता की सेवा नहीं की फिर मुसे योग्य शिष्य कैसे मिलें। परन्तु आर्यसमाज के ऐसे लोग अवश्य उत्पन्न होंगे जो मेरे उद्देश्य का पालन करेंगे।

खामीजी १४ अगस्त को बदायूँ से बरेली चले गये।

बरेली में स्वामीजी लाला लक्ष्मीनारायण खजानची की बेगम-बारा नामक कोठी में ठहरे।

कई दिन तक महाराज अपने मनोहर उपदेशों से श्रोताओं को कुतार्थ करते रहे जिनमें कलक्टर साहब तथा अन्य अंग्रेज व पादरी लोग व नगर के पादरी स्काट से ३ धनी-मानी पुरुप उपस्थित होकर लाभ उठाते रहे। एक दिन किसी दिन तक शास्त्रार्थ ने यह प्रस्ताव किया कि श्री महाराज का पादरी टी जी. स्काट से शास्त्रार्थ हो जाय तो अन्छा है। इस प्रस्ताव को दोनों महानुभावों ने सहप स्वीकार कर लिया और शास्त्रार्थ का स्थान 'पुस्तकालय% और तिथियाँ २५, २६ और २७ अगस्त नियत हो गई। शास्त्रार्थ-सभा के सभापित लाला लक्ष्मीनारायण खजा-नची नियत हुए। एक २ दिन एक २ विषय पर शास्त्रार्थ हो, दोनों पन्नों के प्रश्लोत्तर लिख लिये जावें जिन्हें तीन लेखक एक स्वामीजी के, दूसरा पादरी साहब के और तीसरा सभा-पति के पास वैठ कर लिखे और जब एक पन्न अपना वक्तव्य समाप्त कर चुके तो वह सभा

शास्त्रार्थ के विषय निम्न लिखित निश्चय हुए:--

में सुना दिया जावे और तीनों पर दोनों पत्तों के हस्तात्तर हो जावें।

पहले दिन—त्र्यावागमन—स्वामीजी समर्थक, पादरी साहब समीज्ञक।

दूसरे दिन - ईश्वर देह धारण करता है - पादरी साहब समर्थक, खामीजी समीज्ञक। तीसरे दिन-ईश्वर पापों को ज्ञमा करता है - पादरी साहब समर्थक, खामीजी समीज्ञक।

तीनों दिन शास्त्रार्थ अत्यन्त शान्तिपूर्वक और नियमानुकूल हुआ। पीछे वह छप गया। यह शास्त्रार्थ पिएडन लखराम कृत जीवन-चिरत में ज्यों का त्यों दिया है। हम उसका सार नीचे देते हैं:—

शास्त्रार्थ का पहला दिन- विषय आवागमन--तारीस २५-८-१८७९।

प्रथम स्वामीजी ने अपने पत्त के समर्थन में कहा कि जीव और जीव के गुण, कर्म्म, स्वभाव अनादि हैं और परमेश्वर के न्याय करना आदि गुण भी अनादि हैं। जीव

अ पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ आजकल म्यूनीसिपल बोर्ड बरेली का दुःतर है। —संग्रहकर्ता.

के कमीं का जो प्रवाह रूप से अनादि चले धाते हैं ठीक २ फल देना ईश्वर का काम है और कमफल जीव विना शरीर धारण किये पा नहीं सकता, अतः आवागमन सिद्ध है। जीव के हर जन्म में सिश्चत और कियमाण कर्म होते हैं एक जन्म का कियमाण कर्म ही दूसरे जन्म का सिश्चत कर्म्म बनता है। जो जीव की उत्पत्ति मानी जावे तो उत्पक्त नाश भी मानना पड़ेगा क्योंकि उत्पत्ति और विनाश दोनों का ही कुछ कारण अवश्य होना चाहिये। विना कारण के कार्य्य को उत्पत्ति नहीं हो सकती।

पादरी साहब के मुख्य बालेप यह थे कि यद्याप पुनर्जन्म का सिद्धान्त पुराना है, परन्तु सभ्य और शिल्तित जातियाँ उसे छोड़ती चली जाती हैं, हिन्दू भी ज्यों रे शिल्तित होते जाते हैं इसे छोड़ते जाते हैं। यदि कर्म के व्यनादि होने से पुनर्जन्म होता है तो परमेश्वर का भी पुनर्जन्म होना चाहिये। जब जीव ब्यौर परमेश्वर होनों ब्यनादि हैं तो एक प्रकार से दो परमेश्वर हुए। यदि पुनर्जन्म केवल पापों का फल भोगने के लिये हैं तो हमें याद क्यों नहीं रहता कि व्यमुक पाप का हमें व्यमुक दण्ड मिला। परमेश्वर सदैव सगुण रहता है वा कभी निर्मुण भी होता है। जन्म लेना परमेश्वर के किसी विशेष सामर्थ्य से हरदम होता रहता है या किसी सृष्टि नियम से होता है। मनुष्य को शान्ति एकजन्म-वाद में ही मिलती है न कि पुनर्जन्म-वाद में, क्योंकि एकजन्म-वाद में मनुष्य अच्छे बनने का यह करते हैं ताकि एक वार कष्टों से छूट कर सदा सुख में रहे, पुनर्जन्म-वाद में तो कभी दुःखों से छुटकारा ही नहीं हो सफता और सदा कर्म के चकर में रहना पड़ता है। पुनर्जन्म-वाद से पाप भी वढ़ता है, क्योंकि मनुष्य यह सम्भ लेना है कि कभी न कभी तो अच्छा जन्म मिलेगा ही। यह विश्वास इन्होंन के विकद्ध है, जो वेद से पुगनी पुस्तक है।

स्वामीजी ने पादरी साहव के ऋात्तेषों और प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया—'यह कोई युक्ति नहीं है कि सभ्य जातियाँ पुनर्जन्म के विश्वास को छोड़नी जाती हैं। न पुरानी सब बातें सची हैं और न नई सब भूठी । यदि पुरानी सब भूठी हैं तो बाइविल भी पुरानी है, श्रतः वह भी भूठी है। रही शिक्तित हिन्दुओं के इस सिद्धान्त को छोड़ने की बात सो बहुत से ईसाई भी बाइबिल को तिलाजालि देव जाते हैं। परमेश्वर का पुनर्जन्म नहीं होता, वह सर्वव्यापक और निराकार और नित्य मुक्त है। केयल अनादि होने से जीव ईश्वर नहीं हो सकता जब तक उसमें सब गुण एकसे न हों । पुनर्जन्म पूर्वकृत पापों और पुगयों का बुरा और अच्छा फल भोगने के लिये होता है। हमें इसी जन्म की वचपन की वातें याद नहीं रहतीं और सुपुप्ति अवस्था में कोई बात याद नहीं रहती। इससे वचपन की घटनाएं श्रमस्य सिद्ध नहीं हो सकतीं। जैसे रोगी श्रौर चिकित्सक दोनों ही जानते हैं कि रोग किस कुपथ्य आदि का फल है चाहे उस कुपथ्य का रोगी को स्मरण भी न हो, ऐसे ही संसार में दु:ख सुख देख कर पूर्व जन्म के कर्मों का अनुमान होता है। एक जन्म में विश्वास रखने से कभी शान्ति नहीं मिल सकती क्योंकि दुःखी मनुष्य सदैव वेचैन रहता है कि उसे दु:ख क्यों दिया गया जब कि उसका कोई अपराध नहीं था। पुनर्जन्म का विश्वासी जानता हैं कि सुख दुःख उसके पूर्व कम्मों के फल हैं। छागे के लिये उसका दुःखी सुखी होना उसके ऋपने कर्मीं पर निर्भर है। पाप तो इस विश्वास से बढ़ता है कि हम किसी की

444

# महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

सिफारिश से पापों के दगड़ में मुक्त हो जायंगे। मंसार में दुःख सुख, उँच-नीच की अवस्था यदि परमेश्वर ने बिना किसी कारण के करदी तो वह न्यायकारी नहीं ठहरता। पुनर्जन्म-वाद यदि इजील के बिक्द है तो उससे वह असस्य सिद्ध नहीं होता। इजील में बहुत सी अममूलक बातें हैं। वेद में कोई भी ऐसी बात नहीं है, वही ईश्वरोक्त है। जीव कर्म के बन्धन से कभी सर्वाथा मुक्त नहीं होता। कर्म करना जीव और उसे करमीं का फल देना ईश्वर का खाभाविक गुण है। खाभाविक गुण सदा एकसे रहते हैं, न्यूनता अधिकता केवल नैमित्तिक गुणों में हुआ करती है। संसार में बेद ही सब से पुरानी पुस्तक है। इसे यूक्प के भी सब बिद्धान् मानते हैं। पादरी साहब इनका कोई उत्तर नहीं दे सकते कि जीव कहाँ से आये और कहाँ रहेंगे। वह कहते हैं कि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, तो फिर वह कैसे कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है।

दूसरे दिन का शास्त्रार्श विषय 'ईश्वर देह धारण करता है वा नहीं' तारीख २६-८-

पादरी साहब ने कहा कि परमेश्वर के विषय में हमें अत्यन्त नम्नतापूर्वक विचार करना चाहिये। यह कहना कि हम परमेश्वर का सब हाल जानते हैं, मूर्खता है। हम उसके विषय में बहुत कम जानते हैं। आज दो प्रश्न हैं, एक तो यह कि परमेश्वर का देह धारण करना सम्भव है या नहीं, दृष्परा यह कि ऐसा कभी हुआ या नहीं। ईश्वर की पुस्तक (बाइ-विल ) में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी (शारीरिक नहीं आत्मिक ) आकृति पर बनाया। जीवात्मा और परमात्मा के बहुत से गुण आपस में मिलते हैं, दोनों में मेल हो सकता है, इस लिये यदि परमेश्वर की इच्छा हो कि देह में प्रकट हो तो क्या यह असम्भव है ?

स्वामीजी ने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि परमेश्वर का देह धारण करना सम्भव है या नहीं, विक यह है कि वह देह धारण करना है वा नहीं। मेरे इस पर यह प्रश्न हैं कि परमेश्वर को देह धारण करने की क्या आवश्यकता है ? उसकी इच्छा में कोई प्रतिवन्ध है ही नहीं। देह धारण करने से वह साकार और एकदेशी हो जायगा और उसका सृष्टिक्ती होना असम्भव हो जायगा, उस सारी सृष्टि का ज्ञान भी न रहेगा। परमेश्वर देह में सर्वथा आ जाता है वा दुकड़े २ हो जाता है। जीव और ईश्वर के गुण ठीक २ मिलते हैं वा नहीं, यदि मिलते हैं तो दो ईश्वर हुए।

इसके उत्तर में पादरी साहब न केवल इतना ही कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक तो है, परन्तु हमें इसके अर्थ पूर्णतया ज्ञात नहीं। परमेश्वर सारे शरीर में आ जाता है और बाहर भी रहता है, देह धारण करने के अर्थ देह में प्रकट होने के हैं। वह अपनी इच्छा से मतुष्यों को सनमार्ग दिखान के लिये होता है क्योंकि मनुष्य, जब तक उसके सामने कोई आदर्श पुरुप न हो, पाप से नहीं वच सकता। परमेश्वर न मनुष्य को अपनी आकृति पर वनाया, वन्दर आदि को नहीं। उन्हें परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसा बनाया। परमेश्वर के देह धारण करने से उसकी महत्ता कम नहीं होती। जीव सान्त, ईश्वर अनन्त है, अतः दो परमेश्वर नहीं हो सकते।

स्वामीजी ने कहा कि परमेश्वर पहले से ही सर्वव्यापक होने से देह में था। वह सर्व-शक्तिमान है, मनुष्य को पथप्रदर्शन विना देह धारण किये भी कर सकता है, यदि नहीं कर

सकता तो वह अशक्त और असमर्थ हुआ ईश्वर का देह धारण करना सर्वथा असम्भव है। मेरे कई प्रश्नों के पादरी साहव ने उत्तर नहीं दिये।

तीसरे दिन का शास्त्रार्थ विषय 'ईश्वर पापों को समा भी करता है' ता० २७-८-१८७९।

पादरी साहब ने कहा कि ईश्वर का श्रीर हमारा, राजा-प्रजा पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। वह पापों के लिये दण्ड श्रवश्य देता है, परन्तु समा भी करता है। लोक में भी पिता पुत्र को दण्ड देता है श्रीर समा भी करता है। दण्ड श्रपराधी के सुधार श्रीर श्रन्यों की शिक्षा के लिये होता है, परन्तु हम यह भी कहते हैं कि दण्ड शीब छूट जाना चाहिये।

स्वामीजी ने कहा कि दएड देना और त्तमा करना दो परस्पर विरुद्ध वातें हैं। इस से परमेश्वर न्यायकारी नहीं रहता क्योंकि न्याय के अर्थ हैं कि जो जितना और जैसा कर्म करे उसे उतना और वैसा ही फल देना। पापी को त्तमा करने से पाप बढ़ता है। पापी को पाप करने का साहस होता है। परमेश्वर का न्याय करना स्वाभाविक गुए है, वह उससे उलटा काम नहीं कर सकता, यदि त्तमा करेगा तो न्याय के विरुद्ध होगा। फिर परमेश्वर कौन २ से पाप त्तमा करता है और कौन २ से नहीं ?

पादरी साहब ने कहा कि यह तो हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर कहाँ तक द्र एड देता है और कहाँ तक द्रमा करता है, यह उसी का काम है। वेद में भी लिखा है कि खदि- ति पापों को द्रमा करती है जिसका उद्घेख न्योर साहब ने किया है यदि केवल द्रमा, द्रमा हो और द्र विलक्षल न हो तो खबरय पाप बढ़ेगा, परन्तु कई द्रशा में द्रमा नहीं करनी चाहिये। न्याय और द्या एक ही हैं। द्रमा के विषय में इञ्जील का प्रमाण है, युक्ति भी है। द्रमा से कभी २ बड़े अच्छे परिणाम निकलते हैं, योहन्ना रसूल ने एक डाकू को द्रमा कर दिया था और फिर वह सुधर गया। इसके पद्र में अनुभव भी है, बहुत से लोग हैं जिन का 'तौबह' करने से पाप छूट गया और उन को शान्ति हो गई। यदि द्रमा न होनी चाहिए तो यह शब्द ही भाषा में न रहना चाहिय। परमेश्वर ने ईसा मसीह द्वारा संसार में द्रमा का प्रबन्ध कर दिया है।

स्वामोजी ने कहा कि परमेश्वर जो जानता हो सो जानता हो, परन्तु जिस द्रांश में ख्राप पापों का समा होना मानते हैं उस छंश तक भी जानते हैं वा नहीं। यदि किसी की सिकारिश से परमेश्वर पाप समा करता है तो वह ख़ुशामदी हुआ, न्यायकारी न हुआ। अदिति के छर्थ पृथ्वी, अन्तरिस्त, माता, पिता ईश्वरादि हैं। वेदों में पापों का समा होना कहीं भी नहीं लिखा। आश्चर्य है कि अंग्रेज़ी जानने वाले वेदार्थ का निर्णय करें। सांसारिक माता पिता का दृष्टान्त भी ठीक नहीं। पिता पुत्र के पाप करने से अप्रसन्न ही होता है। कोई पिता समा करता है कोई नहीं। यदि सब पिता समा करते तो दृष्टान्त ठीक होता। यदि समा पापी के पित्र होने के लिये हैं तो ठीक नहीं, क्योंकि समा से पाप की निरृत्ति संसार में देखने में नहीं आती। यदि समा अपित्र होने के लिये हैं तो समा व्यर्थ हुई।

इन दिनों बरेली में स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द (पूर्व महात्मा मुनशीराम ) के पिता शहर कोतवाल थे। मुनशीराम काशी में कालेज में पढ़ते थे। विपूचिका के फैल जाने के कारण कालेज में छुट्टी होगई थी, ख्रतः वह ख्रपने पिता के पास चले खाये थे। इन दिनों

#### महपिं द्यानन्द का जीवन-चरित

वह घोर नास्तिक थे श्रीर उन्हें संस्कृत भाषा में श्रात्यना श्रश्रद्धा थी, वह समभते थे कि उसमें कोई बुद्धिमत्ता की बात हो ही नहीं सकती। वेद का तो उन्होंने नाम भी न सुना था। उनके पिता कट्टर मूर्त्तिपूजक थे जो प्रति दिन घराटे तक पूजा किया करते थे। महाराज के व्याख्यानों में वह प्रवन्प-रद्धार्थ जाया करते थे। उन्हें श्रपने पुत्र के नास्तिक होने का पता था। पहला व्याख्यान सुन कर जब वह श्रायं तो उन्होंने श्रपने पुत्र से कहा कि सुन्शीराम! एक दर्गडी संन्यानी श्रायं हैं, बड़े विद्वान श्रीर योगी हैं। तुम्हारे संशय उनकी वक्ता सुन कर दूर हो जायेंगे।

अगले दिन महाराज हा व्याख्यान ट्यार के निज नाम 'ओम्' पर था। पिता पुत्र दोनों व्याख्यान में गये। पुत्र के मन में अजड़ा थी, अविश्वास था। वह सममता था कि एक कोरा संस्कृतज्ञ साधु कोई बुद्धि-संगत वात क्या कहेगा? व्याख्यान-स्थल में जाकर महाराज की भव्य और विशाल मृत्ति को देखनेमात्र से ही जुन्शीराम की अश्रद्धा घटने और श्रद्धा बढ़ने लगी और जब उन्होंने देखा कि पादरी स्काट और अन्य दो तीन अंग्रेज व्याख्यान सुनने के लिये बड़े ब्ल्कुक हैं तो श्रद्धा और भी बुद्धिद्धन हुई। अभी व्याख्यान आरम्भ हुए १० मिनट हुए होंगे कि मुन्शिराम महाराज के कथन को सुन कर चिकत हो गये और मन ही सन कहने लगे कि यह विचित्र पुरुप हैं जो केवल संस्कृतज्ञ होकर ऐसी युक्ति-युक्त वारों कहना है जिन्हों सुनकर विद्धान लोग भी दक्ष कहन जायं। इसके पश्चात् मुन्शीराम किसी व्याख्यान से अनुपस्थि। नहीं रहे, यहां तक कि पद्री स्वाट से जो महाराज का तीन दिन तक शास्त्रार्थ हुया उन्थों हो दिन तक उन्होंने महाराज के एन में कार्य्य किया। तीसरे दिन तीत्र व्यर स्थानों के कारण वह न जा सके।

तीन दिन तक मुन्शान ( ने अशिवा में उपस्थित होकर ईश्वर विषय में प्रश्नोत्तर किये, परन्तु ५ शिवट में ही कहाराज वे उन्हें निरुत्तर कर हिया, अन्त में प्रति दिन वह यही कह कर चल आतं रहे कि महाराज! ाप की पृद्धि वड़ी तिह्मा है, आपने मुफे निरुत्तर तो कर दिया, परन्तु मुफे विश्वास नहीं दिलाया कि परमेश्वर है। अन्तिम दिन जब सुंशीरान ने यही वाक्य किर कहा तो महाराज हूंस पड़े और बोले कि देखों तुमने प्रश्न किये मैंने उत्तर दिये। वह युक्ति की पान थी। मैंने तुप्तमें कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास करा हूंसा। तुम्हारा विश्वास ह्यर पर उस समय होगा जब कि ईश्वर तुम्हें स्वयं अपने अपर विश्वास करायेगा। उस समय तो मुन्शीराम नास्तिक ही रहे, परन्तु पीछे एक समय आया जब उन्हें स्वयंमव ईश्वर पर इद विश्वास हो गया और तब उन्हें महाराज का कथन याद आया और उन्होंन पहा कि इश्वानन्द सज्ञा ऋषि था।

एक दिन व्याख्यात की सभावि एर कुछ लोगों ने महाराज से प्रार्थना की कि कल आदित्यवार है, यदि व्याख्यान एक घन्टा पूर्व आरम्भ करदिया जाय दीप बच्चों के बच्चों तो उत्तम है। महाराज ने यह बात स्वीकार करली परन्तु कहा कि का है मैंना एक घएटा पूर्व आजाऊँगा, परन्तु गाड़ी भी एक घएटा पूर्व पहुँच जानी चाहिए क्योंकि मैं व्याख्यान स्थल में आने के लिये ठीक उस समय तैयार होता हूँ जब व्याख्यान के आरम्भ होते में १५ मिनट रह जाते हैं। लाला

लक्ष्मीनारायण ने कहा कि गाड़ी नियत समय से एक घरटा पहले पहुँच जायगी । अगले दिन अन्य दिनों की अपेता एक घरटा पहले से ही श्रोता इकट्ठे होगये । नियत समय बीत गया परन्तु स्वामीजी न आये । पूरा पौन घन्टा पीछे स्वामीजी पधारे और आते ही कहा कि मैं तो नियत समय पर आने को तैयार था, परन्तु गाड़ी न पहुँची । तब मैं प्रतीक्षा करके पैदल ही चल पड़ा । मार्म में गाड़ी मिली । यही देर का कारण है । सभ्य जनों इसमें मेरा दोप नहीं है, दोप बच्चों के बच्चों का है, जो प्रतिक्षा-पालन नहीं जानते । लाला लक्ष्मीनारायण यहुत लिजत हुए और गर्दन मुकाए सुनत रहे ।

एक दिन व्याख्यान में बरेली के कलक्टर, कमिश्नर, पादरी स्काट और कतिपय अन्य अंग्रेज उपस्थित थे। महाराज पुरागों के दोपों का वर्गान कर रहे थे।

इन की लीला देखी वर्णन ऐसा विनोदमय था कि उसे सुन कर क्या छंग्रेज और क्या अय उनकी देखी भारतीय पुरुष सभी हँस रहे थे। पौराणिकों के इस विश्वास का कि द्रौपदी, तारा, मन्दोदरी आदि कुमारी हैं, महाराज ने खण्डन करते

हुए पौराणिकों की बुद्धि पर खेद प्रकट किया कि यह लोग द्रौपदी के पाँच पित बतलाते हैं श्रौर फिर भी उस कुमारी कहते हैं। महाराज न जब देखा कि श्रंप्रेज लोगों को हँसी बड़ी श्रवज्ञा श्रौर ग्लानि सूचक है, इस विषय को समाप्त कर दिया और बोले की यह तो हुई पुराणियों की लीला श्रव किरानियों की सुनो यह कुमारी के पेट से पुत्र उत्पन्न होना बत-लाते हैं श्रौर दोप सर्वज्ञ हुद्ध खरूप परमात्मा पर लगाते हैं श्रौर ऐसा घोर पाप कहते हुए तिक भी लज्जित नहीं होते। फिर क्या था श्रंप्रेजों की हँसी कोच में परिवर्त्तित हो गई। कलक्टर और कमिश्नर के चेहरे कोध से तमतमा उठे! महाराज ने इसकी तिक भी पर-वाह न की और ईसाई धर्म्भ की तीत्र श्रालोचना में कुछ भी कमी न की।

कि अपने प्राले दिन प्रातःकाल ही लक्ष्मीनारायण को अपने वंगले पर धुला कर उनसे कहा कि अपने पिछत से कहदो कि बहुत सख्ती से काम किमश्नर की न लिया करें। हम ईसाई लोग तो सभ्य हैं, हम बाद-विवाद में अप्रसन्नता सख्ती से नहीं घबरात, परन्तु यदि अशिक्ति हिन्दू और मुसलमान उत्तेजित हो गये तो तुम्हारे पिएडत के व्याख्यान बन्द हो जायंगे।

लाला लक्ष्मीनारायण साहब किमश्नर को यह वचन देकर कि मैं आपकी आज्ञा स्वामीजी तक पहुँचा दूंगा। वापस आगये। अय वह बड़े असम-कमिश्नर का संदेश अस में पड़े। वचन देने को तो देआये, परन्तु स्वामीजी से कहें

किमिश्नर का सदेश 'जैस म पड़। बचन दन का ता दश्राय, परन्तु स्वामीजी स कह कीन दे कैसे। उनमें इतना साहस कहां से श्राता। उन्होंने श्रपने श्रन्थ मित्रों से भी स्वामीजी तक किमश्रर का सन्देश पहुँचाने की प्रार्थना की,

परन्तु सब कानों पर हाथ रख गये, अन्त को ज्यों त्यां करके एक नास्तिक को पक्षा किया। वह और लाला लक्ष्मीनारायण स्वामीजी के पाम गये। नास्तिक महोदय भी लड़खड़ा गये और उन्होंने महाराज से केवल इतना ही कहा कि ख़जानची साहव आप से कुछ निवेदन करना चाहते हैं, इन्हें कमिश्नर साहव ने बुलाया था, अब तो सारी

सन्देशहर की दुर्दशा विपत्ति खजानची साहब के सिर ही आ पड़ी। खजानची साहब की दशा देखते ही न बनती थी, कभी सिर खुजलाते थे, कभी खखा-

रते थे, परन्तु मूँह से एक शब्द भी न निकलता था। जब इस प्रकार कई मिनट हो गये तो महाराज ने कहा कि तुम्हारा तो कोई काम करने का समय नहीं है, इसलिए तुम समय का कुछ मूल्य ही नहीं समभतं, मेरा समय अमूल्य है, जो कुछ कहना है कह दो। तब खजानची साहब ने आक २ कर बड़ी कठिनता से कहा कि महाराज यदि सखती न की जाय तो क्या हानि है, इस से प्रभाव भी अच्छा पड़ता है और अंग्रेजों को अप्रसन्न करना भी अच्छा नहीं है इत्यादि । यह सुन कर महाराज हँस पड़े और बोल की अरे बात क्या थी, जिसके लिये इतना निङ्गिङ्ग्या और हमारा इतना समय नष्ट किया। साहव ने कहा होगा कि तुम्हारा परिडत सर्व बालता है, व्याख्यान बन्द हो जायंगे, यह होगा, वह होगा। ऋरे भाई मैं कोई हत्वा तो नहीं कि तुमे स्वा तृंगा। उसने तुम से कहा तू मुभ से सीधा कहदेता, व्यर्थ इतना समय क्यों गँवाया ।

एक विश्वासी पौराणिक हिन्दू भी वहाँ बैठा था। यह सब यह अवतार है सुन कर वह बोला कि देखा, यह तो कोई अवतार हैं, मन की बात जान लेते हैं।

उस दिन व्याख्यान आतमा के स्वरूप पर था। प्रसङ्गवश महाराज ने सत्य के बल पर कथन करना आरम्भ कर दिया। पादरी स्काट को छोड़ कर काई अप्रसन्त हो, हम पिछले दिन वाले सब अंग्रेज उपस्थित थे। सब लोग चुपचाप और तन्मय होकर व्याख्यान को सुनते रहते थे। महाराज ने कुछ देर तो सत्य ही कहेंग सत्य का महत्व वर्णन करके कहा कि लोग कहते हैं सत्य को प्रकट न करो, कलक्टर ऋद्ध होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा, गवर्नर पीड़ा देगा। अरे चक्रवर्त्ती राजा क्यों न हो हम तो सत्य ही कहेंगे। इतना कह कर महाराज ने एक उपनिषद्वाक्य पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि आत्मा का कोई हथियार छेदन नहीं कर सकता, न उसे आग ही जला सकती है, इत्यादि और फिर गरज कर बोले की यह शरीर तो अनित्य है, इसकी रचा में प्रवृत्त होकर अधर्म करना व्यर्थ है, इसे जिस मनुष्य का जी चाहे नष्ट करदे और चारों स्रोर अपने नेत्रों की ज्योति डाल कर, सिंहनाद करते हुए कहा, परनत मुफ्ते वह झूरबीर दिखलाओं जो यह कहता हो कि वह मेरे आत्मा का नाश कर सकता है। जब तक ऐसा बीर इस संसार में दिखाई नहीं देता, तब तक मैं यह सोचने के लिये भी तैयार नहीं हूँ कि में सत्य को दवाऊँगा या नहीं।

महाराज के यह शब्द सुनकर सारे हाल में सन्नाटा छा गया।

पाद्री स्काट खामीजी के भक्त बन गये थे। सिवाय उपर्युक्त व्याख्यान के वह श्रन्य किसी व्याख्यान में धनुपश्चित न हुए थे। महाराज इसी कारण से उन्हें भक्त स्काट के नाम से अभिहित किया करते थे। भक्तः स्काट नहीं व्याख्यान की समाप्ति पर महाराज ने कहा कि आज भक्त स्काट ऋधि नहीं आये। इस पर किसी ने बतलाया कि आज आदित्यवार है, वह पास के गिरजे में उपदेश किया करते हैं। तब महाराज ने कहा चली आज भक्त स्काट का गिरजा देख आवें । उस समय अनेक श्रोता चले गये थे फिर भी ३००, ४००

उपिश्वत थे। सब के सब महाराज के साथ हो लिये। जब खामीजी गिरजे में पहुँचे तो पादरी साहब का उपदेश समाप्त ही हुआ था। १०० के लगभग श्रोता थे। पादरी साहब खामीजी को आता देख कर वेदी से नीचे उत्तर आये और महाराज से कुछ उपदेश करने की प्रार्थना की। महाराज ने खड़े २ ही २० मिनट तक मनुष्य पूजा का खएडन किया जिसे सब लोग चुप चाप सुनत रहे।

सब लोग चुप चाप सुनते रहे। लाला लक्ष्मीनारायण ने एक वेश्या रक्षी हुई थी। महाराज ने एक दिन उन से

पूछा कि आपका क्या वर्ण है। उन्होंने कहा कि आप तो वर्ण व्य-खत्री के वीर्य से वेश्या- वस्था गुण कम्मीनुसार मानते हैं, मैं क्या उत्तर हूँ। महाराज बोल पुत्र की क्या कहेंगे कि योंतो सभी वर्णशङ्कर हैं किन्तु लोक के अनुसार तुम अपने को को क्या कहते हो। उत्तर में उन्होंने कहा कि मैं खत्री हूं। महाराज बोले कि यदि खत्री के वीर्य से वेश्या के पुत्र उत्पन्न हो तो उसे क्या कहोगे। खजानची न यह सुन कर लज्जा से सिर नीचा करलिया, तब महाराज ने कहा कि सुनो भाई हम किसी का पद्मपात नहीं करते, हम तो सत्य ही कहेंगे। खजानची साहब ने उसी रात को उस

वेश्या को निकाल दिया।

बाबू विष्णुलाल एम. ए. वकील बरेली को अपने दार्शनिक ज्ञान पर बड़ा घमएड

था। वह पूर्वीय दर्शन को तुन्छ हृष्टि से देखते थे। एक दिन वह तार्किक का तर्क कुछ मित्रों के साथ स्वामीजी के पास गये और पूर्वीय पश्चिमीय कुण्ठित दर्शन पर वार्त्तीलाप करने लगे। उन्होंने अपने विचार में पूर्वीय दर्शन का ऐसा खण्डन किया कि वह सममने लगे कि स्वामीजी

उनके श्रान्तेमों का निराकरण न कर सकेंगे, परन्तु जब खामीजी न उनके तर्कजाल को छिन्न-भिन्न करना श्रारम्भ किया तो वह देखते के देखते रह गये श्रीर उन्हें खयं श्रपनी सम्मति श्रमयुक्त प्रतीत होने लगी श्रीर उन्होंने श्रपने मित्रों से कहा कि खामी पूर्वीय श्रीर पश्चिमीय दोनों दर्शनों को जानते हैं। इनका तात्विक ज्ञान हम लोगों से बहुत बढ़ा चढ़ा है। 3

छ बरेली में एक पण्डित विष्णुलाल एम॰ ए॰ वकील और भी थे जो सब-जज होगये थे। उन्हें पक्षाघात रोग के कारण बहुत थोड़े काल सेवा करने के पश्चात् पंचान लेनी पड़ी। वह हद आर्थ-समाजी और स्वामीजी के अनन्य भक्त रहे। उपर्श्युक्त बाबू विष्णुलाल अग्रवाल थे और थियोसी-फिस्ट हो गये थे। वह कुछ सनकी से थे। एक वार यह लाहौर में गये और एक व्याख्यान दिया जिसमें कहा, मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं। कोई व्यक्ति मेरी उँगली नहीं काट सकता, यदि काट भी देवे तो वह शीघ्र ही ठीक हो जावेगी और अपना हाथ आगे बढ़ा कर उपस्थित लोगों से कहा कि कोई आकर मेरी उँगली काट डाले। उस समय तो किसी ने यह कूर कार्य करने की निद्यता न की, परन्तु रात्रि में छुछ लोग उनके पास गये और कहा कि हम उँगली काटने को तैयार हैं, परन्तु लिख दिया कि आप हम पर दावा नहीं करेंगे। वकील साहब ने ऐसा ही लिख दिया और यह भी लिख दिया कि यदि उँगली कट गई तो मैं कहता हूँ कि थियोसोफिकल सोसाइटी का कोई महात्मा नहीं। इसके पश्चात् ठाकुरसिंह नामक गवर्नमेंट कालेज के एक विद्यार्थी ने वास्तव में उनकी उँगली काट डाली और उनकी तथा सोसाइटी की सब कुलई खुल गई। यह घटना लेखरामकृत द्यानन्द-चरित के एष्ठ ८४६ पर अंकित है।

दयानन्द प्रकाश में महात्मा मुंशीराम के सम्बन्ध में इतना और लिखा है:—
"अब महात्मा मुंशीराम को यह धुन समाई की महाराज की जीवनचर्या देखनी
चाहिये। इस लग्न में मग्न वह पहली वार तो रात के ढाई बजे ही
ध्यानावस्थित देखेंने गाड़ी में बैठ कर उस उद्यान के निकट जा पहुँचे जहाँ महाराज का
की धुन िशास था। कौपीनमात्र धारण किये महामुनि उद्यान से बाहर
भ्रमगार्थ जाने लगे तो वे भी पोछे र हो लिये। महाराज की गति
का बेग इतना तीत्र था कि महात्माजी थोड़ी देर ही पीछे चल कर हाँपने लगे और गाड़ी
में बैठ कर घर चले आये। परन्तु अगले दिन उनकी लग्न की मात्रा इननी बढ़ गई कि वह
रात के बारह बजे उठ बैठे और उद्यान के समीप जा खड़े हुए। इस बार वे बहुत दूर तक
उनके पीछे गये। बढ़ महाराज को कुछ काल तक ध्यानावस्थित मी अवलोकन कर सके।

वरेली से ही महाराज ने स्वलिखित जीवन-चरित का छुछ भाग थियोसिकिस्ट पन्न में छपने के लिये भिजवाया, शेष पीछे किसी अन्य स्थान से भिज-स्त-लिखित वाया होगा। उसका अंग्रेज़ी अनुवाद थियासोकिस्ट में क्रमागत जीवन-चरित क्ष्प में प्रकाशित हुआ। जो स्वलिखित जीवन-चरित आज कल आर्थ्य भाषा और उर्दू में मिलता है वह उसी अंग्रेज़ी अनुवाद का

अनुवाद है। देवेन्द्र बावू ने भी उसका बङ्गला अनुवाद प्रकाशित किया था। मूल लेख का कुछ पता नहीं जना। ज्ञात नहीं वह थियोसोक्तिस्ट के कार्यालय में रहा वा अनुवादक के पास। दुःख है कि उसकी प्रति-लिपी रखने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

४ सितम्बर सन् १८७५ को स्वामीजी शाहजहाँपुर पहुँचे।वहाँ आर्थ्यसमाज स्थापित हो कुका था, खतः सभासदों ने उनके निवास खादि का प्रवन्ध कर शाहजहाँपुर प्रका था। जब स्वामीजी शाहजहाँपुर पहुँचे तो आर्थ्य पुरुषों ने अत्यन्त भ्रेम खौर श्रद्धापूर्वक उनका स्वागत किया और खजानची

साहब के वॅङ्गले में उन्हें ठहराया।

न्त्रागमन की विज्ञिति स्वामीजी के पधारते ही मन्त्री आर्थ्यसमाज की ओर से एक विज्ञापन छपवाकर सर्वसाधारण में वाँटा गया और नगर के प्रति-छित पुरुषों और पिखतों के पास भेजा गया।

विज्ञापन में जनसाधारण को स्वामीजी के पथारने और खजानची साहब के बँगले किं उहरने की सूचना देने के पश्चात लिखा गया था कि जिन पुरुषों की को स्वामीजी के दर्शन और उनसे वार्तालाप करने की इच्छा हा वह उक्त स्थान पर जाकर कर सकते हैं। स्वामीजी का व्याख्यान गवर्नमेण्ट हाई स्कूल में ६, ७, ९, ११, १३, और १४ तारीख को सायङ्काल के ५ बजे से ७

क महात्मा मुंद्रात्मम ने बरेली की स्थामीजी सम्बन्धी घटनाओं का उल्लेख पण्डित लेखराम कृत द्यानन्द चित की भूमिका में किया है, परन्त उसमें उपर्युक्त घटना का वर्णन नहीं है। सम्भव है उन्होंने इसका वर्णन कहीं अन्यत्र किया हो वा मौखिक रूप मे द्यानन्द-प्रकाश के रचियता से किया हो।

तक होगा। व्याख्यान के बीच में किसी को बोलने की आज्ञा न होगी, परन्तु व्याख्यान की समाप्ति पर जिसे जो कुछ पूछना हो पूछ सकेगा। यदि किसी को उनसे शास्त्रार्थ करना हो तो आर्य्यसमाज को सूचित करें, परन्तु शास्त्रार्थ लिखित होगा। मौखिक कदापि न होगा। शास्त्रार्थ के अन्य नियम शास्त्रार्थ करने की इच्छा की सूचना आने पर दोनों पत्तों की सम्मित से निर्धारित हो जावेंगे। चौदहवीं तारीख तक यदि कोई सूचना भेजेगा तो शास्त्रार्थ होगा, उसके पीछे किसी को यह कहने का अधिकार न होगा कि स्वामीजी चले गये, अन्यथा हम उनसे शास्त्रार्थ करते।

पण्डित लक्ष्मण शास्त्री नामक एक पण्डित विज्ञापन को देख कर महाराज से मूर्तिपूजा पर शास्त्रार्थ करने आये। महाराज ने उनसे कहा कि मूर्तिपूजा
वेद शंखासुर लग्या के समर्थन में वेद का कोई प्रमाण दीजिय। शास्त्री महोदय वोले
कि वेद का प्रमाण कहाँ से दूँ, वेद तो शंखासुर लग्या। महाराज
ने उनके आगे वेद के पुस्तक रख कर कहा कि हमने आपके आलस्य और प्रमाद के शंखासुर का वध करके वेद जर्मनी से मँगाये हैं, इनमें से खोजकर कोई प्रमाण दीजिये।

पिरतिज को मीन रहने के अतिरिक्त कोई उपाय न सूमा और सारी सभा हँस पड़ी।
पीराणिक दल पीराणिक दल लक्ष्मणशास्त्री की यह दशा देख कर विकल और
विकल और विहल विहल होग्या और स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने का आयोजन करने
लगा।शाहजहाँपुर में तो कोई ऐसा पण्डित था नहीं जो स्वामीजी से
शास्त्रार्थ के लिये मोरचा लेता, अतः उन्होंने पीलीभीत से पण्डित अङ्गदराम शास्त्री
पं० अंगदराम को बुलाया जो संसार भर में अपने समान किसी को विद्वान न
बुलाय गये सममते थे। बरेली में भी वह स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने आये थे
और कोलाहल मचा कर चले गये थे। एक वार जब स्वामीजी

कर्णवास में विराजमान थे तो इन्हीं शास्त्रीजी ने स्वामीजी के पास एक पत्र संस्कृत में भेजा था, जिसका उत्तर उन्होंने विस्तार पूर्वक दे दिया था और उत्तर में इनके पारिडत्य की भी खूब क़लई खोली थी। आज यही परिडत अङ्गदरामशास्त्री फिर स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने का दम भरते हैं। परिणाम जो होना है उसका पाठक पहले से ही अनुमान कर सकते हैं। परिडत अङ्गदराम शास्त्री आये और १० सितम्बर सन् १८७९

इत अगदराम का उन्होंने स्वामीजी को एक पत्र लिखा जिसका सारांश नीचे दिया

में शास्त्रार्ध चिकियुं बहुत दिनों से जहाँ तहाँ प्रथम स्थान कर्णवास श्री गङ्गाजी के तट पर, फिर अलीगढ़ गया, परन्तु आप किनारा करके चल दिये। संवत् १९६३ में वरेली में गया, आपने मुमसे शास्त्रार्ध करना स्वीकार किया, परन्तु नियत समय पर जब ५००० के लगभग मनुष्य एकत्र हुए तो आपने शास्त्रार्ध करने से इनकार कर दिया। फिर आप बरेली आये, परन्तु इतने मैंने वहाँ जाने का अवकाश किया तो आप शाहजहाँपुर चले आये। में भी स्वामी प्रज्ञाचक्षुजी का ज्येष्ठ शिष्य विद्या रूपी वंश में आप के समय से पहले का हूँ, कृपया निम्न लिखित नियमों को स्वीकार करके अपनी चिट्ठी भेज दीजिये यदि आप की सम्मति अन्य नियमों की हो तो उचित समम कर स्वीकार करूँगा।

#### शास्त्रार्थ के नियमः-

१—प्रथम तो यहाँ कोई मध्यस्थ ज्ञात नहीं होता इस लिये फारसी, अरबी, अंग्रेजी पढ़े हुए दस तथा बीस बुद्धिमान् बिठा लिये जायँ। प्रथम शास्त्रार्थ के विषय को मैं संस्कृत में कहूँ, फिर आप उसका भाषा में अनुवाद करके जब मैं उसे ठीक होना प्रमाणित करदूँ, आप सुनादें। इसी प्रकार में आप के संस्कृत-कथन का भाषानुवाद करके सुनादृँ। जिस विषय को उक्त पुरुष समभने में असमर्थ हों वह विषय लिख कर दोनों उस पर हस्ताचर करतें। वह जिस पण्डित को श्रेष्ट समभें उस दिखा कर जय पराजय का निश्चय करालें।

- (२) शास्त्रार्थ में किसी पत्त को क्रोध करने, अस्त्रील वा कटु वाक्य कहने का अधिकार न होगा, यदि कोई ऐसा करेगा उसका पराजय समका जावे।
  - (३) दस मिनट मैं विषय का उपपादन करूँ तो दस ही मिनट आप करें।
- (४) मेरा यहाँ कोई सकान नहीं है अतः खजानची ब्रजिकशार का सकान तजवीज किया है, आप कृपया एक दिन निश्चित कर दीजिये।
  - (५) इसके उत्तर से सूचित कीजिये।

यह पत्र म्हामीजी को १२ सितम्बर को बाबू हरगोविन्द बनरजी द्वारा दिन के ११॥ बजे मिला। बाबू हरगोविन्द पहले आर्यसमाज के प्रधान थे, परन्तु धर्मविरुद्ध आचरण करने के कारण अपदस्थ कर दिये गये थे। स्वामीजी के उत्तर का साराँश निम्न प्रकार है:—

यदि आप को शास्त्रार्थ करने की इच्छा होती तो सभ्यता और विनयपूर्वक शास्त्रार्थ करते, मैंने कभी ऐसे शास्त्रार्थ करने का निषेध नहीं किया और न स्वामीजी का उत्तर अब करता हूँ। हाँ! जहाँ मूर्ख और असभ्य पुरुषों का हुझा गुझा

होता है वहाँ में खड़ा भी नहीं होता। यह बात आप की अत्यन्त भूठ है कि जहाँ जहाँ आप जाते हैं में वहाँ वहाँ से आप से किनारा करके चला जाता हूँ। आप से मुभे किञ्चिन्मात्र भी भय नहीं है क्योंकि आप में ऐसे गुण ही नहीं हैं जो भयप्रद हों। बरेली में भी आप के दंगा बखड़ा करने वाल मनुष्यों को साथ लाने के कारण खजानची लक्ष्मीनारायण ने आप को अपने बँगल में आने से रोक दिया था। बरेली और शाहजहाँपुर के अतिरिक्त मैंने कभी आप का आना सुना भी नहीं। आप को जितना शास्त्रार्थ करने का बल हो सो कर लीजिय। आप मथुरा में श्री दण्डीजी की पाठ-शाला में पढ़े होंगे, परन्तु आप यदि उनके शिष्य होते तो उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण न करते और उथेष्ठ किनष्ठ, उत्तम व नीच गुण कर्म से होते हैं।

इस शास्त्रार्थ में निम्नलिखित नियम उभय पत्त को मानने होंगे:-

शास्त्रार्थ के नियम (१) इस शास्त्रार्थ में चारों वेद मध्यस्थ होंगे अर्थात् वेद-विरुद्ध भूठा और वेदानुकूल सचा माना जावेगा।

(२) यदि किसी वद मन्त्र के पद के अर्थ में विप्रतिपत्ति होगी तो उसका वदी अर्थ सत्य समका जावेगा जिसकी साची में ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि पर्य्यत के सनातन माननीय प्रन्थों का प्रमाण मिलगा अन्य का प्रमाण न माना जावेगा। जो वदानुकूल, सृष्टि-क्रमानुसार, प्रत्यचादि प्रमाण-लच्चणलिच्चत, आप्तानुचरण के अविकद्ध और अपने आस्मा

की विद्या और पवित्रता के अनुकूल, इन पाँच कसौटियों से परीचित होगा वही सचा माना जावेगा अन्यथा नहीं।

(३) एक एक पत्त की धार से शास्त्रार्थ में पचास पचास चतुर विद्वान पुरुष

सभासदु होने चाहियें।

(४) उक्त १०० पुरुषों को सभा में प्रवेश करने के लिये टिकट मिल जायंगे, इनके ख्रातिरिक्त अन्य कोई सभा में न आ सकेगा।

(५) हरएक अपने पत्त को सप्रमाण लिखा कर सुना तथा समभा दिया करेगा

अथवा दूसरे के द्वारा सुनवा तथा समभवा दिया करेगा।

(६) उभय पत्त वालों को अपने अपने समय में प्रश्नोत्तर का एक २ अत्तर लिख-वाकर आगे चलना होगा।

(७) जो जो उभय पत्त वाले कहेंगे उसे तीन लेखक लिखते जावेंगे, हरएक प्रति पर दोनों के हस्तात्तर होंगे, एक प्रति मेरे पास, एक आप के पास रहेगी और एक सरकार में रहेगी जिससे कभी कोई घटा बढ़ा न सके।

(८) आपने जो दस दस मिनट हरएक पत्त के लिखे हैं उसमें प्रश्न के लिये दो

मिनिट और उत्तर के लिये दस मिनट होने चाहियें।

(९) शास्त्रार्थ में बोलने का अधिकार केवल मुक्ते और आप को होगा, अन्य को नहीं।

(१०) खजानचीजी का वँगला ही जहाँ मैं ठहरा हूँ शास्त्रार्थ के लिये निश्चित रहना चाहिये, क्योंकि यह न मेरा स्थान है न आप का ।

(११) मेरा विषय वेदादि सनातन शास्त्रों की रीति से पापाण आदि मूर्त्तिपूजा और पुराण आदि के पन्नों का खण्डन होगा और आप का विषय उनका मण्डन होगा।

(१२) उभय पत्त वालों को कुवचन, हठ, दुराप्रह, पत्तपात, भय, शङ्का, लजा आदि को छोड़ कर सत्य का प्रहरा करना और मूठ को छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि आप्तों

का यही सिद्धान्त है।

(१३) जब तक किसी विषय का खराइन वा मराइन पूरा न होगा तब तक शास्त्रार्थ वन्द न होगा, किन्तु प्रतिदिन होता ही रहेगा, क्योंकि आरव्ध कम्मी को बीच में निष्फल न छोड़कर सिद्धान्त पर्य्यन्त पहुँचा देना विद्वानों का मुख्य सिद्धान्त है। इसी रीति से बहुत दिनों वा महीनों तक शास्त्रार्थ होने से आप की शास्त्रार्थ करने की उत्सुकता भी परिपूर्ण हो जायगी।

(१४) उभय पत्त वालों को सरकार से पुलिस आदि का अवश्य प्रश्नन्थ करना होगा जिससे कोई असभ्य मनुष्य शास्त्रार्थ में विझ न डाल सके।

(१५) शास्त्रार्ध प्रतिदिन सन्ध्या समय ५ वजे से ८ बजे तक होगा।

(१६) एक दिन पहले मैं बोळ्ँगा तो दूसरे दिन आप बोलेंगे और जिस दिन जो पहले बोलेगा उस दिन वही अन्त में बोलेगा।

इस पत्र का जो उत्तर शास्त्रीजी ने दिया उसका साराँश निम्न

पं ० अङ्गदराम का प्रत्युत्तर प्रकार है:-

"मैंने १० सितम्बर को आपकी सभा के मन्त्री द्वारा पत्र भेजा था उसका उत्तर आज ५६५

१२ तारीख को पाँच बजे मिला। यह आपके अन्तःकरण को ही विदित होगा कि आपने शास्त्रार्थ करने से निषेध किया, मेरी इच्छा शास्त्रार्थ करने की न होती तो मैं तन, मन, धन लगा कर और विदेश-यात्रा का श्रम सहन कर श्रन्यत्र क्यों जाता । यहाँ मेरा श्रापके पास वँगले में न ठहरना शास्त्रार्थकरने की इच्छा का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता ! मैंन जो लिखा था कि आप जहाँ तहाँ से शास्त्रार्थ से बच कर चले आये, उसे आप भूठ कहते हैं आपका यह कहना भूठ है। मुक्त में एस भयङ्कर गुण नहीं हैं जो आपको भयप्रद हों। बरेली में जो बात शास्त्रीर्थ की निश्चित हुईथी वह किस की और से टूटी वह अन्य सज्जनों के अति-रिक्त बरेली के पुलिस इन्स्पेक्टर मौलवी अब्दुलहई तथा शाहजहाँपुर के जिला स्कूल के थर्ड मास्टर को भी विदित है। लाला लक्ष्मीनारायण के बाग्रीचे में शास्त्रार्थ को रुकवादना श्रापका ही कर्म था। मेर प्रज्ञाचक्षुजी के शिष्य होने का वृत्त मथुरावासी सब श्रेष्ठ पुरुषों को विदित है, इस विषय में आपका सन्देह करना मिथ्या है। मैंने जो अपने को दरडीजी का ज्येष्ठ शिष्य लिखा था सा वंश विषयक था। दएडीजी नियमपूर्वक प्रतिदिन ( दुर्गा) सप्तराती स्तोत्र का पाठ किया करते थे और कभी कभी नीलकएठ महादेव, तथा रंगनाथ महादेव के श्रद्धापूर्वक दर्शन तथा तीर्थ परिक्रमा और दान आदिक सब कर्म करते थे। कृष्ण शास्त्री से कीमुदी के अजा में पष्टी वा सप्तमी समास है इस विषय पर शास्त्रार्थ हाने के पीछे वह भट्टोजी दीन्तित व कैय्यट, कौमुदी प्रभृति प्रन्थों का खराडन करने लगे थे और एतदर्थ उन्होंने वाक्यमीमांसा व धूर्त्तनिराकृत व्याकरण प्रनथ बनाये थे। यदि यह वातें मिथ्या हों तो मैं भी उसी मत की प्रहण करल्ड्रॅ, प्रज्ञाचक्षुजी का जो आचरण हो उसे ही सत्य मान कर ब्रह्ण करना चाहिए। शास्त्रार्थ का स्थान यदि खजानची (ब्रजिकशोर) का गृह अत्राह्य हो तो विश्रान्त वा अमुक २ बाग स्वीकार कीजिए । रविवार को २ वजे से ६ बजे तक शास्त्रार्थ होना चाहिए, रात्रि में शास्त्रार्थ का कौन अवसर है। वेदार्थ के विषय में जैमनिपर्य्यन्त कोई प्रनथ वेदार्थ प्रतिपादक है ही नहीं, सूत्रादि पद कम के प्रथ हैं सो उन में कोई ऋर्थ प्रतिपादक सायगा, महीधर प्रभृति के सदृश नहीं हैं। यदि कोई प्रंथ ऋापके पास हो तो दिखलाइये। प्रश्न के लिए दो और उत्तर के लिए १० मिनट रखना कैसे हो सकता है क्योंकि कभी १५ और २० मिनट भी अपेन्नित होंगे, हम अपने नियम को कि दस मिनट एक पच और दस मिनिट ही दूसरा पच अपने विषय का प्रतिपादन करे कभी न त्यागेंगे। शास्त्रार्था में उभय पत्त के पचास पचास मनुष्य ही हो यह नियम विलक्त्रण है, किसा को आनं जाने का प्रतिबन्ध न होना चाहिए। शास्त्रार्थ दिन प्रति दिन महीनों तक हो, इस नियम से आपका आशय मेरी छुट्टी के दिनों को व्यर्थ खोना है, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो पीलीभीत चलिए, वहाँ शास्त्रार्थ करूँ गा।"

शास्त्रीजी ने दर्गडी विरजानन्दजी के विषय में जो यह लिखा है कि वह शिवालयों में जाकर मृर्ति दर्शन श्रौर परिक्रमा श्रादि करते थे यह सर्वथा मिथ्या दराडींजा पर मिथ्या है, उनके विषय में केवल शास्त्रीजी ही हैं जो ऐसा अपवाद करते हैं. अन्य कोई मनुष्य भी ऐसा कहता हुआ नहीं सुना गया, दुर्गा सप्त-दोपारापण शर्ता का वह अवश्य पाठ किया करते थे, परन्तु कहा जाता है कि वह सप्तराती दूसरे ही प्रकार की थी। शास्त्रीजी का स्वामीजी के निवास-स्थान पर शास्त्रार्थ

करने पर सहमत न होना और अन्य स्थानों पर ही जो स्वयं उन्होंने पाएडत अङ्गदराम निश्चित किये थे शास्त्रार्थ करने पर आग्रह करना, केवल एक ही का दुराग्रह दिन शास्त्रार्थ करने पर अड़ना, रात्रि के समय जब कि सब गएय- मान्य, राजकर्मचारी, शिन्तित वर्ग, आदि सभ्यजन उपिथत हो सकते थे शास्त्रार्थ करने पर उद्यत न होना, शास्त्रार्थ-स्थल में हर किसी को वे रोक टोक आने देने पर हठ करना, केवल शास्त्रार्थ से बचने के उपाय थे। यदि दूसरे स्थानों पर शास्त्रार्थ होना निश्चित होता और ओताओं की संख्या पर कोई प्रतिवन्ध न लगाया जाता तो शास्त्रीजी और उनके साथी उद्देश, अशिन्तित लोगों को हुड़ड़ करने का बड़ा उत्तम अवसर मिलता और फिर सहज में ही उनका शास्त्रार्थ से छुटकारा हो जाता और अपनी विजय-दुन्दुभि बजाने का अवसर हाथ लग जाता। एक बार बरेली में शास्त्रीजी ऐसा कर चुके थे। इस बार स्वामीजी उन्हें यह अवसर देना नहीं चाहते थे। शास्त्रीजी का यह लिखना भी मृपा था कि उन्होंने आर्यसमाज के मन्त्री के द्वारा स्वामीजी के पास १० सितम्बर को पत्र भेजा था। हम कह चुके हैं यह पत्र उन्होंने बाबू हरगोविन्द बनरजी के द्वारा भेजा था।

बरेली की घटना के विषय में शास्त्रीजी ने साची के तौर पर जिला स्कूल शाहजहाँ-पुर के थर्ड मास्टर का नाम लिया था। उनका नाम मौलवी नियाज-पिएडत अंगदराम का ऋहमद था। आर्यसमाज के मन्त्री ने उन्हें निम्न लिखित पत्र लिखा, साची उनके विरुद्ध हम मन्त्री के पत्र और मौलवी नियाज अहमद के उत्तर की जो उर्दू में थे ज्यों की त्यों प्रतिलिपि नीचे देते हैं:—

जनावे मन वाद तसलीम आँ कि बाज शख्स इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि आपसे हाल शास्त्रार्थ यानी मुबाहिसे बरेली का जो दरिमयान स्वामी द्यानन्द सरस्वती व पिछत श्रङ्गदशास्त्री होने वाला था दरियापत करें। लिहाजा बराहे महरबानी यह लिख दीजिये कि वह मुबाहिसा किस वजह से न हो सका, किसकी तरफ से ढील हुई और वजह ढील क्या थी। जवाब इसकी पुश्त पर लिख दोजिये ताकि उनको दिखला दिया जावे। आप यक्तीन है कि अच्छी तरह से कैंफियत जानते होंगे। जियादा वस्सलाम।

त्र्यापका नियाजमन्द बख्तावरसिंह ।

#### मौलवी नियाज अहमद का उत्तर

मुनशी साहब ! मुद्द प्राप्त हूँ, मुवाहिसा इस वजह से नहुआ कि अङ्गद शास्त्री के रुफक़ा दरपै तौहीन परिडत दयानन्द सुरसुती के थे। अलल अमूम सुकान (?) वरेली हैं, जब उनसे कह दिया गया कि यह साहब धर्म्म में नई नई वातें निकालते हैं और वुत-परस्ती को मना करते हैं, वे लोग मुश्तइल (उत्तेजित) हो गये और चाहते थे कि एक जम्मे राफीर (बहुत भीड़ भाड़) के साथ शहर से बाहर हो। इस अमर को परिडत द्यानन्द सुरसुती ने पसन्द न किया और उनका मनशा (अभिशय) था कि खास लोगों के रूबरू किसी रईस के यहाँ जहाँ अहले इल्म (बिद्धान्) हो अमूर मुतनाज्ञ फीह (विवादास्पद विपयों) का तसकिया (निर्णय) हो जाय।

अरोकिम नियाज अहमद कारूकी। मौलवी नियाज अहमद के उत्तर के पश्चात् तो इसमें कोई सन्देह ही नहीं रहता कि

बरेली में शास्त्रार्थ केवल इस कारण न हुआ कि शास्त्रीजी का अभिप्राय खामीजी को अपमानित करना और दंगा बखेड़ा करना था अन्यथा कुछ चुने हुए सभ्य पुरुषों के सामने शास्त्रार्थ करने में कोन सी क्काबट थी। शाहजहाँपुर में भी वह इसी कारण से १०० शिक्तित और सभ्य पुरुषों की उपस्थिति में शास्त्रार्थ करने से कतराते और जी चुराते थे। यदि दर्शकों की संख्या नियत हो जाती और कोई असभ्य और उजडु मनुष्य शास्त्रार्थ में न आने पाता तो शास्त्री महोदय को ताली पीटने, ढेले फेंकने और शोर मचाने के लिये कौन मिलता। स्वामीजी का यह प्रतिवन्ध लगाना भी युक्तियुक्त ही था कि जबतक विषय का पूरी तरह निर्णय न होजाय शास्त्रार्थ प्रतिदिन होता रहे चाहे इसमें कितने ही दिन वा मास ही क्यों न लग जायं। शास्त्रीजी पीलीभीत में गवर्नमेंट स्कूल में संस्कृत के अध्यापक थे और छुट्टी लेकर शाहजहाँपुर आये थे। यह उनका काम था कि यदि शास्त्रार्थ उनकी छुट्टी की अवधि के भीतर समाप्त न होता तो और छुट्टी ले लेते। अतः स्वामीजी पर उनका यह दोषारोपण करना कि स्वामीजी व्यर्थ वहाना करके उनकी छुट्टी के दिन विताना चाहते हैं अयुक्ति युक्त और मिण्या था। वास्तव में वह स्वयं किसी न किसी मिप से शास्त्रार्थ से बचना चाहते थे। स्वामीजी ने उनके प्रत्यूक्त के उत्तर में उन्हें निम्न लिखित पत्र भेजा।

''श्रीयुन् अङ्गदशास्त्रियादि परिष्ठतान प्रतीदं प्रख्यापनम् । संवन् १९३६ आश्विन कृष्णा १२ शनिवार का लिखा तुम्हारा पत्र आश्विन कृष्णा १३

स्वामीजी का पत्र रिववार को दिन के ११॥ वर्ज मरे पास पहुँचा। पत्रस्थ लिखा अभि-प्राय सब पर प्रकट हुआ। मुक्तको अति निश्चय है कि तुम लोग

शास्त्रं का विचार करना कराना तो तब जानोगे जबकि तुम्हारे अनेक जन्मों के पुराय उदित होंगे, परन्तु जो मैं तुम्हारे निश्चय किये हुए स्थानों में वातचीत करने को आऊँ तो तुमको हहागुहा करने को अच्छा अवसर मिल जावे। अय जो तुमको पूर्वोक्त ५० धार्मिक बुद्धिमान रईसों के साथ यहाँ आकर कुछ कहना सुनना हो तो मैं आने से नहीं रोकता आगे तुम्हारी प्रसन्नता। संवन् १९२६ आश्विन कृष्णा १३ रविवार।

शास्त्रीजी की यह चाल भी देखने योग्य है कि वह रिववार को शास्त्रार्थ करना चाहते हैं और शनैश्चर को पत्र लिखते हैं, परन्तु प्रवन्ध ऐसा करते हैं कि उनका पत्र रिववार को ११॥ बजे दिन के स्वामीजी को मिलता है।

स्वामीजी के पत्र का उत्तर शास्त्रीजी ने निम्न लिखित दिया:-

"श्रीयुत दयानन्द सरस्वर्ती समीपेषु मत्कुशलपूर्वकिमदं विज्ञापनम्। श्राप का पत्र दे॥ बजे मेरे पाम पहुँचा। पत्रस्थ लेखाशय प्रकट हुआ। आपको पं० अङ्गदराम का पत्र एसा नहीं चाहिय। कभी कुछ लिखना और कभी कुछ। या तो स्वामीजी प्रज्ञाचक्षु के मत पर होना चाहिय जिसका आप अपने पूर्व पत्र में स्वीकार कर चुके हैं, जिस परम्परा से शास्त्रार्थ होते हैं उस विधि से कीजिये, हम नैयार हैं, तीन स्थान जो निर्णात हैं उनमें से किसी पर आजाओ।

शास्त्रीजी ने यह न वताया कि स्वामीजी के पत्रों में कौनसी परस्पर विरुद्ध बात थी। शास्त्रार्थ का विषय यह तो न था कि प्रज्ञाचक्षुजी का किस समय समालांचना क्या गत था। स्वामीजी तो उनका वह मत समक्षते थे जो स्वामीजी

# चतुर्विश श्रध्याय

के श्रध्ययनकाल में था और जिसके प्रचार के लिये उन्हें द्राडीजी ने श्रादेश दिया था। उससे पहले द्राडीजी के क्या विचार थे इस प्रश्न की मीमांसा की कोई सावश्यकता न थी। शास्त्रार्थ का विषय तो यह था कि मूर्तिपूजा श्रादि वेदानुमोदित है कि नहीं। शास्त्रीजी श्रपने ही निश्चित स्थानों पर शास्त्रार्थ करने के जिस श्राभिप्राय से इच्छुक थे वह स्वामीजी ने श्रपने पन्न में स्पष्ट कर दिया था। शास्त्रीजी ने श्रन्त तक यह न कह कर दिया कि स्वामीजी के निर्दिष्ट स्थान में शास्त्रार्थ करने में कौनसा कारण बाधक था श्रीर उनके स्थानों में कौनसा हेतु शास्त्रार्थ का साधक था। न ही शास्त्रीजी ने यह बताया कि शास्त्रार्थ की परम्परागत कौन सी विधि थी। हम समभते हैं वही थी जिसका अवलंबन काशी के पिएडतों ने काशी शास्त्रार्थ के समय और श्रन्य स्थानों में श्रन्य पौराणिकों ने किया था और जिसका अवलंबन वह स्वयं बरेली में कर चुके थे और शाहजहाँपुर में भी करना चाहते थे।

इस प्रकार शास्त्रार्थ का यह आयोजन समाप्त हुआ।

एक व्याख्यान में महाराज ने सत्यधर्म्म की कसौटी यह बतलाई थी कि जिस २ वात पर सब मत मतान्तर वाले सहमत हो जैसे सत्य बालना आदि वही सत्यधर्म की कसौटी सत्यधर्म है और जिन २ वातों में उनमें मतभद है वही असत्य हैं।

एक दिन वह सज्जन जो महाराज के लिये अपनी गाड़ी लाया किराये की गाड़ी क्यों करते थे, किराये की गाड़ी लेकर आये। महाराज ने कहा कि आप लाये किराये की गाड़ी क्यों लाये। मैं गाड़ी में बैठने का व्यसनी नहीं

हूँ । मुभे तो पैदल चलने में ही आनन्द आता है । गाड़ी में इसलिये

बैठता हूँ कि समय की बच्त हो। एक दिन पं० भीमसेन कुछ खाद्य पदार्थ बाजार से मोल लाये। स्वामीजी ने उनसे कहा कि ज्ञात होता है आपने भावकी पूछ ताछ नहीं की और पदार्थ

मितव्ययिता भी अच्छे नहीं हैं। रूपया बड़ी सावधानी से खर्च करना चाहिये। कभी २ एक कौड़ी की कमी से करोड़ों की हानि हो जाती है।

एक दिन कर्मचारी नियत समय से आध घएटा पीछे काम पर आये, महाराज ने उन्हें उपदेश दिया कि हमारे देश के निवासी समय का मूल्य नहीं जानते ।

समय का मूल्य उसे न्यर्थ खोते हैं यही उनकी दुरवस्था का कारण है। समय का मूल्य उस समय ज्ञात होता है जब एक मरणासन्न रोगी को देख

कर वैद्य कहता है कि यदि मुक्ते पाँच मिनट पहले बुलाते तो यह न मरता। अब सहस्र रूपये भी व्यय करके नहीं बच सकता।

चले गये।

शाहजहाँपुर से खामीजी १७ सितम्बर सन् १८७९ की लखनऊ के लिये रवाना होगये। १८ सितम्बर की स्वामीजी लखनऊ उपस्थित हुए। इस वार लखनऊ महाराज लखनऊ केवल छः दिन टिके। लखनऊ से २४ सितम्बर को वह कानपुर गये और वहाँ केवल एक दिन ठहर कर फर्फखाबाद

श्री महाराज का २५ सितम्बर सन् १८७९ को फर्रुखाबाद में पुनः श्रागमन हुआ। । ५६९

उस दिन आश्विन का दशहरा था। आप के आगमन से पूर्व ही फर्मखाबाद में त्रार्यसमाज लाला मदनमोहनलाल के मकान पर फर्रुखाबाद श्रावम् कृष्णा ९ सन् १९३६ को स्थापित हो चुका था । इस वार

आप को ला॰ मिट्टनलाल प्रभृति ने व्याख्यान देने के लिये बुलाया था । आप इस वार कर्रुखा-बाद् ८ अक्टूबर सन १८७९ तक रहे और प्रतिदिन व्याख्यान दंते रहे । ७ व्याख्यान सन्ध्या समय ५ वर्ज से ७ वर्ज तक होते थे। डेनियल माहब ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट ऋौर पादरी टी० जे० स्काट साहब व्याख्यान श्रवण करने के लिये बहुधा आया करते थे। अन्य अफसर और नगर के प्रतिष्ठित पुरुष भी त्यात थे । पहले त्यापके ज्याख्यान लाला गौरीलाल के बँगले पर और फिर लाला मिठालाल की कोठी पर हुए । एक दिन व्याख्यान के समय तक पादरी स्काट साहब न आये। आपने व्याख्यान आरम्भ कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि पादरी साहब की प्रतीचा कर लीजिय, परन्तु त्रापन स्वीकार न किया।

इन दिनों महाराज संग्रहणी रोग से आकान्त थे । उनकी चिकित्सा बाबू दुर्गा

प्रसादजी ने ऋपने एक विश्वस्त मुसलमान हकीम से कराई थी।

पहले तो महाराज उससे चिकित्सा कराने पर सहमत न हुए, परस्तु रोग की चिकित्सा

बाबू दुर्गाप्रसाद के विश्वास दिलाने पर सहमत हो गये। इस बार महाराज का निवास ला॰ कालीचरण के बारा में

हुत्र्या था । उस बाग्न में दो देवमूर्तियाँ थीं । महाराज के व्याख्यानों पूजकों ने मूर्तीपूजा का पुसा प्रभाव हुआ कि लोगों ने देव मूर्तियों की पूजा करनी ल्रोड दी छोड दो ।

महाराज का एक व्याख्यान गोरचा विषय पर हुत्र्या था जिसमें त्राप ने कहा था कि यदि एक मोटी साजी गौ को मारा जाय तो उसको खाने से गो रत्ता पर व्याख्यान केवल २० मनुष्यों का पेट भर सकता है वह भी तब जब कि उसके माँम में १० सेर अन्नभी मिलाया जाय। यदि उस की रच्छा की

जाय तो वह दस बार जनगी ऋौर यदि वह ५ सेर दृध प्रतिदिन एक वर्ष तक दे तो १८००० सेर दूध देगी जिसमें यदि ' सेर प्रति मन चावल डाल कर खीर बनाई जावे और एक मनुष्य एक सर स्वाव तो एक समय में २०२५० मनुष्यों का पेट भर सकता है। इसके श्रुतिरिक्त उसकी जो बिछ्याएँ होंगी बह गाय बनेंगी श्रीर उन से उत्तरोत्तर श्रधिक लाभ पहुँचेगा, उसके बछड़े बैल वन कर भूमि जोत कर सहस्रों मनुष्यों का श्रन्न से पेट भरेंगे। दंश में सहस्तों गौएँ प्रतिदिन मारी जाती हैं जिससे देश की ऋत्यन्त

हानि हां रही है, इसी कारण यह देश दुर्दशा को प्राप्त हां रहा है।

गो वध से हानि कितन शोक की बात है कि इतनी भारी चित का देखत हुए भी हमारे देश के शासक इस आर ध्यान नहीं देते, परन्तु इसमें केवल शासकों का ही अपराध नहीं है, हमारा भी अपराध है। हम में एकता नहीं है और इसी कारण यह चति होती

🕾 आर्यसमाज फ़र्रुख़ाबाद की ओर से जो फ़र्रुख़ाबाद का इतिहास प्रकाशित हुआ है उसमे इस बार फ़र्रुख़ाबाद में केवल नीन व्याख्यान होने का उल्लेख है। पहला गोरक्षा, दूसरा दान का महत्व और तीसरा धर्म्म पर हुआ ।

चली जा रही है। यदि सब मिल कर सरकार से निवेदन करें तो क्या गोबध बन्द नहीं हो सकता।

इस व्याख्यान के सम्बन्ध में नगर के पौराणिक पण्डितों ने श्री महाराज की बहुत निन्दा की कि स्वामीजी गौ को पशु वताते हैं श्रीर उसके वध करने विद्वेपियों का श्रपवाद में भी कुछ दोप नहीं मानते । परन्तु ऐसी ऊट पटाँग बातों पर किसी ने कुछ ध्यान न दिया बल्कि उलटा उन्हीं लोगों को लिजित होना पड़ा । गौ को स्वामीजी बदि पशु न कहते नो क्या उन्हें मनुष्यों की कोटि में रखते ?

२ अक्टूबर सन् १८७९ को महाराज का व्याख्यान लाला जगन्नाथ के गृह पर और ५ श्रक्टूबर को आर्थ्यसमाज में ला० मदनमाहनलाल के गृह पर और ८ अक्टूबर को फतहगढ़ में मुं० गौरीलाल के वँगले पर हुआ।

५ अक्टूबर को महाराज घोड़ागाड़ी पर सवार होकर आर्यसमाज मन्दिर में व्या-ख्यान देने जा रहे थे। एक कुत्ता भौंकता हुआ बड़े वेग से गाड़ी के कुत्ते की दौंड़ की उपमा पीछे दौड़ा, परन्तु थोड़ी दूर दौड़कर रह गया। एक सज्जन गाड़ी में उनके साथ बैठे थे। उनसे महाराज ने कहा कि कुत्ते में इतनी ही सामर्थ्य थी, घोड़े के बराबर कैसे दौड़ सकता था। यही दशा कपोलकल्पित प्रन्थों के मानने वालों की है, वह भी प्राचीन वेदांक्त धर्म के मानने वालों के सम्मुख शास्त्रार्थ करने में असमर्थ रहते हैं।

जब महाराज आर्यसमाज मन्दिर में पहुँचे तो वहाँ वाबू दुर्गाप्रसाद बैठे हुए थे। वह आनरेरी मैजिस्ट्रेट थे। महाराज ने उनसे कहा कि न्यायकर्ता को न्यायकर्त्ता का कर्त्तव्य लेश मात्रभी पत्तपात न करना चाहिये और अन्याय कभी न करना चाहिये। बाबू साहब ने निवेदन किया कि जहाँ तक हो सकता है मैं ख़बू अनुसंधान कर लेता हूँ, परन्तु किसी के अन्तःकरण की बात कैसे जान सकता हूँ,

्रवृत अनुसंघान कर लता हूं, परन्तु किसा के अन्तकरण का वान कस जान सकता हूं, महाराज ने कहा कि जब तक पूर्ण विद्या और विज्ञान न हो न्याय करना उचित नहीं है, तो किर तुम न्याय क्यों करते हो। इस पर वाबू साहब चुप होगय। तदनन्तर महाराज ने स्याख्यान भी न्यायाधीश और सान्तियों के कर्तव्य पर ही दिया। महाराज ने यह भी कहा कि म्यूनीसिपेलिटियाँ कूड़े का ढेर लगवा देती हैं, यह बहुत हानिकारक है, इससे बहुत रोग उत्पन्न होते हैं।

फतहगढ़ में जो व्याख्यान हुत्रा था उसमें त्रापन त्रार्यसमाज के दस नियमों की त्राति सुन्दर श्रीर मनोहर व्याख्या करने के पश्चान कहा था कि इन त्रार्यसमाज के नियमों में एक नियम भी व्यर्थ नहीं है और न कोई उनका व्यर्थ होना सिद्ध की व्याख्या कर सकता है; फिर ब्राह्म-समाज के सिद्धान्तों का बड़ी प्रवल युक्तियों से ख्राइन किया।

३ व ४ अक्टूबर को कतिपय प्रतिष्ठित और धनाट्य आर्यसामाजिक पुरुप महाराज की सेवा में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि आर्यसमाज को आर्यसमाज का फ़राड फर्रुसाबाद में दृढ़ भित्ति पर स्थापित करने के लिये एक धन-राशि का होना आवश्यक है। महाराज के अनुमित प्रकट करने पर उन ७६

सजनों ने २००) से लेकर १०००) रू० तक चन्दा लिखाया ख्रौर १०००) रू० वेदसाध्य की सहायनार्थ दिया कि इस रूपये से मुद्रणालय स्थापित किया जाय।

जय इस प्रकार से आर्यसमाज और वेद्भाध्य की आर्य रईसों ने पुक्तल धन से सहायता की तो पौरािशकों को बड़ी ईध्यों हुई और उन्होंने आर्य- पौरािशकों को इंप्या समाज और उस के प्रवर्तक को पराभूत और अप्रतिष्टित करने की आरं कृट नीित यह चाल सोची कि स्वामीजी कर्रस्वावाद में शीघ ही चले जाने वाल हैं, अतः कुछ प्रश्न उनके पास भेज दिये जावें तािक वह जाने से पहले उनका उत्तर न देसकें और किर प्रसिद्ध कर दिया जाय कि स्वामीजी से उनके उत्तर न बन पड़े। खतः उन्होंने ६ अक्टूबर को सन्ध्या समय २५ प्रश्न लिख कर बावू बलदेवप्रसाद बी० ए०, हैडमास्टर गर्बनमेंन्ट स्कूल के नाम से स्वामीजी की सेवा में भेजे और साथ ही एक विज्ञापन भी छपा कर वितरण किया जिस पर १४ मनुष्यों केहस्ताच् थे। विज्ञापन में लिखा था कि यदि इन प्रश्नों का उत्तर प्रभाग सिहत पत्रद्वारा न दिया जायगा नो यह समभ लिया जावगा कि आपने अपना मत आधुनिक मान लिया और इन प्रश्नों को आप के

मतानुयायियों और अमरीका के सज्जनों के पास भेजा जायगा और भाषा और अंग्रेजी के पत्रों में मुद्रिन कराया जायगा। उन्हें उत्तर देने में क्या देर थी। उन्होंने उसी समय कहा कि उत्तर लिख लो, परन्तु लोग लिख न सके। ७ अक्टूबर को बहु उत्तर लिख गये और यह विचार हुआ कि उन्हें जब तक सब आर्य सज्जन सुनलें बाबू बलदेवप्रसाद के पास न भेजा जाय। अतः बहु पहले आर्यसमाज के अधिवेशन में पढ़कर सुनाये गये और तत्पश्चात १२ अक्टूबर को बाबू बलदेवप्रसाद के पास भेजे गये।

प्रशासर निम्न प्रकार थे:-

प्रश्न १—ऋाप्तप्रस्थातुसार परिवाजकों के धर्म क्या हैं ? उनको यानादि पर चढ़ना अथवा धृस्रपानादि अन्य व्यसन करना योग्य हैं वा अयोग्य ?

उत्तर १—वेदादि शास्त्रों में विद्वान् होकर वेद और वेदानुकूल आप्तशास्त्रोक्त रीति से पद्मपान, लोकंपणा, पुत्रेपणा, अविद्या, हठ, दुराग्रह, स्वार्थ-साधनतत्परता, निन्दा, स्तुति, मानापमान, परद्रोहादि दोपों से रिहत हो, सुपिद्मापूर्वक सत्यासत्य निश्चय करके सर्वत्र अमण्पूर्वक सर्वथा सत्य-ग्रहण, असत्य-पिरत्याग से सव मनुष्यों को शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के साधन, सत्य विद्या, सनातन धर्म सुपुरुपार्थयुक्त करके व्यावहारिक और पारमार्थिक सुखों से सहवर्तमान करके दुष्टाचारों से पृथक् करदेना परित्राजकों का धर्म है। लाभ में हर्प, अलाभ में शोकादि से रिहत होके यानों पर वैठना तथा रोगादि निवारणार्थ ओपधिवन् धूम्रपान करके परोपकार करने में यितयों को छुछ भी दोष नहीं, यह सब शास्त्रों में विधान है, परन्तु तुमको वर्त्तमान वेदादि सत्य शास्त्रों से विकद्ध होने के कारण भ्रम है, सो ऐसी आप्तप्रन्थों से विमुखता न चाहिये।

प्रश्न २—यदि त्रापके मत में पापों की जमा नहीं होती तो मन्वादिक त्राप्तप्रन्थों में प्रायश्चित्तों का क्या फल है ? वेदादि प्रन्थों में परमेश्वर की जमाशोलता और द्यालुता का वर्णन है, उससे क्या प्रयोजन है ? यदि उससे त्रागन्तुक पापों की जमा से प्रयोजन है तो

त्तमा नहीं कहते त्र्यौर जब मनुष्य खतन्त्र है, त्र्यागन्तुक पापों से बचा रहे तो उसमें परमेश्वर की त्तमाशीलता क्या काम त्र्यासकती है ?

उ० २—हमारा वंदप्रतिपादित मत के सिवाय कोई कपोलकिल्पत मत नहीं है और वेदों में कहीं कुत पापों की समा नहीं लिखी और न कोई युक्ति से भी विद्वानों के सामने (किये पापों की समा) सिद्ध कर सकता है। क्या प्रायिश्चित्त तुमने सुखभोग का नाम समभा है ? जिस प्रकार जेलखानादि में चोरी आदि के पापों के फल का भोग होता है वैसे ही प्रायिश्चित्त भी समभो। यहाँ समा की कुछ भी कथा नहीं, क्या प्रायिश्चित्त वहाँ पापों के दुःख रूप फल का भोग है ? कदापि नहीं, परमेश्चर की समा और द्यालुता का यह प्रयोजन है कि बहुत से मूढ़ मनुष्य वास्तविकता से परमात्मा का अपमान और खण्डन करते और पुत्रादि के न होने या अकाल में मरने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, पीड़ा और दिरद्र के होने पर ईश्चर को गाली प्रदान भी करते हैं, तथापि परत्रह्म सहन कर कुपालुता से रिहत नहीं होता; यही उसके द्यालु स्वभाव का प्रयोजन है। क्या कोई न्यायाधीश कृत पापों की समा करने से अन्यायकारी और पापों के आचरण का बढ़ाने वाला नहीं होता ? क्या परमेश्वर कभी अपने न्यायकारी स्वभाव से विरुद्ध अन्याय कर सकता है ? हां! जैसे न्यायाध्य राजदण्ड और अप्रतिष्टादि करके तथा विद्या और सुशिन्ना देकर पापियों को पाप से वृथक कर द्युद्ध और सुश्वी कर देता है उसी भाँ ति परमेश्वर को भी जाने।

प्र० ३ — यदि आपके मत से तत्त्वादिकों के परमाणु नित्य हैं और कारण का गुगा कार्य में रहता है तो परमाणु जो सृक्ष्म और नित्य हैं उनसे सांसारिक स्थूल और अनित्य

कैसे उत्पन्न हुए ?

उ० ३—जो परम अवधि सृङ्मता की है अर्थान् जिसके आगं स्थूल सं सूङ्मता कभी नहीं हो सकती उसको परमाणु कहते हैं, जिसके प्रकृति, अध्याकृति अध्यक्त, कारण आदि नाम भी हैं और वह अनादि होने से नित्य हैं। हाय ! लोगों की उलटी समम्म पर। जो कारण के गुण समवाय सम्बन्ध से कारण में हैं वे नित्य हैं। क्या जो गुण कारणावस्था में नित्य हैं। क्या जो गुण कारणावस्था में वित्य हैं। क्या जो गुण कारणावस्था में वित्य हैं। क्या जो गुण कारणावस्था में हैं वे कार्य्यावस्था में वर्त्तमान होकर फिर जब कारणावस्था होती है तब भी (कारण के गुण) नित्य नहीं होते ? और जब परमाणु मिल कर स्थूल होते हैं वा पृथक् २ होकर कारण रूप होते हैं तब भी उनके विभाग और संयोग होने का सामर्थ्य नित्य होने से अनित्य नहीं होते। बैसे ही गुरुत्व, लघुत्व होने का सामर्थ्य भो उनमें नित्य है क्योंकि यह बात गुणगुणी-समवाय सम्बन्ध से है।

प्र० ४—मनुष्य श्रौर ईश्वर में क्या सम्बन्ध है ? विद्या, ज्ञान से मनुष्य ईश्वर हो सकता है वा नहीं ? जीवात्मा श्रौर परमात्मा में क्या सम्बन्ध है ? श्रौर जीवात्मा श्रौर परमात्मा दोनों नित्य हैं श्रौर चेतन हैं तो जीवात्मा परमात्मा के श्रधीन है वा नहीं ? यदि

है तो क्यों ?

उ० ४—मनुष्य और ईश्वर का राजा प्रजा, स्वामी सेवक आदि का सम्बन्ध है। अल्प ज्ञान होने से जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता। जीव व परमात्मा में व्यापक सम्बन्ध भी है। जीवात्मा परमात्मा के अधीन सदा रहता है, परन्तु कभी कमें करने में नहीं, किन्तु

पाप कर्मी के फल भोग में वह ईश्वर की व्यवस्था के अनन्त सामर्थ्य युक्त होने से परतन्त्र है और जीव अरूप सामर्थ्य वाला है, इसलिये उसका परमेश्वर के अधीन होना अवश्य है।

प्र० ५—श्राप संसार की रचना और प्रलय को मानते हैं या नहीं ? जब प्रथम सृष्टि हुई तो श्रादि सृष्टि में मनुष्य एक श्रथवा बहुत मनुष्य उत्पन्न हुए। जबिक उनमें कर्म श्रादि की कोई विभिन्नता न थी तब परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों ही को बेदोपदेश क्यों किया ? एसा करने से परमेश्वर पर पञ्चपात को दोप श्राता है ?

उ० ५—संसार की रचना और प्रलय को हम मानते हैं। सृष्टिप्रवाह से अनाहि है, सादि नहीं, क्योंकि ईश्वर के गुण, कम्मे, स्वभाव अनादि और अन्याहत (वे रोक टोक) हैं। जो एसा नहीं मानते उनसे पृछ्ना चाहिये कि प्रथम ईश्वर निकम्मा और उसके गुण, कमें, स्वभाव भी निकम्मे थे। जैसे परमेश्वर अनादि वैसे जगन् का कारण अनादि और जीव भी अनादि हैं। क्योंकि विना किसो वस्तु के उससे किसी कार्य का होना सम्भव नहीं; जैसे इस कल्प की मृष्टि की आदि में बहुत स्त्री पुरुप उत्पन्न हुए थे, वैसे ही पूर्व-कल्पान्त मृष्टि में उत्पन्न हुए और आगे की कल्पान्त मृष्टियों में भी उत्पन्न होंगे, कमादिक भी जीवों के अनादि हैं। चार मनुष्यों के आत्मा में वेदापदेश करने में यह हेतु है कि उनके सहश वा अधिक पुण्यात्मा जीव कोई भी नहीं थे। इसलिय परमेश्वर में पन्नपात कुछ भी नहीं आ सकता।

प्र० ६— आपके मत में न्यूनाधिक कमीनुसार फल होता है तो मनुष्य स्वतन्त्र कैसे है ? परमेश्वर सर्वज्ञ है तो उसको मूत, भविष्यन, वर्त्तमान का ज्ञान है, अर्थान् उसको यह ज्ञान है कि अमुक पुरुष अमुक समय में अमुक काम करेगा और परमेश्वर का यह ज्ञान असत्य नहीं होता क्योंकि वह सत्य ज्ञान है, अर्थान् वह पुरुष वैसा ही कर्म करेगा जैसा कि परमेश्वर को ज्ञान है, तो कर्म उसके लिये नियत हो चुका तो जीव स्वतन्त्र कैसे है ?

उ० ६—कर्म के फल न्यूनिधिक कभी नहीं होते क्योंकि जिसने जैसा और जितना कर्म किया उसको वैसा और उतना ही फल मिलना न्याय कहलाता है। अधिक न्यून होने से ईश्वर में अन्याय ज्ञाना है। ईश्वर के ज्ञान में भूत, भविष्यत् काल का सम्बन्ध नहीं होता। क्या ईश्वर को ज्ञान होकर न हो और न होके हाने वाला है ? जैसे ईश्वर को हमारे आगामी कर्मी के होने का ज्ञान है वसे ही मनुष्य अपने स्वाभाविक गुण कर्म साधनों के नित्य होने से सदा स्वतन्त्र है, परन्तु अनिच्छित दुःग्वस्प पापों का फल भोगने के लिये ईश्वर की व्यवस्था में (जीव) परतन्त्र होते हैं। जैसे कि राजा की व्यवस्था में चोर और डाकू पराधीन हो जाते हैं वसे ही उन पाप पुग्यात्मक के दुःख सुख होने का ज्ञान मनुष्य को प्रथम नहीं है। क्या परमेश्वर का ज्ञान हमारे किये हुए कर्मी से उलटा है ? जैसे वह अपने ज्ञान में स्वतन्त्र है वैसे ही सब जीव अपने २ कर्मी के करने में स्वतन्त्र हैं ?

प्रवेष मोच क्या पदार्थ है ?

उ० ७--सब दुष्ट कर्मों से छूट कर सब शुभ कर्म करना जीवन्मुक्ति ख्रौर सब दुःखों से छूट के श्रानन्द से परमेश्वर में रहना विदेह-मुक्ति कहाती है।

प्रव ८-धन बढ़ाना अथवा शिल्प विद्या, वैदिक विद्या से ऐसा यन्त्र अर्थात् कला

तथा ओषि निकालना जिससे मनुष्य को इन्द्रियजन्य सुख प्राप्त हो अथवा पार्यी मनुष्य जो रोग यस्त हो उसको ओषि आदि से नीरोग करना धर्म है वा अधर्म ?

उ० ८—न्याय से धन बढ़ाने, शिल्प विद्या प्राप्त करने और परोपकारणी बुद्धि से यन्त्र वा त्रोपिध सिद्ध करने से धर्म और अन्याय द्वारा करने से अधर्म होता है। धर्म में प्रवृत्ति करने के लिये यन करना तथा ओपिध आदि से रोग छुड़ाने की इच्छा हो तो धर्म है, इससे विपरीत करने से अधर्म होता है।

प्र०९ - आमिप भोजन से पाप है या नहीं । यदि पाप है तो वेद और आप्न प्रन्थों में पशुहिंसा करना यज्ञादिकों में विहित है और भन्नणार्थ हिंसा करना क्यों लिखा है ?

उ० ९—सिवाय अंगिध या आपित्तकाल के मांसभक्तण में दोप हैं। जैसे डाकू आदि दुष्ट मनुष्यों को राजा लोग मारते हैं, बन्धन वा छंदन करते हैं, क्या वैसे हानिकारक पशुओं को न मारेंगे और औपधादिकों के लिय शुद्ध, बनस्थ, जलस्थ पशुओं के मांस खाने में कोई दोप हो सकता है ? वेद और आप्तों ने यहा के लिय पशुहनन कहीं नहीं लिखा। रागिनवारणादि के विना इन्द्रियारामता के लिये भक्तणार्थ हिंसा करना वेद व आप्तों ने कहीं नहीं लिखा। हां वाममार्गादि पंथियों ने आप्तों के लेख में भी अपना भूठा लेख कर दिया है। जैसे 'संवत्सरंतु गन्थेन' गाय के मांस के पिएड प्रदान करने से पितरों की तृप्ति वर्ष दिन तक होती है। इसी प्रकार भैंसा आदि के पिएड भी लिखे हैं। क्या कोई भद्र पुरुष ऐसे दुष्ट वचनों को अंगीकार करेगा ?

प्र० १०-जीव का क्या लक्त्रण है ?

उ० १०—"इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-सुख-दुःख-ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्" । यह जीव का लच्चण् न्यायशास्त्रोक्त है ॥

प्र० ११—सूक्ष्म यंत्रों से ज्ञात होता है कि जल में श्रमन्त जीव हैं तो जल का पीना उचित है वा नहीं ?

उ० ११—क्या विद्याहीन लोग अपनी मूर्खता को अपने वचनों से प्रसिद्ध नहीं करा देते ? न जाने यह भूल दुनिया में कब तक रहेगी। जल पात्र और पात्रस्थ जल अन्त वाले हों तो उसमें अनन्त जीव कैसे समा सकेंगे। छान कर वा आँख से देख कर जल का पीना सब को उचित है। जिसको शङ्का हो जल पीना छोड़ दे।

प्र० १२—मनुष्य के लिये बहुत स्त्री करने का कहाँ निर्पेध है ? यदि निर्पेध है तो धर्म्मशास्त्र में जो यह लिखा है कि यदि एक पुरुष के स्त्री बहुत हों उनमें एक के पुत्र होने से सब पुत्रवती हैं, यह क्यों लिखा ?

उ० १२—मनुष्य को अनेक स्त्रियों के करने का निर्णय वेद में लिखा है। संसार में हर कोई अच्छा नहीं होता। जो अनेक अधर्मी पुरुप कामातुर होके अपने विषय सुख के लिये बहुत सी स्त्रियाँ करलें तो उनमें सपन्नीभाव होने से अवश्य विरोध हो जाता है। जब एक के पुत्र होता है दूसरी विरोध के कारण विष प्रयोग आदि से उस को न मार डाले, इस लिये सब का पुत्र होना लिखा है।

प्र० १३--- त्र्याप ज्योतिप शास्त्र के फलित प्रन्थों को मानते हैं या नहीं ? स्रौर भृगु ५५५

संहिता आप्त प्रनथ है वा नहीं, और उक्त शास्त्र द्वारा मनुष्यों के दुःख और सुख का ज्ञान

होता है या नहीं ?

हाता है या गर्म हैं नहम ड्यांतिय-शास्त्र के गणित भाग को मानते हैं, फलित भाग को नहीं क्योंकि जिनने उयोतिय के मिद्धान्त बन्ध हैं, उनमें फलित का लेश भी नहीं है। जो भुगु सिद्धान्त कि जिस में केवल गणित विद्या है उसको हम आप्त प्रन्थ मानते हैं, इतर को नहीं। उवोतिय-शास्त्र में भूत, भविष्यत् कालस्य सुख वा दुःग्व विदित होना कहीं नहीं लिखा। सिवाय अनाप्तोक्त बन्धों के।

प्र० १४—जीर ज्योनिय शास्त्र में जाप किस सिद्धान्त प्रथ को आप्तप्रनथ समभते हैं। उ० १४—ज्योनिय शास्त्र में जो वेदानुकूल प्रनथ हैं, उन सब को हम आप्तप्रनथ सानते हैं अन्य (को) नहीं।

प्र०१५ आप पृथ्वी पर सुख, दुःख, विद्या, धर्म्म और मनुष्य संख्या की न्यूनता और अधिकता मानते हैं या नहीं, यदि मानते हैं तो पहले इनकी वृद्धि थी अब है या होगी ?

उ० १५ - हम पृथ्वी में सुख आदिकों की बृद्धि त्तय की व्यवस्था सापेत्त होने से अनियन मानंत हैं । मध्यावस्था में बरावर जानो ।

प्र० १६--धर्म के क्या लज्ञण हैं और धर्म सनातन है परमेश्वरकृत वा मनुष्यकृत हैं?

उ० १६ — जो पत्तपातरहित न्याय कि जिसमें सत्य का प्रहण और असत्य का परित्याग हो वह धर्म्म का लक्षण कहाता है। तथा जो सनातन और ईश्वरोक्त बेदप्रतिपादित है। सन्ध्यकत्पित कोई धर्म नहीं।

प्र०१७—यदि नुहम्मदी अथवा खृष्टी मतानुयायी कोई आप के धर्मानुसार चले और आप के मत में दढ़ विश्वामी हो तो आप और आप के मतानुयायी उसको प्रह्मा कर सकते हैं या नहीं और उसका पाक किया हुआ भोजन आप और आप के मतानुयायी कर सकते हैं या नहीं ?

उ० १७—विना वेदों के हमारा कर्पालकस्पित कोई भी मत नहीं है, क्या तुमने आँघर में गिर कर खाना, पीना, मल मूत्र करना, जूर्ता, धोती, अंगरखा धारण करना, सोना, उठता, चलना धर्म मान रक्या होगा। हाय! उन कुमित पुरुषों पर कि जिनकी बाहर और भीनर की दृष्टि पर पदा पदा हो जो कि जूता पहनना या न पहनना धर्म मानते हैं। सुनो भाइयो और आँख खोलकर देखों! ये सब अपने २ देश के रीति-व्यवहार हैं।

प्र०१८—आपके मत ने विना ज्ञान मुक्ति होती है या नहीं ? यदि कोई मनुष्य आपके मतानुसार धर्म पर आरूढ़ हो और ज्ञानहीन हो तो उसकी मुक्ति हो सकती है

या नहीं ?

उ० १८ - विना परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञान के मुक्ति किसी की नहीं होती, सुनो भाइयो! जो धर्म्स पर खारूढ़ होगा क्या उसको ज्ञान का ख्रभाव हो सकता है वा ज्ञान के विना धर्म पर पूरी स्थिति कोई मनुष्य कर सकता है ?

प्रः १९—श्राद्धादिक अर्थान् पिगडदानादिक जिसमें पितृतृप्ति के अर्थ ब्राह्मग्र भोजनादि कराते हैं, शास्त्रीय हैं या अशास्त्रीय। यदि अशास्त्रीय हैं तो पितृकर्म्भ का क्या अर्थ है और मन्वादिक प्रन्थों में इनका लेख है या नहीं ?

उ० १९—जीते पितरों की श्रद्धा से सेवा करना पुरुषार्थ है, उत्तम पदार्थों से उनकी तृप्ति करना श्राद्ध ख्रीर तर्पण कहाता है। वह (वेदादि) शास्त्रोक्त है। मोजनभट्ट स्वार्थियों को लड्डू ख्रादि से पेट भराना श्राद्ध वा तर्पण शास्त्रोक्त तो नहीं, किन्तु पोपों का ख्रनर्थ-कारक ख्राडम्बर है। जो मनु ख्रादि प्रन्थों का लेख है सो वेदानुकूल मान्य है, ख्रन्य कोई नहीं?

्रप्र० २० – कोई मनुष्य यह समभ कर कि मैं पापों से विमुक्त नहीं हो सकता, ऋात्म-

घात करे तो उसका कोई पाप है वा नहीं ?

उ० २०—द्यासमघात करने से पाप ही होता है। पापाचरण का फल भोगे विना कोई बचता नहीं। पापों से मुक्ति नहीं हो सकती।

प्र०२१—जीवात्मा संख्यात हैं या असंख्यात । कर्म्म से मनुष्य पशु अथवा युचादि योनि में उत्पन्न हो सकता है या नहीं ?

उ० २१— ईश्वर के ज्ञान में जीव संख्यात और जीव के ऋत्पक्षान में श्रसंख्यात हैं । पापादिक करने से जीव पशु बृज्ञादिक योनियों में उत्पन्न होता है ।

प्र०२२—विवाह करना श्रनुचित है वा नहीं और सन्तानीत्पत्ति करने से किसी

पुरुष को पाप होता है या नहीं; यदि है तो क्यों ?

उ० २२—जो पूर्ण विद्वान् जितिन्द्रिय होकर सर्वोपकार किया चाहे उस पुरुष वा स्त्री को विवाह करना योग्य नहीं, अन्य सब को उचित है। वेदोक्त रीति से विवाह करके ऋतु गामी होकर सन्तानोत्पत्ति करने में कुछ दोप नहीं। व्यभिचारित से सन्तान उत्पन्न करने में दोप है क्योंकि अन्यायाचरणों में दोप हुए विना कभी नहीं रह सकता।

प्र०२३—ऋपने सगोत्र में सम्बन्ध करना दूपित है या नहीं ? यदि है तो क्यों है ।

मृष्टि के चादि में ऐसा हुचा था वा नहीं ?

उ॰ २३—अपने सगोत्र में विवाह करने में दोप यों है कि इससे शरीर और आत्मा में प्रेम व बलादि की उन्नति यथावत् नहीं होती। इसलिये भिन्न गोत्रों में ही विवाह सम्बन्ध करना उचित है। सृष्टि के खादि में गोत्र नहीं थे फिर यथा क्यों परिश्रम किया। हाँ पोपलिला में दच प्रजापित वा कश्यप एक ही व्यक्ति से सब सन्तान मानने से पशु व्यवहार सिद्ध होता है। इस को जो माने सो मानता रहे।

प्र० २४ - गायत्री जाप से कोई फल है या नहीं खीर है तो क्यों है ?

उ० २४—गायत्री का जप जो वेदोक्त रीति से करे तो फल अच्छा होता है, क्योंिक गायत्री के अर्थानुसार आचरण करना लिखा है। पोपलीला के जप के अनर्थ रूप फल होने की क्या ही कथा कहना है। कोई अच्छा वा बुरा किया हुआ कर्म्म निष्फल नहीं होता।

प्र०२५—धर्माधर्म्म मनुष्य के अन्तरीय भाव से होता है या कर्म के परिणाम से ? यदि कोई मनुष्य किसी डूबते हुए मनुष्य को बचाने को नदी में कूद पड़े और वह आप डूब जाय तो उसे आत्मधात का पाप होगा या पुण्य ?

उ० २५—मनुष्यों के धर्म श्रीर श्रधर्म भीतर श्रीर बाहर की सत्ता से होते हैं, जिनका नाम कर्म श्रीर कुकर्म भी है। जो किसी को बचाने के लिये परिश्रम करेगा श्रीर परोपकार

के लिये जिसका शरीर विमुक्त हो जायगा उसको विना पाप पुगय ही होगा । 🤞 👚

सत्य का चमत्कार देखिए कि यही बाबू बलदेवप्रसाद जिन्होंने सनातन धर्म्म सभा की त्यार से उपर्युक्त प्रश्न भेजे थे ब्यन्त को वैदिक धर्म्म की सत्यता सत्य का चमत्कार स्वीकार करने पर वाधित हुए ब्यौर ब्यार्थसमाज कर्मसाबाद के सभामद वन गये।

एक दिन महाराज लाला कालीचरण के बाग में छत पर बैठे हुए थे कि कुछ स्त्रियों के आने की आहट माछम हुई तो आपने तुरन्त ही अपने रारीर भीमा नहीं भूराज को बगल से पैरों तक बखा से ढक लिया। स्त्रियाँ आकर प्रणाम करके बैठ गई। उनमें से एक के साथ एक लड़का और दो लड़कियाँ थीं। आपने उससे लड़के का नाम पूछा, उसने भीमा बताया। आपने कहा कि इसका नाम भूराज अर्थात पृथ्वी में प्रकाशवान रक्यों और कहा कि लड़कियों को बिचा पढ़ाना, जब पढ़ जायँ तब विवाह करना, अभी यह छोटी हैं, विवाह की जहरी नहीं है।

महाराज के कर्मखाबाद रहते हुए बाबू मदनमोहनलाल के परिवार में एक मृत्यु हो हो गई थी । उन्होंने शव का अन्त्येष्टि संसार महाराज के प्रदर्शित विदिक्त रीत्यनुसार अन्त्येष्टि संस्कार नहीं किया था। इस पर उनकी विरादरी के लोगों ने बहुत विरोध किया, परन्तु वह विचलित न हुए।

एक दिन प्रातःकाल श्री महाराज लंटे हुए थे और लाला मोहनलाल, सभापित गौरितिगा सभा, पैर द्वा रहे थे। लाला मोहनलाल ने अत्यन्त तम्न अपने नहीं सब के भाव से महाराज से कहा कि महाराज! जो कुछ मैंने शास्त्रों में देखा मोक्त की इच्छा है और सुना है उससे मुक्ते ज्ञात होता है कि आप मोज के पूर्ण अधि-कारी हैं। क्या आपको इस शरीर से मोज पान की इच्छा नहीं है ? महाराज ने इस के उत्तर में कहा कि मैं अकेला मोज पाकर क्या करूँगा मेरी तो यह इच्छा है कि बहुतसे मनुष्यों को मोज भिले।

इस से स्पष्ट कलकता है कि महाराज के हृदय में आर्थ्यावर्त्त के लिये असीम द्या भरी हुई थी। उन्होंने ब्रह्मानन्द जैसे अलभ्य आतन्दकों आर्थ्यावर्त्त के उपकारार्थ छोड़ कर सांसारिक कप्ट-क्षेश में पड़ना स्वोकार किया। आर्थ्यावर्त्त के प्रति उनका हृदय करुणा से इतना कोमल होगया था

े यह प्रश्नोत्तर 'फ़र्रुवावाद का इतिहास' नामक पुस्तक से ज्यों के त्यों उद्धृत किये गये हैं। यह इतिहास आर्थ्यसमाज फ़र्रुवावाद की ओर से हाल में ही प्रकाशित हुआ है। पिण्डत लेखराम कृत उर्दू जीवन-चिरत में यहां प्रश्नोत्तर दिये हुए हैं, परन्तु उनकी भाषा में अनेक जगह भेद हैं और उत्तर संख्या ९ के भाव में भी। द्यानन्द-प्रकाश में भी यह प्रश्नोत्तर पिण्डन लेखराम की पुस्तक से ही लिये गये हैं। यह प्रश्नोत्तर 'भारत सुद्शा प्रवर्शक' पत्र में भी छए थे जो आर्थ्यसमाज फ़र्रुवावाद की ओर से प्रकाशित होता था। फ़र्रुवावाद के इतिहास में भी उक्त पत्र से ही लिये गये हैं। अतः उनका उपवर्षक रूप ही ग्राह्म है।

कि वह उसके सम्पूण दुःखों को दूर करना चाहते थे। जब कभी देश की दुर्दशासूचक कोई घटना उनके सम्मुख आजाती थी तो उन्हें मर्मान्त दुःख होता था।

एक दिन ऐसा हुआ कि एक ब्रामवासिनी बुढ़िया अपने युवा श्वादाह के लिये पुत्र के शव को गङ्गा तट पर लाई। वह इतनी दरिंद्र थी कि मृतक ईधन न मिला के दाह के लिये ईधन तक भी उपस्थित न कर सकी और उसने शव को दाह किये बिना ही गङ्गा में बहा दिया।

महाराज को जब यह वृत्त ज्ञात हुआ तो वह गद्गद्कएठ होकर करुगाखर में बोले "हाय हमारा देश इतना निर्धन होगया है कि मृतक शरीरों को काष्ठ तक भी नहीं मिल सकता।"

लाला मोहनलाल कहते थे कि मैंने महाराज को किसी विषय पर शोक प्रकट करते नहीं देखा था, परन्तु इस घटना से उन पर इतना प्रभाव पड़ा था कि उनके नेत्रों में अश्रु भर आये थे।

एक दिन महाराज ने कहा कि कुछ काल से परदेशी राजाओं ने हमारे देश से इतना धन हरण कर लिया है कि अब वह सबंधा धनहीन होगया है, परन्तु इस देश की बसुन्धरा इतनी उपजाऊ है कि अधिकार (स्वराज्य) पाने से थोड़े ही काल में इस देश को पुनः धनधान्य से पूरित कर देगी।

एक दिन सेठ निर्भयराम श्रीसेवा में उपस्थित हुए। महाराज ने उनसे पूछा कि सेठजी आनिन्दित हो? सेठजी ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज आपकी दया सच्चा छानन्द से पुत्र, पौत्र, धन, धान्य सब कुछ हैं। महाराज ने कहा कि धर्मा कर्म और आत्मा-परमात्मा से भिन्न अन्य वस्तुओं में आनन्द समभना अविद्या क। लक्षण है।

एक दिन महाराज ने प्रसङ्गवश कहा कि इस देश में अनेक मायिक दयानन्द दयानन्द उत्पन्न होंगे। ऐसे मायिक पुरुषों से वैदिक धर्म्म की रचा करना बड़ी सावधानी और बुद्धिमचा का काम होगा।

इन दिनों मिस्टर स्काट फर्फलाबाद के मैजिस्ट्रेड थे। वह स्वामीजी के व्याख्यान सुनने आया करते थे और उन्हें बहुत पसन्द करते थे। वह एक पैर कर्म-फल से कुछ लँगड़े थे। एक दिन उन्होंने स्वामीजी से पूछा कि कर्म्मफल का पता नहीं लगता। स्वामीजी ने उनसे प्रश्न किया कि आप के पैर में लँगड़ापन क्यों है ? स्काट साहब ने कहा कि ईश्वर की इच्छा। स्वामीजी ने कहा कि ईश्वर की इच्छा नहीं, यह कर्म्मफल है। सुख दु:ख भोग का नाम ही कर्म्मफल है। जिस भोग का कोई कारण दिखाई न दे वह पूर्व जन्म के कर्मी का फल है।

उन दिनों बाजार की नाप हो रही थी। बीच में एक मढ़िया थी जहाँ लोग धूप मेरा काम मन्दिर की तोड़ना नहीं है हटवा दीजिये। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि मेरा काम लोगों के मनोमन्दिरों से मूर्तियें निकलवाना है, ईट पत्थर के मंदिरों को तोड़ना फोड़ना नहीं है।

८ अक्टूबर सन् १८७५ को महाराज कानपुर चले गये। १२ अक्टूबर को प्रश्नों के उत्तर आर्य्यसमाज में सुनाये गये और प्रश्नकर्त्ता के पास भेज दिये गये और विज्ञापन का उत्तर भी यथोचित दे दिया गया।

कानपुर में महाराज १६-१०-१८७९ तक रहे। इन दिनों में आपने वेदभाष्य-रचना के अतिरिक्त अन्य कार्य्य नहीं किया। कानपुर में ठाकुर मुकन्द्रसिंह् कानपुर व मुन्नासिंह् छलेमर वालों को मुक़द्दमों की परवी के लिये मुख्तार-आम और मुंशी समर्थदान आदि कितप्य व्यक्तियों को पुस्तक बेचने और मूल्य उगाहने के लिये एजेन्ट नियत किया।

'इण्डियन मिरर' कलकत्ता २८-१२-१८७९ के ऋंक में महाराज के इस वार कानपुर पधारने के विषय में इस प्रकार लिखा था:—

"'इंडियन चर्च गजट' का संवाददाता कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि द्यानन्द सरस्वती के अनुयायी शीव्रता से वढ़ रहे हैं। उनके वाणों का लक्ष्य मूर्तिपृजा, मिथ्या-विश्वास और जातिभेद की सारी व्यवस्था हैं। उनके पिछजी वार के आगमन ने जिसे लगभग एक मास हुआ वहुत हलचल और मनमनी उत्पन्न करदी है और उनके आगमन का परिणाम कानपुर में वैदिक (आर्य) समाज की स्थापना हुई है।"

१७ अक्टूबर सन १८७९ को कानपुर से महाराज प्रयाग आये और ला॰ दुर्गाप्रसाद के वारा में उतरे। इस बार प्रयाग में महाराज की केवल ६ दिन प्रयाग स्थिति रही। महाराज के तीन व्याख्यान हुए-एक मृख्युत्पत्ति और दूसरा पुनर्जन्म, मृतकश्राद्ध और तीमरा नवीन वेदान्त पर। कालेज के कुछ छात्रों ने कुछ प्रश्न किये थे जिनका महाराज ने मन्तोपप्रद उत्तर दिया था। उन दिनों महाराज को ब्वर था और संप्रहर्णा रोग से भी पूर्णत्या मुक्त नहीं हुए थे। तो भी वे उपाकाल में उठकर स्नान करते थे और शरीर पर मृत्तिकालपन करते थे। एक जन भगवानदास को महाराज की योगिकया देखने की बड़ी इन्छा थी। एक दिन उमने छिप कर देखा जब वह उपाकाल में ध्यानावस्थित थे। उसने देखा कि महाराज भूमि से छः इश्व उपर हाता था।

२३ श्रक्टूबर सन् १८७९ को महाराज प्रयाग से मिर्जापुर पधारे और सेट रामरतन के बाग में टहरे। श्राप यद्यपि रुग्ण थे परन्तु परोपकार के कार्यों से मिर्जापुर श्रापको उपरित न थी। मिर्जापुर में इस श्रवस्था में भी श्रापने तीन व्याख्यान दिये जिनमें श्रोताश्रों की संख्या सहस्रों की होती थी।

गोसाई टोले में एक व्याख्यान सेठ रामरतन को कोठी में हुआ था । सेठजी ने

दयानन्दप्रकाश में इस घटना का संवत् १९३१ और म्यामीजी की योगिकिया देखनेवाले
 का नाम ठाकुरप्रसाद दिया है। देखो एष्ठ २३३।

—संग्रहकर्त्ता.

### चतुविंश ऋध्याय

व्याख्यान-स्थल में आपको पहुँचाने के लिये गाड़ी भेजन का वचन गाड़ी नहीं ऋाई तो दिया था, परन्तु किसी कारणवश वह गाड़ी न भेज सके। महाराज पैदल ही सही कभी नियत समय का अतिक्रमण न करते थे। जब गाड़ी न आई तो आप पैदल ही चल खड़े हुए और इस रुग्ण अवस्था में जो शारी-रिक कष्ट आपको हुआ उसकी लेशमात्र भी चिंता न की। नियत समय पर सभास्थल में पहुँच कर विद्या विषय पर एक ऋत्यन्त ऋोजःपूर्णे वक्तता दी जिसे सुनकर श्रोतावर्ग चिकत श्रौर मुग्ध होगये। व्याख्यान में श्रापने कहा कि विद्या विषय पर व्याख्यान जो व्यक्ति शिचा प्राप्त करके विद्या का व्यवहार नहीं करता उसके श्राचार्य-ऋण का परिशोध नहीं होता। श्रापने हिन्दू, मुसलमान, श्रंग्रेज प्रभृति सब जातियों के पिएडतों के पाएडत्य को धिकारा था कि यह लोग विद्या का अगौरव करते हैं । महाराज की वक्तता-शक्ति ऐसी अद्भुत थी कि आपकी वक्तता को सुनकर श्रीता उसे सत्य मानन पर बाधित होजाते थे। श्रोतात्रों में एक हमें आ़न्ति के कूप मारवाड़ी और उसके पुराहित भी थे। वक्तता समाप्त होने पर में क्यों डाल रक्या मारवाड़ी ने पुरोहितजी से पूछा कि महाराज ! वक्ता कैसी हुई ? पुरोहितजी ने कहा कि अच्छी हुई। उस पर मारवाड़ी ने कहा 'तो किर आपने हमें भ्रान्ति के कुँए में क्यों डाल स्वखा है ?'

वक्ता सुनकर कोई यह नहीं कह सकता था कि महाराज रुग्ण हैं। आपका स्वर सदा की भाँति उच्च और स्पष्ट था। आपका गर्जन सदा की भाँति सिंह के समान था।

मिर्जापुर के एक ब्राह्मण ने महाराज पर आत्तेप किया गही पर बैठने में था कि पहले आप पत्थर का तकिया लगाया करते थे और अब क्या देख है ? आंप गही पर बैठते और पलंग पर सोने हैं। आपने इसके उत्तर में कहा था कि इसमें क्या दोष है, ब्राह्मण आगे कुछ न कह सका।

वायू जनकथारीलाल आदि दानापुर निवासी प्रतिष्ठित सज्जनों ने मक्खनलाल आदि कतिपय सज्जनों को अक्टूबर सन् १८७८ में महाराज को दानापुर आशी नहीं दानापुर लिवा लाने के लिये दिखी भेजा था तो महाराज ने उनसे कह दिया जायंगे था कि जब हम काशी की ओर जावें तब हमें संवाद देना। कान-पुर पहुँच कर महाराज का काशी जाने का विचार वदल गया और

१२ अक्टूबर सन् १८७९ को आपने दानापुर आर्यसमाज के मन्त्री वाबू माधवलाल को पत्र लिखा कि अब हम काशी न जायंगे। पहले प्रयाग जायंगे फिर मिर्जापुर और मिर्जापुर से सीधे दानापुर जायंगे। इस पत्र में दानापुर के सज्जनों को वेदभाष्य की सहायतार्थ चन्दा एकत्र करने का भी आदेश था और निवास-स्थान के सम्बन्ध में लिखा था कि वह बस्ती से एक मील के अन्तर से हो जहाँ का जलवायु अच्छा हो और व्यख्यानस्थल नगर में हो। इस पत्र में हरिहर चेत्र के मेले पर भी जो कार्तिक पूर्णिमा को होता है जाने का विचार प्रकट किया गया था और वहाँ के लिये डेरे तम्बू आदि का प्रबन्ध करने को भी लिखा था। इसके

पश्चात् मिर्जापुर सं महाराज ने दूसरा पत्र २३-१०-७९ को दानापुर भेजा कि यदि हमें दानापुर चुलाना अभीष्ट हो तो ६ दिन के भीतर किसी को हमारे लिवाने के लिये भेज देना। तदनुसार दानापुर से पूर्वोक्त वाबू मक्खनलाल व एक जन शामलाल महाराज को लिवाने के लिये मिर्जापुर पहुँच गये। मिर्जापुर पहुँच कर इन लोगों ने महाराज के आदे-शानुसार दानापुर को पत्र भेज दिया कि महाराज ३० अक्टूबर को दानापुर मध्यान्होत्तर में पहुँचेंगे; उनके साथ तीन पिएडत (पं० भीमसन, पं० देवदत्त तथा एक अन्य पिएडत) एक साधु और एक मृत्य है। उनके भोजन, निवास-स्थान आदि का सुप्रवन्ध कर दिया जाय और कैम्प-मिजस्ट्रेट सं व्याख्यान के लिये आज्ञा लेली जाय।

जब महाराज मिर्जापुर से दानापुर गये तो किनारीदार धोती, किनारीदार दुपट्टा धारण करके और रेशमी कांट पहन कर बड़ी और चेन लगाकर गये थे।

# पञ्जविंश ऋध्याय

# कार्तिक संवत् १६३६,-ज्येष्ठ संवत् १६३७.

बि बि जनकथारीलाल, माधवलाल आदि कतिपय दानापुर निवासी सज्जनों की सन् १८६४ से ही मूर्तिपृजा में अरुचि होगई थी खौर वह आपस में धर्म-विषयों पर वार्तालाप किया करते थे। उन्होंने एक सभा भी स्थापित दानापुर करली थी और अपने को वह 'विचारपन्थी' कहा करते थे। इसके वर्ष दो वर्ष के पश्चात् मुं० कन्हैयालाल अलखधारी की पुस्तकें पढ़कर उन्होंने अपनी सभा का नाम 'हिन्दू सत्य सभा' रक्या । इसके पश्चात् बाबू जनकधारीलाल 'हिन्दू सत्य सभा' काशी में प्रथमावृत्ति सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुद्धास के कुछ रदी प्रूफों को पढ़कर स्वामीजी के उपदेशों की ओर आकृष्ट हुए। उन्होंने उन पूकों को दानापुर में अपने मित्रों को सुनाया जिन्होंने खामीजी की शिचाओं को बहुत पसन्द किया। इसके पश्चात् उक्त सभा के एक सभासद सत्यार्थप्रकाश की एक प्रति मोल ले आये, जिसे पढ़कर सभासद-सत्यार्थप्रकाश का गण स्वामीजी के अनुयायी हो गये और जनवरी सन् १८७८ में प्रभाव ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पढ़कर वह पूर्णतया वैदिक धर्म के सिद्धान्तां सत्य सभा की जगह पर त्रारुढ़ होगये और श्रीमहाराज से पत्र-व्यवहार त्रारम्भ हो गया । स्त्रापके स्रादेशानुसार एप्रिल सन् १८७८ में हिन्दू सत्य सभा ऋार्यसमाज का नाम भी 'श्रार्थसमाज' रख दिया गया । महाराज ३० प्रकटूबर सन् १८७९ को सयङ्काल के ६ बजे दानापुर पहुँचे । आर्य-समाज के सभासदों के अतिरिक्त सैकड़ों मनुष्य रेलवे स्टेशन पर स्वागत का समारोह आपके स्वागत को पहुँच गये थे। एक प्रकार का मेला सा लग गया था । बाजार में जब महाराज की सवारी पहुँची तो सहस्रों मनुष्य श्रापके पुनीत दशीनों से अपने नेत्रों को पवित्र और सप्त करने के लिए उपस्थित थे। आपने वाबू माधवलाल के गृह पर विश्राम किया। वहां चाय पी श्रौर कुछ देर श्रागन्तुकों से बातचीत की।

आगन्तुकों में वाबू उमाप्रमाद मुकर्जी हेडहर्क दक्षतर कैम्प-मैजिस्ट्रेट भी थे। उन्होंने आप से प्रश्न किया कि यद्यपि आपका कहना ठींक है, परन्तु यदि हमार बचन सुई के लोग हठ से न मानेंग तो आप क्या करेंगे। इसके उत्तर में आपने समान अन्दर चुभ कहा कि हमारा काम इतना ही है कि हमारे कथन को लोग कानों में जगह दें और जब वह पूरे तौर पर सुनलेंगे तो वह सुई की तरह अन्दर चुभ जायगा और निकालने से न निकलेगा। यदि उनका मिन्न या प्यारा एकान्त में पृष्ठंगा तो स्पष्ट कहदेंगे कि ठींक है, हठ या लोभ लालच से न कहें तो न कहें।

श्री महाराज ने तत्पश्चात् भोजन किया श्रीर फिर जोन्स साहब सीदागर के वँगल पर जो दीवालाज कहलाता है चले गये, क्योंकि उक्त स्थान ही आपके निवास के लिये

नियत किया गया था।

कम्प मीजस्टेट की स्थानों के लियं केम्प-मैजिस्ट्रेट से आज्ञा लेनी आवश्यक थी। ३१ अक्टूबर को उक्त अफसर ने निम्न शब्दों में आज्ञा दी।

"इन व्याल्यानों के होने में हमको कोई आपित्त नहीं है, परन्तु लेक्चरार और उनके मनावलम्बी वृसरों के चित्त न दुखावें जो उनसे भिन्न मित रखते हैं और मिस्टर गिलबर्ट इंस्पेक्टर पुलिस को सूचना दी जाव कि वह हुझ गुझा रोकने के लिये आवश्यक प्रबन्ध करें।"

२ नवस्वर सन १८७९ को एक विज्ञापन भी नगर में वितरित किया गया कि स्वामी

द्यानन्द सरस्वती दानापुर में मिस्टर जोन्स के दीवालॉज में ठहरे

स्थागमन की हैं, जिस किसी को उनसे मिलने की इच्छा हो वह प्रातःकाल आठ ग्चना वज से साढ़े नो वज तक और जिस दिन व्याख्यान न हो उस दिन सम्ध्या समय पाँच वज से दस वज तक भी उपस्थित होकर सत्थ-

श्रमस्य का निश्चय करके सस्य को प्रहण श्रीर श्रमस्य का त्याग करें। विज्ञापन में यह भी स्चना दी गई थी कि स्वामीजी के त्याख्यान प्रति दिन नये कटरें में वायू महावीरप्रसाद की दकान के सामने हुआ करेंगे।

वदनुसार महाराज के व्याख्यान २ नवम्बर सन् १८७९ से १६ नवम्बर तक केवल १६ नवम्बर को छोड़ कर हुए, जिनके विषय सृष्ट्युक्षित्त, देशोन्नति, व्याख्यानमाला विद्काल पर्म, पौराणिक, ईसाई, मुसलमानी मत खराइन, धर्म्म में एकता की आवश्यकता, ईश्वर की वाणी, शिल्ला का प्रकार, मूर्ति-प्जन-निपंध आदि पर हुए। प्रसङ्ग आने पर नवीन वेदान्त और ब्राह्म-समाज के मन्तव्यों की समीला भी हुई।

परिडत चतुर्भुज शैराशिकराज भी उन्हीं दिनों दानापुर पहुँच गये थे और पौराशिकों में वैठ कर बहुत ही डींग मारा करते थे कि मैं खामीजी को कई परिडत अर्तुभुज वार शास्त्रार्थ में परास्त कर चुका हूँ। उसकी इस प्रकार की वातें पाराशिकराज महाराज के कानों तक भी पहुँचीं तो आपने स्वेदारसिंह, सौदागर-सिंह को परिडत चतुर्भुज के पास भेजा कि वह बताएँ

#### पश्चविंश ऋध्याय

कि किस विषय पर शास्त्रार्थ करेंगे, परन्तु पिखतजी यही कहते रहे कि मैंने दयानन्द के अमुक २ स्थान पर हराया है और कोई ३२ स्थानों के नाम गिना दिये। तब नन्दलाल व रामलाल ने जो भाई भाई थे और जिनके गृह पर पिखत ठहरे हुए थे उन से कहा कि ऐसी व्यर्थ बातों से क्या लाभ, यदि आपने स्थामीजी को इतनी बार हराया है तो एक बार और हरादो, परन्तु यही रट लगाते रहे कि भैंने दयानन्द को अमुक २ स्थान पर हराया है श्रीर शास्त्रार्थ के विषय में कोई उत्तर नहीं दिया।

पौराणिकराज की हुए की उन्हें अपने गृह से निकाल दिया और तब बह थाने के पास ठाकरबाड़े में ठहरे।

महाराज ने चतुर्भुज के उक्त व्यवहार को सुनकर कहा कि वह कभी हमारे सामने नहीं त्रायेगा, दूर से ही शोर मचाता रहता है।

चतुर्भुज ने महाराज को चित पहुँचाने के लिए मुसलमानों से मेल कर लिया था और उन्हें महाराज का विरोध करने के लिए उकसाया था। चतुर्भुज के पौरािण्यकराज की पच्च के हिन्दू और मुसलमानों ने वह पड्यन्त्र रचा कि महाराज को नीचता शास्त्रार्थ के नियम निर्धारित करने के मिप से किसी स्थान पर बुला-कर पीटा जाय। तद्मुसार एक दिन जब व्याख्यान समाप्त होगया स्वामीजी की पीटने तो कुछ लोगों ने महाराज से कहा कि आप कारीसाह के गृह पर का पड्यन्त्र चलें जहाँ पिएडत चतुर्भुज भी आवेंगे और वहाँ शास्त्रार्थ के नियम निश्चित करलें। महाराज उनका विश्वास करके उस स्थान पर चले

गये। आपके साथ कई पुरुष और भी गये जिनमें पूर्वीक्त तीनीं व्यक्ति सुवेदारसिंह आदि भी थे। इनमें से कुछ लोग तो बाहर रह गये और कुछ महाराज के साथ उस गृह के अन्दर चल गये। महाराज ने वहाँ पहुँच कर कहा कि पिएडत चतुर्भुजजी कहाँ हैं सामने आवें श्रीर वातें करें। वहाँ बहुत से मनुष्य हिन्दू और मुसलमान उपद्रव करने के उद्देश्य से बैठे हुए थे। महाराज की बात को सुन कर गांविन्दशरण मन्त्री धर्म्मसभा ने उठ कर कहा कि परिडत तो यहाँ नहीं हैं उन्हें इस समय आँखों से कम सुकता है, आप मुक्तसे बातें कीजिये। महाराज ने उत्तर दिया कि यदि उन्हें आँखों से नहीं सुफता है तो मौखिक प्रश्नोत्तर करलें। गोविन्दशरण ने कहा कि वह आपके सामने नहीं आवेंगे क्योंकि वह कहते हैं कि हमें स्वामीजी के दर्शनों से प्रायश्चित्त लगता है। महाराज वोले कि वह कपड़े की आड़ से बात-चीत करलें। गांविन्दशरण ने फिर यही कहा कि वह नहीं आवेंगे आप मुक्तसे वात-चीत करलें । महाराज ने उत्तर दिया कि आप कौन हैं जो हम आप से बात-चीत करें । इतना सुन कर गोविन्दशरण ने दीपक बुक्ता दिया श्रीर सुब लोग ताली बजाने लगे। यह दृश्य देख कर सूबेदारसिंह आदि ने ललकार कर कहा कि दुष्टो, हम तुम सब को मार डालेंगे। महाराज के साथियों में से एक के पास लालटैन थी वह लालटैन लेकर आगे हुआ स्रोर महाराज उसके पीछे स्रोर गृह से बाहर निकल स्रायं। बाहर स्राकर महाराज को गाड़ी में विठा कर दीघालॉज पहुँचा दिया। सुबेदारसिंह ऋादि पर पौरागिकों के दुर्व्यवहार

का इतना शभाव पड़ा कि वह पौराणिक मत को छोड़ कर वैदिक धर्म्म के अनुयायी बन गयं और आर्थ्यसमाज के सदस्य होगये। फिर इन लोगों ने महाराज की रचार्थ यह नियम कर लिया कि व्याख्यान के आदि से अन्त तक आठ दस जन पहरा देते रहें, जिससे किसी

द्रष्ट को कोई कुचेष्टा करने का साहस न हो ।

इस घटना के पश्चात् कैम्प मैजिस्ट्रेट से सब-इंस्पैक्टर पुलिस ने रिपोर्ट कर दी कि शास्त्रार्थ से उपद्रव का भय है, तो उन्होंने बाबू दुर्गाप्रसाद, माधवलाल, महावीरप्रसाद श्रौर जनकथारीलाल के नाम १० नवम्ब १८७९ को एक ब्राह्मपत्र भेजा केम्प-मैजिस्ट्रेट की कि इस समय नगर में दो पिएडत आये हुए हैं जिनके धर्म्म भिन्न २ ऋाजा हैं त्र्यौर बहुत से लोग दोनों के सहायक हैं। दोनों के बीच में शास्त्रार्थ की बात-चीत हो रही है। शास्त्रार्थ में उपद्रव का भय है, यदि किसी प्रकार का भगड़ा वखेड़ा हुआ तो उसका उत्तरदायित्व आप लोगों पर होगा।

त्रार्यसमाज की त्रोर से किसी प्रकार भी शान्तिभङ्ग की त्राशङ्का न हो सकती थी।

आशङ्का हो सकती थी तो पौराणिकों की स्रोर से हो सकती थी स्रौर वह उपद्रव करने का यह भी कर रहे थे। परन्तु सब-इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट की आर्र्यसमाज के विरुद्ध, इस से प्रतीत होता है कि सब-

इन्सपैक्टर ने विपत्तियों के सिखाने पढ़ाने से ही ऐसा किया होगा। एक दिन पौराणिकदल के सहयोग से मुसलमानों ने व्याख्यान-स्थल के बहुत ही निकट एक मौलवी को व्याख्यान देने खड़ा कर दिया। उसने इस

मौलवी का व्याख्यान जोर से बेहूदा बकना आरम्भ किया कि महाराज के व्याख्यान में विन्न होने लगा। तय बाबू जनकधारीलाल ने इंस्पेक्टर गिलबर्ट से

शिकायत की । उसने आकर मौलवी का व्याख्यान बन्द करा दिया और स्वयम् कुर्सी डाल कर बैठ गया । वह व्याख्यान सुन कर इतना प्रसन्न हुन्ना कि इसके पश्चान् वह रोज व्या-ख्यान सुनने आता रहा और एक दिन एक पादरी और अपने कई अंग्रेज मित्रों को भा लाया।

एक दिन एक सज्जन ने महाराज से कहा कि आप इसलाम के विरुद्ध न कहा करें।

इसलाम के विरुद्ध न कहो।

सबइंस्पेक्टर का

पच्चपात

उस समय महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु सायङ्काल को जो व्याख्यान दिया वह त्यादि से अन्त तक इसलाम के सिद्धान्तों के विषय में ही दिया जिसमें उनकी तीव्र समालोचना की । व्याख्यान का आरम्भ ही इन शब्दों से किया कि कुछ छोकरों के छोकरे मुम से

कहते हैं कि मुसलमानी मत का खराडन मत करो, परन्तु मैं सत्य को नहीं छिपा सकता । जब मुसलमानों की चलती थी तब वह हम लोगों का तलवार से खएडन करते थे। अब यह अन्धेर देखों कि मुक्ते उनका जिह्ना मात्र से भी खएडन करने से निपेध करते हैं। मैं ऐसा अच्छा राज पाकर भला किसी की पोत खोलने से कभी रुक सकता हूँ। डेरे पर

श्राकर कहा कि यह समय ऐसा है कि कोई किसी को दूसरे मतों अंग्रेज़ी राज्य की की पोल खोलने और अपने मत की श्रेष्ठता दिखान से नहीं रोक बडाई सकता, श्रंगेजों के राज्य में यही बात बड़ाई की है। देखिये एक बार पञ्जाब के एक नगर में मैंने एक दिन ईसाई मत के खएडन पर





र्जगी लाट के सामने महर्षि द्यानन्द का ईसाई मत खण्डन (पृष्ठ ४८७)

#### पश्चितिश अध्याय

व्याख्यान दिया और इसका विज्ञापन पहले दे दिया था कि ऋाज ऋमुक विषय पर व्याख्यान होगा। इस बात को जान कर कई देशी और विलायती पादरी व्याख्यान सुनने आये और मैंने अपनी शक्ति के अनुसार प्रवल युक्तियों से ईसाई मत का खएडन जंगी लाट के सामने किया और बाइबल के परस्पर विरोध दिखाये। घटना-चक्र से ईसाई मत का खंडन जनरल राबर्ध भी व्याख्यानस्थल में पहुँच गये थे। व्याख्यान की समाप्ति पर उन्होंने मुक्त से हाथ मिलाया और कहा कि आप नि:-सन्देह बहुत निर्भीक हैं। जब आपने हमारे सामने हमारे मत का खुएडन निःसंकोच भाव

से किया तो अन्य किसी का आप क्यों भय करते होंगे।

एक दिन ठाकुरप्रसाद सुनार ने महाराज से पूछा कि महाराज मेरी सन्तानें जीवित नहीं रहतीं और मेरा विश्वास है कि उनकी मृत्यू भूतों के कारण होती मृतों का भय कसे है, त्राप कोई ऐसा उपाय बताइये जिससे कि मैं भूतों के भय से रिचत रहूँ। महाराज ने उससे कहा कि तू नित्यप्रति दोनों समय सन्ध्या हवन किया कर श्रीर हवन करते समय अपनी स्त्री को भी पास विठा लिया कर । फिर जो सन्तान होगी वह जीवित रहेगी । कहते हैं कि उसने ऐसा ही किया। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसके पश्चात् उसके सन्तान भी हुई ऋौर जीवित भी रही।

इसी ठाकुरदास ने कुछ दिन पहले ही पहली स्त्री के जीते जी दूसरा विवाह किया था । महाराज को यह ज्ञात न था । एक दिन उसने महाराज से एक विवाह स्रोर निवेदन किया कि मुक्ते योगाभ्यास की विधि बताइये। महाराज ने करलो उत्तर दिया कि एक विवाह और कर लो, तुम्हारा योग पूरा हो जायगा। यह सुन कर वह अवाक् रह गया।

यही ठाक्करदास कुछ दिन के लिये आर्थ्यसमाज दानापुर का सदस्य भी होगया था, परन्तु एक सभासद को दुर्वचन कहने पर सदस्यता से अलग कर नियमित्रह्म कार्य दिया था। महाराज के आगमन पर उसने महाराज से पुनः सदस्य के हम पच्चपाती नहीं बनने की इच्छा प्रकट की और जब महाराज ने आर्घ्यसमाज के श्रिधिकारी वर्ग से उसके विषय में कहा तो उन लोगों ने कहा कि यदि आप उसे नियमों के विरुद्ध सभासद बनाने की आज्ञा दें तो हम उसे पालन करने पर उद्यत हैं, नहीं तो उसे अपने पूर्व अपराध की जामा माँगनी चाहिये और पुनः प्रविष्ट होने के लिये त्रावेदन पत्र देना चाहिये। महाराज ने उत्तर दिया कि त्राप लोग ठीक कहते हैं, नियमविरुद्ध कार्य करने के हम पन्नपाती नहीं हैं।

महाराज ने ठाकुरप्रसार से प्रसङ्ग उठने पर कहा था कि अलख-सोमलता नन्दा के उस पार सोमलता मिलती है और वह ११ प्रकार की है। एक दिन एक व्यक्ति जो भाँग बहुत पिया करता था महाराज की सेवा में उपिथत हुआ और प्रश्न किया कि चित्त किस प्रकार एकाप्र हो सकता है। चित्त भाँग पीने से महाराज ने ईपत्-स्मित भन्नी धारण करके उत्तर दिया कि भाँग पीने एकाम्र होगा सं। वह इसे सुन कर विस्मित भी हुआ और लिजित भी। महाराज को उसके दुर्व्यसन का ज्ञान न था।

एक दिन एक व्यक्ति ने बारा में से एक गुलाब का फूल तोड़ लिया। महागज ने उसे दंख कर कहा कि तुम ने अन्छा नहीं किया। यह यह वृत्त पर फूल तोड़ा ऋन्छा लगा रहता तो कितनी वायु को सुगन्धित करता। जब महाराज न किया अन्दर जाकर बैठे तो वह चँवरी से मक्खो उड़ाने लगे। इस पर उस व्यक्ति ने आत्तेप किया कि फूल तोड़ने से तो आप निपेध करते हैं क्या आप की चँवरी से मक्खियों को कप्ट नहीं होता? महाराज ने उत्तर दिया कि दुःख-दायक प्राणियों के रोकने में तुमजैसे मनुष्यों ने विन्न डाला है जिससे भारत गारत होगया। तुम जैसे निर्वल और कायर मनुष्यों से रगा-भूमि में क्या हो सकता है?

दानापुर में एक जन ठाकुरदास घड़ीसाज था, वह निवाजदास के पन्थ का था।

निलाजदास एक साधु हुन्त्रा है जिसकी समाधि लखनक के जिले में तीन वर्ष का दर्द वधरियागूलर नामक एक प्राम में है। यह लोग उसके बनाये हुए एक च्या में दूर प्रन्थों को मानते हैं और प्रगाव का जाप और प्रागायाम करते हैं। ठाकुरदास को प्रागायाम करते हुए एक रोग होग्या था, उसके

नाभिकमल की वायु बिगड़ गई थी जिससे उसके नाभिस्थान में दर्द रहा करना था और भूख कम होगई थी और वह निर्वल होगवा था। उसे तीन वर्ष से यह कप्रथा। उसने महाराज से अपनी दशा कही तो महाराज ने उसे चिन लिटाया और उसके घुटने खड़े करा कर और पैर जुड़वा कर अपने पैर उसके पैरों पर रक्वे और उसके सिर को दूसरे मनुष्य के हाथ का सहारा दला कर इस प्रकार उठाया कि उसके पैर घरनों से न उठने पाये। ऐसा करने से उसका दर्द जाता रहा और किर कभी न हुआ। महाराज ने उससे घड़ी का खोलना और उसके पुर्जों का यथास्थान लगाना सीखा था और उसने आप को एक चिमटी और पेचकश दिया था। महाराज ने उसे उनका मूह्य देना चाहा परन्तु उसने न लिया।

इसन महाराज से यह प्रश्न भी किया था कि जब ईश्वर का नाम है ईश्वर ध्यानद्वारा तो उसका कुछ रूप भी होगा। उसके रूप को किस प्रकार देखा प्रत्यच्च होता है जा सकता है। महाराज ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है और अरूप है, उसका साचान् ध्यान से होता है, जिस प्रकार अत्यन्त

सृक्ष्म कण आकाश में उड़ते फिरते हैं और दिखाई नहीं देते। परन्तु जब किसी कमरे में सूर्य्य की किरणें किसी भरोखे में होकर आती हैं तो वह कण दिखाई देने लगते हैं इसी प्रकार ईश्वर भी हर जगह है, परन्तु वह ध्यान द्वारा ही प्रत्यत्त होता है।

इसी ठाकुरदास को महाराज ने एक दिन परिडत चतुर्भुज जी के पास यह कहला हम परिडत चतुर्भज कर भेजा कि यदि परिडतजी हमारे सामने आकर मूर्ति-पूजा को की ५००) देंगे सिद्ध करदें तो हम उन्हें ५००) रुपये भेंट करें, परन्तु परिडतजा ने स्पष्ट कह दिया कि हम उनके सामने नहीं जायंगे।

एक हलवाई पिण्डत चतुर्भुज के बह्काने िसखाने से महाराज से आकर मूर्त्तिपूजा पर व्यथ वितरहा वाद किया करता था और अर्ण्ड-वर्ण्ड वका हमें दिक न कर, अन्य- करता था। एक दिन महाराज ने उससे कहा तूराज आकर हमें था अंग मंग होजायगा दिक करता है और हमारा समय नष्ट करता है, ऐसा न किया कर,

#### पञ्चविंश अध्याय

श्चन्यथा तेरा श्रङ्ग-भङ्ग हो जावेगा, क्योंकि वेद में मूर्त्ति-पूजा कदापि नहीं है, ऐसा करनां महापाप है। इस पर उसने कोध में श्चाकर महाराज के लिये कुछ श्वनुचित शब्द कहे। कहते हैं कि इस घटना के दस बारह दिन पीछे ही उसे गुलिन कुछ होगया श्रीर वह मर गया।

एक दिन जोन्स साहब सीदागर जिनके बँगले दीघालॉज में महाराज ठहरे हुए

थे मिस्टर शरिवयर त्रोवरियर त्रौर कई पादरी त्रौर मेंमों को साथ लेकर महाराज से मिलन को त्राय, महाराज ने उठ कर उनसे शिष्टाचार हाथ मिलाया त्रौर उन्हें कुर्सियों पर विठाया। इससे त्रंप्रेज लोग कुछ त्राश्चर्यान्वित हुए।

जोन्स साहव ने महाराज से कहा कि आप कुछ कहें। महाराज ने उत्तर दिया कि हम तो प्रतिदिन ही व्याख्यान देते हैं आज हम आप लोगों से ही यारोपियन लोगों कुछ सुनना चाहते हैं, परन्तु उन्होंने यही आग्रह किया कि महाराज से वार्तालाप ही कुछ कथन करें। इस पर महाराज ने निम्न प्रकार कथन किया:—

स्वामीजी—देखिये ईश्वर की बनाई हुई जितनी वस्तुएँ, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, मेघ, वायु आदि हैं वह सब मनुष्यों के लिये समान हैं ऐसे ही ईश्वरीयधर्म भी सब के लिये समान होना चाहिय वा नहीं।

श्रागन्तुक सज्जन—श्रवश्य, सब के लिये समान होना चाहिये।

स्वामीजी—कल्पना कीजिए कि सब धर्मों का जो संख्या में एक सहस्र हैं, एक मेला लगा हुआ है जिसमें हरएक धर्म्म के उपदेष्टा अपने २ धर्म्म को सचा और मुक्ति दिलाने वाला बताते हैं और दूसरे नौ सो निन्यानवे धर्मों को मूठा कहते हैं। अब आप बतावें कि कौनसा धर्म सचा है ?

श्रागम्तुक सज्जन-न्याय के श्रनुसार तो सब ही भूठे हैं।

स्वामीजी—परन्तु सब सर्वथा भूठे नहीं हो सकते हरएक में कुछ न कुछ समाई खबरय है। खब कल्पना कीजिये कि एक जिज्ञासु उस मेले में खाता है और वह हरएक सम्प्रदाय के उपदेशक के पास जाकर प्रश्न करता है कि सत्य बोलना, चोरी न करना, द्या करना अच्छा है वा भूठ बोलना, चोरी करना, अत्याचार करना, तो सब एकमत होकर कहते हैं कि सत्य बोलना खादि खच्छे हैं खौर भूठ बोलना खादि बुरे हैं। खतः वह जिज्ञासु इसी प्रकार उन सब बातों को जिन में सब का एकमत है एकब कर लेता है और उन्हीं बातों को वह सत्यधर्म्म मानता है। वही धर्म्म ईश्वरीय धर्म्म है। इस धर्म्म में कहीं ऐसा नहीं है कि महम्मद का खाश्रय लिये विना वा ईसा पर विश्वास किये विना मोत्त नहीं मिल सकता। खब खाप को यदि इस में कुछ कहना हो तो कहिये।

जोन्स साहय - छाप इस प्रकार से कथन करते हैं कि उस के विरुद्ध कुछ कहना अखरता है। परन्तु जब श्राप के ऐसे विचार हैं तो श्राप छूतछात क्यों मानते हैं ? हमारे

साथ खाने में चाप को क्या चापत्ति है ?

स्वामीजी —िकसी के साथ खाने न खाने में हम धर्म्म अधर्म नहीं मानते। इन वातों का सम्बन्ध देश और जाति की रीति से हैं न कि धर्म्म से। मैं आप से पूछता हूँ कि क्या आप अपनी पुत्री का विवाह किसी देशी ईसाई से करना चाहेंगे ?

जोन्स साहब-नहीं।

स्वामीजी—धर्माधर्म के विचार से वा अपनी जाति की रीति और आचार के विचार से ? जानस साहव—जाति की रीति और आचार के विचार से ।

स्वामीजी—इसी प्रकार हम भी देशाचार के विचार से आप लोगों के साथ खान-पान नहीं करते, अन्यथा हम इसे धर्म के विरुद्ध नहीं मानते।

जोन्स साहव ने महाराज से पृछा कि आप रामचन्द्रजी को परमेश्वर मानते हैं कि नहीं तो आपने उत्तर दिया कि नहीं। तब जोन्स ने कहा कि हिन्दू मूर्त्ति क्यों पृजते हैं? महाराज ने उत्तर दिया कि अविद्या के कारण, जैसे ईसाइयों में भी बहुतसे लोग ईसा, मिर्यम की मूर्त्ति पृजते हैं। मूर्त्ति-पृजा हिन्दु आं का धर्म नहीं है क्योंकि वेदादि सच्छाकों में मूर्त्तिपृजा की कहीं आहा। नहीं है। बात यह कि महापुरुपों की स्मृति में अद्धालु लोगों ने उन की मूर्त्तियाँ बनाई, पीछे लोग उन की पृजा करने लगे। यह बात हिन्दु औं और ईसाइयों में एक-जैसी है।

इस पर त्रागन्तुक निरुत्तर होगये और महाराज के वार्तालाप से प्रसन्न होकर चल गये।

एक दिन जोन्स साहव फिर एक पादरी का साथ लेकर महाराज से मिलने आये।

उस दिन महाराज ने उनसे पूछा कि आप पुण्य किसे समभते हैं।

एक पादरी से बात-चीत जोन्स साहव ने कहा कि ऋाप ही बताइये। तब महाराज ने कहा कि जिस कार्य से बहुत से लोगों का उपकार हो बही पुराय है। इसे जोन्स साहव ने स्वीकार किया। फिर महाराज ने उन्हें समकाया कि एक

गौ की रचा करने से सहस्रों मनुष्यों का उपकार होता है अतः उसका वध करना पाप है वा

नहीं। इस पर साहब ने कहा कि हाँ सिद्ध तो ऐसा ही होता है। गोरचा फिर महाराज बोल कि जो सिद्ध होजाय उसके श्रानुसार चलना भी

चाहिय, त्रातः श्राप गोमांस खाना छोड़दें। साहव न प्रतिज्ञा की कि

त्राग को हम गोमांस नहीं खायेंग, परन्तु वकरे त्रादि का खायेंगे।

साहब की प्रतिका महाराज ने कहा कि हम आप को वकरे आदि का मांस खाने की आज्ञा नहीं दंते, परन्तु गोमांस खाने का अवश्य निर्पेध करते हैं।

दानापुर में बाबू माधवलाल आदि कई सज्जनों ने महाराज से यज्ञोपवीत लिये थे। दानापुर में महाराज की दिनचर्या इस प्रकार थी कि प्रातःकाल वह बहुत सबेरे उठते

थे, परन्तु किस समय उठते थे यह कोई नहीं जानता । उठकर और

िदनचर्या शौचादि से निष्टृत्त होकर भ्रमण करने जाते थे। कभी २ तो बांकेपुर के पास तक भ्रमण करते चल जाते थे। भ्रमण के पश्चात चाय पीत

थं श्रीर फिर ११ वजे तक वेदभाष्य श्रीर वेदाङ्गप्रकाश लिखाते थे । तदनन्तर स्नाम करके भोजन करते थे । कुछ देर विश्राम करने के पश्चात दर्शकों से वात-चीत करते रहते थे श्रीर फिर व्याख्यान देने चले जाते थे । रात्रि के दस वजे के पश्चात किसी को अपने पास न रहने देते थे। महाराज बहुत दिनों से संबह्णी रोग से श्राकान्त थे, उसके उपशमनार्थ वह सरस्वती वूर्ण वनाकर खाया करते थे ! इानापुर में उनके मसूड़ों श्रीर गले में सूजन होगया था ।

#### पश्वविंश ऋध्याय

महाराज व्याख्यान नियत समय पर आरम्भ करदेते थे, श्रोताओं के आने की प्रतीचा न करते थे।

दानापुर से हरिहर चेत्र के मेले पर भी जाने का महाराज का विचार था, परन्त वहाँ आपके ठहरने आदि का समुचित प्रवन्ध न हो सका अतः आप वहाँ नहीं गये।

दुर्गा श्रवस्थी नामक एक जन कान्यकुच्ज ब्राह्मण की इच्छा थी कि वह महाराज के

व्याख्यान सुने, परन्तु अपने जाति के मनुष्यों के भय से वह व्या-श्रीमुख से उपदेश ख्यान में प्रकट रूप से नहीं जा सकता था, यदि जाता भी तो चोर सुनने की इच्छा के समान बाहर ही खड़ा रहता। महाराज के मुखारविन्द से कुछ अवण करने की इच्छा इतनी बलवती हो उठी कि यह ज्ञात करके कि

महाराज रात्रि में ही तीन चार बजे भ्रमणार्थ निकल जाते हैं वह पहले से ही उनके मार्ग में जा बैठा श्रौर जब महाराज वहाँ पहुँचे तो वह उनके पीछे २ होलिया। महाराज ने उससे पूछा कि तू कौन है तो उसने अपना नाम धाम बताकर कहा कि मेरी आपके मुख से कुछ उपदेश सुनने की उत्करठा है, परन्तु मैं ऋपनी बिरादरी के भय से ऋापक व्याख्यानों में नहीं श्रा सकता। वार्ते करता २ वह महाराज के बँगले तक पहुँच गया तो महाराज ने उससे

कहा कि निजस्थान पर त्राकर जो पूछना चाहो पूछ लेना। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैं ख्रवश्य सेवा में उपस्थित होऊँगा.

श्रपने चरणा मरे मस्तक पर लगादो परन्त इस समय मेरी यही श्रद्धा है कि श्राप श्रपन चरण मेरे मस्तक पर लगादें । महाराज ने कहा कि इसका क्या फल होगा। यदि और कोई बात पूछनी हो तो कही अन्यथा हम जाते हैं। उसने फिर अपनी प्रार्थना को द्रहराया तव महाराज ने यह कहकर कि इसका फल तो कुछ होगा नहीं, परन्त यदि तेरी यही इच्छा है तो ले, अपने पैर का अँगूठा उसके मस्तक से लगादिया और वह अपने को

धन्य समभता हुआ अपने घरको चला गया।

'इण्डियन मिरर' कलकत्ते के अंग्रेजी दैनिक के सम्पादक को दानापुर से किसी विद्वेषी ने लिख भेजा कि खामी दयानन्द ने एक दिन एक देव-मर्त्ति देव-मृत्ति पर पदाघात पर पदाघात किया और इस कारण बहुतसे लोग उनसे विरक्त हो गये और उनके व्याख्यानों में जाना वन्द कर दिया। सम्पादक न भी विना अनुसन्धान किये ही इस समाचार को सम्पादकीय-नोट के रूप में अपने पत्र में स्थान दे दिया। यह समाचार सर्वथा मिथ्या था। किसी व्यक्ति ने भी महाराज के व्याख्यानों से असन्तुष्ट होकर जाना नहीं छोड़ा, प्रत्युत अनेक मनुष्यों ने मूर्त्तिवृजा छोड़ कर वैदिक धर्म्म स्वीकार किया और कई हो आर्यसमाज के सदस्य भी वन गये।

एक रात्रि को महाराज सहसा उठ कर इधर उधर दहलने लगे। उनके पांव की त्राहट सुनकर एक कर्मचारी की भी त्राँख खुल गई। उसने पछा दिलतों की चिन्ता ने कि महाराज कोई कप्र है। उन्होंने एक लम्बी साँस खींची और विकल कर दिया बोले कि ईसाई लोग दलितों को ईसाई बनाने का भरसक यन कर रहे हैं और रुपया पानी की तरह वहा रहे हैं। इधर हिन्दुओं के

धर्मा-नेता हैं जो कुम्भकर्ण की नींद सो रहे हैं। यही चिन्ता मुक्ते विकल कर रही हैं। ४९१

एक दिन एक सज्जन ने महाराज से कहा कि श्राप तो ऋषि हैं। महाराज ने कहा कि ऋषियों के श्रमाव में श्राप मुक्ते चाहे जो कहलें। परन्तु यदि में साधारण विद्वान में कणादादि के समय में हुआ होता तो मेरी गणना साधारण भी न गिना जाता विद्वानों में भी कठिनता से हाती।

दानापुर से महाराज ने १९ नवम्बर सन् १८७९ को काशी के लिये प्रस्थान किया। काशी पहुँच कर महाराज विजयनगर महाराजा के आनन्द वाग्र में ठहरे।

इन दिनों महाराज का शरीर संग्रहणी रोग के कारण दुर्वल हो रहा था। महाराज ने मार्गशीर्ष कृष्णा ३ अर्थान् १ दिसम्बर को एक विज्ञापन छपवा काशी कर नगर के हाट, वाजार, घाट, राजपथ पर लगवा दिया। वह विज्ञापन संस्कृत श्रीर आर्यभाषा दोनों में था। हम उसके आर्य-

भाषा के भाग को नीचे उद्धृत करते हैं:-

#### विज्ञापन पत्र

सब सज्जन लोगों को विदित किया जाता है कि इस समय पिएडत स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज काशी में आकर श्रीयुत महाराजे विजयनगर के अधिपति के श्रानन्द्वारा में जो महमूदरङ्ग के समीप है, निवास करते हैं। वह वेद मत का शहरा करके उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं मानते । किन्तु जो-जो ईश्वर के गुण, कर्म, खभाव और वेदोक्त १-सृष्टिक्रम, २-प्रत्यज्ञादि प्रमाण, ३-स्राप्तों का स्त्राचार और सिद्धान्त तथा ४-स्रात्मा की पित्रता और विज्ञान से विरुद्ध होने के कारण पापाणादि मूर्त्तिपूजा, जल और स्थल विशेष पापनिवारण करने की शक्ति, ज्यास मुनि आदि के नाम से छल से प्रसिद्ध किये नवीन, व्यर्थ पुराण नामक आदि, ब्रह्मवैवर्त्तादि प्रन्थ, परमेश्वर के अवतार व ईश्वर का पुत्र होके श्रपने विश्वासियों के पाप त्तमा कर मुक्ति देनेहारे का मानना, उपदेश के लिये श्रपने मित्र पैगम्बर को पृथ्वी पर भेजना, पवतों का उठाना, मुदों का जिलाना, चन्द्रमा का खएड करना, कारण के विना कार्य्य की उत्पत्ति मानना, ईश्वर को नहीं मानना, स्वयम् ब्रह्म वनना अर्थात् ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु कुछ भी न मानना, जीव ब्रह्म को एक ही समभना, कएठी, तिलक और रुद्राज्ञादि धारण करना और शैव, शाक्त, वैध्णव, गाणपत्यादि सम्प्रदाय आदि हैं, इन सब का खण्डन करते हैं। इससे इस विषय में जिस किसी वेदादि शास्त्रों के ऋर्य जानने में कुशल, सभ्य, शिष्ट, त्र्याप्त विद्वान को विरुद्ध जान पड़े, त्र्यपने मत का स्थापन त्र्रौर दूसरे के मत का खएडन करने में सामर्थ्य हो वह खामीजी के साथ शास्त्रार्थ करके पूर्वीक व्यव-हारों का स्थापन करें। इसमें विरुद्ध मनुष्य कभी नहीं कर सकता। इस शास्त्रार्थ में वेद मध्यस्य रहेंगे। वेदार्थ निश्चय के लिए जो ब्रह्मा से लेक जैमिनि मुनि पर्य्यन्त के बनाये एतरेय ब्राह्मण से लेक पूर्वमीमांसा पर्व्यन्त वेदानुकूल आर्ष प्रनथ हैं वह वादी और प्रतिवादी उभय पत्तवालों को माननीय होने के कारण माने जावेंगे श्रौर जो इस सभा में सभासद हों वह भी पत्तपात रहित, धर्मा, अर्थ, काम और मोत्त के खरूप तथा साधनों को ठीक र जानने, सत्य के साथ प्रीति त्रौर त्रसत्य के साथ द्वेष रखने वाले हों, इनके विपरीत नहीं। दोनों पत्त वाले जो कुछ कहें उसका शीव लिखने वाले तीन लेखक लिखने जावें। वादी 493

|  |  | • |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | · |
|  |  |   |   |

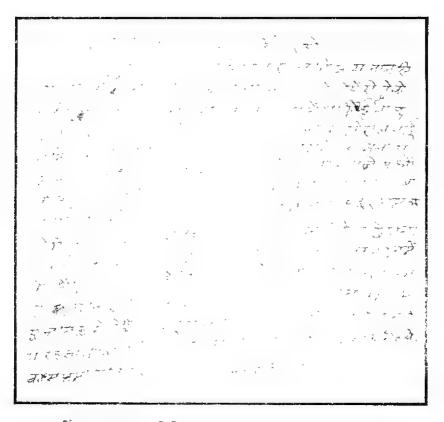

महर्षि द्यानन्द का हस्वित्वित एव वनारस के राजा शिवप्रसादती के प्रति ( पृष्ट ५५३ )

#### पश्चविंश ऋध्याय

श्रीर प्रतिवादी श्रपने २ लेख के श्रन्त में श्रपने २ लेख पर हस्ताच्चर से श्रपना २ नाम लिखें। तब जो मुख्य सभासद् हों वह भी दोनों के लेख पर हस्ताच्चर करें। उन तीन पुस्तकों में से एक वादी, दूसरा प्रतिवादी को दिया जाय श्रीर तीसरा सब सभा की सम्मति से किसी प्रतिष्ठित राजपुरुप की सभा में रक्खा जावे कि जिससे कोई श्रन्यथा न कर सके। जो इस प्रकार होन पर भी काशी के विद्वान् लोग सत्य श्रीर श्रसत्य का निर्णय करके श्रीरों को न करावेंगे तो उनके लिये श्रत्यन्त लजा की बात है, क्योंकि विद्वानों का यही स्वभाव होता है जो सत्य श्रीर श्रसत्य को ठीक २ जान के सत्य का प्रहण श्रीर श्रसत्य का परित्याग कर दूसरों को कराके श्राप श्रानन्द में रहना श्रीरों को श्रानन्द में रखना।

परिडत भीमसेन शम्माः

इसी विज्ञापन में यह भी सूचना थी कि ६ कर्मचारियों की आवश्यकता है और यह भी कि सन्ध्या के चार बजे से लेके रात्रि के दस बजे पर्यन्त स्वामीजी को सबसे मिलने और वात-चीत करने का अवकाश प्रतिदिन रहता है।

इस विज्ञापन के वितरण होने के पश्चात् नगर की दशा का वर्णन काशी के समाचार पत्र 'आर्यिमित्र' ने इन शब्दों में किया था "जब से स्वामीजी ने

काशी की दशा आकर विज्ञापन दिया है तब से सारे नगर में भूकम्प सा हो रहा है। कोई स्थान उनकी चर्चा से खाली नहीं दीख पड़ता। श्रुद्रलोगों

ने भी स्वामीजी के ऊपर निरे असत्य विज्ञापन बना कर जहाँ तहाँ लगा दिये हैं। कोई लिखता है मैंने उसे अमुक नगर में हरा दिया था, परन्तु उसका निर्दोप पत्र नहीं छापा कि जिससे उसका लेख विश्वासयोग्य होवे। कोई कहता है कि मैं अब उन को हरा कर पार्थिवपूजा कराऊँगा।" एक पिएडत ने लिखा है कि पुरानी व कुरानी व किरानी आदि के विरुद्धवादी स्वामी को हम हरावेंगे।" " कुछ समाचार पत्रों ने भी पन्तपात परुड़ा है और जो जी में आया विना विचारे लिख मारा है। 'किव वचन-सुधा' ने तो स्वामीजी को नास्तिकाचार्य, धूर्ताशरोमिण तक कह डाला। ८ दिसम्बर सन् १८७९ के 'किव वचन-सुधा' ने लिखा कि वाबू प्रमदादास के सम्मुख स्वामीजी हिचक २ कर बातें करते थे। इस पर 'आर्ट्य-मित्र' ने लिखा कि यह सर्वथा निर्मूल है बल्कि उक्त वाबूजी स्वयम अपने अभिप्राय का प्रतिपादन यथावत नहीं कर सके। हाय न जाने ऐसी असत्य वातों को वेधड़क प्रचार करने से लोगों को क्या लाभ होता है ?

१५ दिसम्बर अर्थात् मार्गशीर्प शुक्क २ को कर्नल आह्काट और मैडम ब्लैवैटस्की वम्बई से महाराज से मिलने आये मिस्टर सिनेट 'पायोनियर' के कर्नल और मैडम सम्पादक भी उनके साथ थे और आनन्द बाग़ में ही दूसरे मकान में ठहरे। कर्नल और मैडम से महाराज की वात-चीत दामोदर नामक

दुभाषिये के द्वारा होती थी। १६ दिसम्बर को राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई० कर्नल और मैडम से मिलने आये और महाराज से कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राजा शिवप्रसाद महाराज ने एक मनुष्य को भेज कर राजा साहब के आने की सूचना

अनके पास भेज दी। जब तक वह कर्नल और मैडम के पास न गये

तव तक वह महाराज से वातें करते रहे। यही राजा साहब का महाराज से अन्तिम मिलन था।

म्वामीजी ने सब पिड़तों को शास्त्रार्थ का खुला चैलेंज दे रक्खा था, परन्त काशी के किसी परिडत ने भी उसे स्वीकार करके महाराज के सामने आने का किसी के। शास्त्रार्थ का साहस नहीं किया। तब महाराज ने व्याख्यान देने का सङ्करप किया। साह्य न हुआ त्रीर विज्ञापन द्वारा जनसाधारण को सूचना दे दी गई कि महाराज २० दिसम्बर को बङ्गाली टोला के स्कूल में बक्ता देंगे । इसी विज्ञापन में यह सचना भी थी कि कर्नल बाल्काट का भी उसी दिन और उसी समय व्याख्यान होगा। उस सचना को पाकर पौराणिक दल में खलवली मचगई। वह यह कब सह सकते थे कि म्बामीजी मूर्ति-पूजा के गढ़ में ही खल बन्दों उसका खएडन मेजिस्टट के कान करें। अतः कुछ संभ्रान्त और प्रभावान्वित हिन्दुओं ने काशी के भरे गये मैजिम्ट्रेट मिस्टर वाल से जाकर कहा कि यदि स्वामी दयानन्द का व्याख्यान होगा तो उपद्रव हो जायगा। उन्हीं दिनों मुसलमानों का महर्रम का त्योहार भी था। मैजिस्ट्रेट ने विना कोई अनुसन्धान किये यह आझा निकाल दी कि स्वामी द्यानन्द काशी में किसी धार्मिक विषय पर व्याख्यान न दें। इस त्राज्ञा की भी मूचना पहले से स्वामीजी को नहीं दी गई। जब स्वामीजी व्याख्यान-स्थल में पहुँचे श्रीर व्याख्यान देने खड़े हुए तो पुलिस के एक कर्मचारी व्याख्यान बन्द ने मैजिम्ट्रेट का आज्ञापत्र उन्हें दिया। महाराज व्याख्यान देने से

भक्त गये, परन्तु कर्नल का व्याख्यान हुन्ना। मजिस्ट्रेट को पत्र २१ दिसम्बर को खामीजी ने निम्नलिखित पत्र मैजिस्ट्रेट को लिखा:—

श्रीमन् !

क्या आप मुक्ते वताने की कृपा करेंगे कि आपकी कल की आज्ञा कि मैं सम्प्रति व्याख्यान न हैं, किन आधारों पर निहित थी। आपकी सूचनार्थ उस आज्ञा की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ भेजी जाती है। मैं आपका उपकृत हूँगा यदि आप मुक्ते यह भी वतायेंगे कि यह प्रतिवन्ध कितने समय तक रहेगा। आपकी सुविधानुसार आपके उत्तर का प्रतीचक। आपका प्रतिप्राभाव-सम्पन्न.

दयानन्द सरस्वती स्वामी ।

इस पत्र का कोई उत्तर प्राप्त न होने पर महाराज ने एक निवेदन पत्र लेफ्टिनेएट गवर्नर व चीक कमिश्रर को भेजा जिसके उत्तर में सर्कार के जूनियर लाट साहब को पत्र सेकेटरी पी० स्मीटन साहब की सं० ४६१ तारीख २४ करवरी सन् १८८० की स्वामीजी के पास आई। वह इस प्रकार थी:--

दयानन्द सरस्वती स्वामी का निवेदन पत्र पढ़ा गया जिसमें उन्होंने बनारस के मैजिस्ट्रेट की आज्ञा की कि वह बनारस में धार्मिक विपयों पर व्याख्यान
लाट साहच का न दें शिकायत की है। आज्ञा हुई कि निवेदक को सूचना दी जावे
निर्णय कि लेफ्टिनेन्ट गवर्नर व चीक किमश्रर की सम्मित में उक्त अवसर
पर मैजिस्ट्रेट ने ठीक कार्य किया था और निवेदन अस्वीकार किया
जाता है।

#### पश्चविंश ऋध्याय

मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध 'स्टार' समाचार पत्र काशी समाचार पत्रों में 'पायोनियर' 'थियोसोफिस्ट' आदि में कुछ आन्दोलन भी हुआ आन्दोलन था। 'पायोनियर' के सम्पादक मिस्टर सिनेट ने १ जनवरी सन् १८८० के अङ्क में लिखा थाः—

यह स्राशा की जाती है कि स्थानिक सर्कार बनारस के कलक्टर मिस्टर बाल से पृछेगी कि जो बक्ता पिछले दिनों द्यानन्द सरस्वती बेदान्त धर्म के पायोनियर का लेख विषय पर देना चाहते थे उसे बन्द करने का बुद्धि के प्रतिकूल स्रसाधारण कार्य्य क्यों किया ? इस घटना का उद्धेख एक पत्र में मङ्गल के 'पायोनियर' में हो चुका है। ग्रुद्ध धार्मिक चिन्तन के प्रश्न पर बक्ता की स्वतन्त्रता को द्वाना बृटिश राज्य की सिहण्णुता के प्राथमिक नियमों पर निस्सन्देह उद्दण्डतापूर्ण स्त्राक्तमण है। मिस्टर बाल यह किठनता के साथ कह सकेंगे कि उनका प्रान्त उनके हाथ से इतना निकल गया है कि किसी उपद्रव के कारण, जिसे वह जिला मैजिस्ट्रेट होकर दवाने में स्त्रशक्त थे, एक हिन्दू दार्शनिक को स्त्रायों के प्राचीन दर्शनशास्त्र की स्त्रपनी सम्मति के स्रमुकूल स्त्रालोचना करने की स्त्राज्ञा नहीं देसकर्त थे। ऐसा विचार तक करना लड़कपन है स्त्रीर भारतवासियों में स्त्रमुक्त विचारों की उत्पत्ति को, जो बहुत ही शोकजनक होगी, रोकने के निमित्त स्थानिक सर्कार को तुरन्त देखना चाहिये कि बनारस पर ऐसे प्रतिबन्धों के स्थिर एखने का लांछन न रहे जो ब्रिटिश राज्य की विस्तृत उदारता के स्नुपुक्त है।"

कर्वरी सन् १८८० के थियोसोकिस्ट में लिखा गया था, "स्वामी ने अपने सब से पिछले पत्र में हमें यह लिखा है कि मैजिस्ट्रेट मिस्टर बाल ने थियोसोफिस्ट का मेरे उस पत्र का जो मैंने उनकी आज्ञा के प्रतिवाद के रूप में भेजा लेख था और जिस में कुछ बातें भी पूछों थी, नोटिस तक नहीं लिया। यदि उत्तर-पश्चिमी सर्कार की यह इच्छा न हो कि यह समम लिया जाय कि सिवाय उन लोगों के जो वेदों के एक विशेष प्रकार के अर्थ करते हैं अन्य सब लोगों को वक्ता की स्वतन्त्रता नहीं है, तो युक्तियुक्ता के साथ हम यह आशा करते हैं कि इस विषय का अति अधिकारारूढ़ता के ढंग में बहुत शीच्च नियटारा कर दिया जायगा। यह हम इसलिए कहते हैं कि इसमें राजनीतिका कोई प्रभ नहीं है, प्रत्युत के बलवाणी की स्वतन्त्रता का है।"

एप्रिल सन् १८८० के थियोसोफ़िस्ट में फिर लिखा है:-

"वनारस के मैजिस्ट्रेट मिस्टर वाल ने जो मूर्खतामय प्रतिबन्ध स्वामी दयानन्द सरस्वती पर लगाया था वह अन्त को हटा लिया गया है और प्रशंसित प्रातिबन्ध हटा विद्वान् और वाग्मी पिएडत २१ मार्च के सायङ्काल से अपनी व्या- लिया गया व्यानमाला फिर से आरम्भ करने वाले थे। इस (प्रतिबन्ध हटाने की) आज्ञा देने से पहले, जिसकी प्राप्ति के लिये स्वामी को कभी बाध्य नहीं करना चाहिये था, मिस्टर वाल ने स्वामी से लगभग एक घंटे तक वातें कीं। लेपिटनेंट गवर्नर ने इस प्रतिबन्ध का यह कारण वताया है कि मुहर्रम की छुट्टियों में व्याख्यान दैना

484

स्वामी के लिए निरापद न होता। व्याख्यानमाला के आरम्भिक व्याख्यान का विषय'सृष्टि' था।'' जो पत्र महाराज ने थियोसोकिस्ट को प्रतिबन्ध हटाने की सूचना देने के लिय भेजा था उसमें ही यह भी लिखा था कि 'यदापि मैं उत्सुक्त हूं कि मेरा स्व-लिखित आत्म-चरित जिसे आप प्रकाशित कर रहे हैं पूरा होजाय, श्चारम-चरित परन्तु में उसे अपेक्तित समय अब तक नहीं दे सका हूँ। मैं यथा-

सम्भव उसका विवरण शीव ही आप को भेजुँगा ।

कर्नल आल्काट की एक बक्ता टाउन-हाल में हुई थी उसके समापति बाबू प्रमदादास मित्र थे । प्रमदादास ने बक्ता के ब्यारम्भ होने से पहले संस्कृत में कुछ कहा। उस में यह भी कहा कि कनल और मैडम अन्य देश प्रमदादास की के रहने वाले हैं । वह इस देश के समाचार भली मांति नहीं जानते ऋशिष्टना हैं। उन्होंने स्वामी दयानन्द को अपना गुरु बनाया है और वह इस देश में धर्म्म, शिजार्थ आये हैं। इयानन्द ने शास्त्रार्थ के गौरव की नाश किया है। इयानन्द की अपेता अनेक सुविज्ञ पिछत इस देश में विद्यमान हैं। इसके पश्चात कर्नल ने काशी की वनी हुई भित्तलादि की अनेक वस्तुएं अपरो सामने मेज पर रखकर कर्नल से स्वामीजी अपनी बक्ता दी। उन्होंने बक्ता में स्वामीजी की विशेष प्रशंसा की। इसे सुन कर अनेक लोग स्वामीजी के विरुद्ध उत्तेजित हो उठे की प्रशंसा और म्यामीजी को कष्ट पहुँचाने की चेष्टा करने लगे। इसे कर्नल समभ गये और खामीजी का हाथ में हाथ लेकर गाड़ी में बैठ गये। खामीजी ने वाव प्रमदा-दास के कथन का प्रतिवाद करना चाहा था परन्तु लोगों ने यह कह कर कि आज केवल कर्नल के व्याख्यान की ही व्यवस्था थी स्वामीजी को बालने नहीं दिया।

माघ शुक्का २ संबन् १९३६ ऋर्थान् १२ फरवरी सन् १८८० को लक्ष्मी कुएड पर वैदिक यन्त्रालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का प्रस्ताव सब से प्रथम वैदिक-यन्त्रालय त्रार्यसमाज मुरादाबाद ने किया था। फिर त्रार्यसमाज मेरठ ने अपने की स्थापना 'त्रार्य समाचार' मासिक पत्र द्वारा उसका समर्थन किया और ४२८) उसकी सहायतार्थ दिये। राजा जयकिशनदास ने भी उसकी धन सं सहायता की थी। आर्थ्यसमाज फर्मसावाद ने १८००) म० एक व!र श्रीर १३५०) म० दूसरी वार दिये थे।

महाराज के व्याख्यान वैदिक यन्त्रालय के सकान की छत पर ६ वजे सायङ्काल से ८ वर्ज तक हुआ करते थे। फाल्गुन शुक्रा १० अर्थान् २१ मार्च मे चैत्र छ० ११ अर्थात ५ एप्रिल तक महाराज के १४ व्याख्यान हुए। व्याख्यान-माला ५ व्याच्यान होली से पहले और ९ पीछे हुए। अन्तिम दिवस लोगों ने महाराज को उनकी ऋषा के लिए अनेक धन्यवाद दिये और प्रार्थना की कि अञ्च व्याख्यान देने का और अनुप्रह करें। इस पर महाराज ने ६ व्याख्यान और दिये। अन्तिम व्याख्यान चैत्र शुक्का ६ संबन् १५३७ ऋषीन् १५ एप्रिल सन १८८० स्रायंसमाज की को हुआ। उसी दिन काशी में आर्थ्यसमाज स्थापित हुआ। एक स्थापना व्याख्यान में महाराज ने यह सिद्ध किया था कि प्राचीन काल में

#### पञ्चविंश अध्याय

रेल ख्रीर स्टीमर भारत में प्रचलित थे। रेल का नाम श्यामकर्ण अश्व था।

कहते हैं कि तीसरे ज्याख्यान के अन्त में एक पुरुष ने जिसका वयः क्रम ४०।४५ वर्ष होगा खड़े हाकर ज्याख्यान में कही हुई वातों की आद्योपान्त-पृष्टि की थी और कहा था कि खामीजी मेरे चचरे माई हैं। स्वामीजी जैसे महापुरुष के आविर्माव से मेरा वंश पवित्र हो गया है। यह बात नहीं है कि विवाह करके सन्तान उत्पन्न करने से ही माता-पिता का उद्धार होता है। स्वामीजी-जैसी सन्तान जिन माता-पिता की हो उस से न केवल उनका ही प्रत्युत सारे कुल का ही उद्धार हो जाता है। स्वामीजी उसकी सब वातें सुनते रहे, परन्तु उन्होंने उसका प्रतिवाद नहीं किया।

इन्हीं दिनों बङ्गाल के एक रईस विजयनगर के आनन्द बाग में ठहरे हुए थे। उन्होंने डिरे लगा रक्बे थे। एक दिन उन्होंने एक ब्रह्मभोज दिया था। उस ब्रह्म-भोज में में अनेक पण्डित निमन्त्रित होकर आये थे जिनमें पण्डित ताराचरण सिम्मिलित भी थे। स्वामीजी भी उसमें निमन्त्रित होकर गये थे और पण्डित

ताराचरण के साथ उनका वार्तालाप हुआ था।

प्रयाग से मिस्टर सिनेट सम्पादक 'पायोनियर' का पत्र महाराज के पास आया था जिसमें उन्होंने महागाज से मिलने की इच्छा प्रकट की थी। पत्र में मिस्टर सिनेट का पत्र साचान करने का उद्देश्य यह लिखा था कि यदि आप सुक्ते योग की वह आश्चर्यजनक शक्तियां दिखा सकें जो हिन्दू शास्त्रों में वर्णित हैं तो में उनके विषय में सभ्यजगत में तुमुल आन्दोलन उत्थापित करूँगा। सिनेट साह्य ने संभवतः महाराज के योगाचार्य होने की वात कर्नल और मैडम से सुनी थी। पत्र आने पर महाराज ने एक मिनट सोचा और फिर यह उत्तर लिखाया कि आप काशी आने का कष्ट न उठावें। मैं खयं ही प्रयाग आकर आप से मिळ्या। महाराज ने कहा था कि सिनेट साहव हमारे पास केवल यांग की अद्भुत शक्ति देखने के लिए ही आना चाहते हैं अतः जब वह आकर उन्हें न देखेंगे तो हताश होकर लौट जायंगे और मेरे प्रति भी क्षुगण होंगे।

इस उत्तर के देने के कुछ दिन पश्चात् एक दिन खामोजी प्रयाग जाकर सिनेट साहव से मिल कर काशी लीट श्राये, वापस श्राकर सिनेट साहव से बार्ता-प्रयाग में सिनेट साहब लाप करने का जो बृत्तान्त उन्होंने वर्णन किया उससे प्रकट होता था से साज्ञात्कार कि सिनेट साहब उनसे मिल कर सन्तुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जिन शक्तियों को वह देखना चाहते थे उन्हें खामीजी नहीं दिखा सके। स्वामीजी श्रीर सिनेट साहब की बात-चीत में राय थहादुर पण्डित सुन्दरलाल ने दुभापिये

का काम किया था।

एक दिन वात्रू सोताराम डिपुटीकलक्टर श्रौर प्रसिद्ध साहित्यसेवी महाराज से

्रहमारी सम्मति में यह घटना अत्यन्त सन्दिग्ध है। यदि ठीक होती तो उक्त पुरुष स्वामीजी से विशेष रूप से मिलता वरिक उनके ही पास ठहरता। लोग उससे स्वामीजी के पिता तथा जन्मस्थान आदि के विषय में बहुत सी बातें पुछते। आर्यंसमाजी लोग ऐसे अवसर को हाथ से न जाने देते।

—संग्रहकर्ता.

वाबू सीताराम की सम्मति

मिलन आये थे। उन्होंने देवेन्द्र वायू से कहा था कि भारत में स्वामी दयानन्द के समान कोई संस्कारक उत्पन्न नहीं हुआ। वेदप्रतिष्ठा और गोरचा दो ही ऐसे विषय हैं जिन पर सारे हिंदू एक मत हो सकते हैं श्रौर स्वामीजी ने विशेषतः इन्हीं दो विषयों का श्रवलम्बन किया था। आनन्द वाग के कमरे में महाराज कुर्सी पर और आगन्तुक लोग कर्श पर बैठा करते थे। एक दिन आगन्तुकों में एक मुसलमान भी था। महा-राज ने कहार से पीने को जल माँगा, वह एक पात्र में जल ले ऋाया ! के पीने योग्य नहीं है तब एक मनुष्य ने कहार को डांट कर कहा कि यह जल महाराज

यह जल स्वामीजी

के पीन योग्य नहीं है । कहार दुवारा पात्र को माँज घोकर जल ले आया । महाराज उक्त मनुष्य का अभिप्राय समभ गये थे । संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों में उस कमरे में जिसमें कोई मुसलमान बैठा हो खाने पीने की वस्तु नहीं खाते पीते । अतः कहार के कमरे में आने से पहल ही महाराज कमरे से वाहर चल गये, और वहाँ ही जल पिया। कमरे में आकर महाराज ने कहा कि आप ने जल को इसी कारण अपेय वताया था कि कमरे में एक मुसलमान चैठा हुआ है। यह ठीक नहीं था, इस से जल में कोई दोप नहीं आया था।

एक दिन एक स्त्री आकर महाराज से वातें करने लगी महाराज नीची गईन किय हुए वार्ने करते रहे । थोड़ी देर के पश्चात् उसकी खोर से मुख फेर वह स्त्री दुष्टा थी कर वैठ गये। कुछ चुण पीछे वह चली गई तब महाराज ने कहा कि वह स्वी दुष्टा थी, काशी में अनेक स्वियाँ हैं जो साधु संन्यासियों के दर्शन की अभिलापिए। होकर धर्मानिष्ठ होने की ख्याति लाभ करना चाहती हैं। महाराज इस लोकोक्ति को बहुधा दोहराया करते थे 'राँड साँड सीढ़ी संन्यासी, इनसे बचे सो सेवे काशी'।महाराज कभी स्त्रियों के मुख की ओर देख कर वार्ते नहीं करते थे।

एक दिन शिवराम वैद्य को जो कभी र महाराज की रसोई बनाया करता था उन्होंने एक वस्नाभूपणालंकृत स्त्री से वातें करते देख लिया । इस पर तिरस्कार के पश्चात् महाराज ने शिवराम का तिरस्कार किया, उसने कहा कि वह एक ६० प्रीति वर्ष की बृद्धा थी। परन्तु महाराज को विश्वास न आया। थोड़ी देर पीछ वही स्त्री महाराज के सामने से होकर गई तब उन्होंने उसे देखा श्रीर तव उन्हें शिवराम की वात का विश्वास स्त्राया स्त्रीर तव शिवराम के प्रति विशेष प्रीति प्रकट की ।

महाराज की प्रकृति में विनोद्प्रियता भी बहुत थी। वह वाबाजी शब्द के स्त्रर्थ किया करते थे 'वा (विकल्पे) वाजी-अश्व वा अश्वतर'। एक बुढ़िया हमें वावाजी न कही स्त्री उनके वर्तन माँजने आया करती थी। वह जब अपने कार्य से निवट कर जाया करती थी तो यह कह कर जाया करती थी कि बाबाजी मैं जाती हूँ। एक दिन महाराज ने उससे कहा कि तू मुफे बाबाजी मत कहा कर। उसने कहा कि और क्या कहूँ। महाराज ने कहा कि स्वामीजी कहा कर। बुढ़िया बोली

#### पञ्चविंश ऋध्याय

यह बात मुक्ते याद कैसे रहेगी, बाबाजी कहने में क्या बुराई है तो महाराज ने कहा कि इस शब्द के अर्थ हैं घोड़ा नहीं तो खचर।

इस देश के निवासियों को बाल-विवाह की प्रथा के प्रचलित होने के कारण बल-वीर्य-हीन देख कर महाराज बच्चों के बच्चे कहा करते थे। एक दिन एक आप भी तो बच्चे के ब्राह्मण्ने उनसे कहा कि यदि सब ही ऐसे हैं तो आप भी तो बच्चों के बच्चे बच्चे हैं हुए। महाराज ने कहा नहीं जिस कन्या से हमारे पिता के विवाह की बात-चीत हुई थी वह मर गई थी तब दूसरी कन्या से उनका विवाह हुआ था। जिस समय हमारा जन्म हुआ तो हमारे पिता की आयु ३०-३५ वर्ष की थी और हमारी माता भी बालिका न थी। ब्राह्मण् ने व्यंग्य से कहा कि महाराज इस बात

के तो आप ही साची हैं। उस समय परिडत भीमसेन भी उपस्थित थे।

महाराज का रसोइया चला गया था तो शिवराम ही उनका भोजन बनाया करता था।
परन्तु उसका बनाया हुआ भोजन अच्छा न बनता था क्योंकि वह
स्वयं ऋाटा मांडा आटा अच्छी तरह नहीं मोंडता था। एक दिन महाराज ने स्वयम्
आटा माँडा और दो चार रोटियाँ बनाई। शिवराम ने महाराज के

कहार को लक्ष्य करके कहा कि यह अच्छी रसोई बनाता है, आप इसी से बनवाया कीजिये। इस के हाथ का बना हुआ भोजन खाने में क्या आपित्त है ? महाराज ने कहा कि हमें तो कोई आपित्त नहीं परन्तु तुम हमारे पास से चल जाओंगे और सब कहीं हमारी निन्दा करते फिरोगे कि खामीजी क्रुप्तन हैं। एक दिन महाराज ने दाल की बटलोई में जंगल से एक घास लाकार भरदी। शिवराम को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ, परन्तु जब दाल तैयार होने पर उसे निकाल कर फेंक दिया तो दाल बहुत खादिष्ट सिद्ध हुई।

एक दिन महाराज कलेऊ कर रहे थे कि कई अंग्रेज उनसे मिलने आये। उनमें से एक ने कहा कि यदि हम आप के भोजन को छूदें तो आप खालेंगे

श्राप का छुत्रा वा नहीं । महाराज ने कहा कि नहीं खायंगे । यद्यपि उसके खाने में मोजन न खायंगे कोई दोप वा पाप नहीं है, परन्तु हमारे नौकर श्रौर विद्यार्थी भाग जायंगे श्रौर लोक में अपवाद होगा कि खामीजी कृष्टान हो गये ।

महाराज के व्याख्यानों में काशी के अनेक पिछत गुप्त रूप से व्याख्यान सुनने आया करते थे। स्वामी विशुद्धानन्द, पिछत वाल शास्त्री, पिछत पािएडतों का गुप्त रूप वापूदेव शास्त्री प्रमुख पिछत नहीं आते थे। महाराज को पिछतों से व्याख्यान श्रवण के इस प्रकार आने की बात ज्ञात थी। महाराज पिछतों को लक्ष्य करके कहा करते थे कि जो पहलवान युद्ध के लिए आहूत होने पर भी युद्ध करने के लिये सम्मुखीन नहीं होता वह कैसा पहलवान है।

एक दिन महाराज ने कथा कहने वाले व्यासों पर तीत्र आक्रमण किया और कहाँ कि कथक लोग माला पहन कर और चन्दनादि लपन करके युवितयों

कथकड़ व्यासों की पर कटाच पात करते हैं, रसात्मक वाक्यों का प्रयोग करते हैं ऋौर श्रालोचना काम से उत्तेजित होते हैं यहां तक कि यदि उनका वस्त्र उठाकर

488

देखा जाय तो वह रेत:पात से चिन्हित पाया जायगा। पीछे ऐसा ऋशील बोलने पर महाराज ने बहुत पश्चात्ताप किया।

महाराज के प्रन्थ लाजरस कम्पनी के छापेखाने में छपा करते थे, परन्तु इसमें असुत्रिया होती थी, अतः महाराज अपना छापाखाना स्थापित करना प्रेस मनेजर की चिन्ता चाहते थे। यह बात जब उक्त कम्पनी के मैनंजर को ज्ञात हुई तो बहु महाराज के पास आया और उनसे प्रेस न खोलने का अनुरोध किया। उसे महाराज के प्रेस का खुलना अभिप्रेत न था क्योंकि वह इसमें कम्पनी की हानि सममता था।

जब बैदिक यन्त्रालय खुला तो महाराज ने मुन्शी बख्तावरसिंह को शाहजहाँपुर स्थाज हम गृहस्थ है। गैय उस समय महाराज ने खंद प्रकाशित करते हुए कहा कि आज हम पतित होगये, आज हम गृहस्थ हो गये।

मिर्जापुर की पाठशाना में महाराज उस विद्यार्थी को न पढ़ने देते थे जो सन्ध्या न करता था। परन्तु पीछे आकर वह पुस्तक-निर्माण, पत्र-व्यवहार और खगडन-मएडन में इतने व्यवहार गये थे कि उन्हें इस बात का ध्यान भी न आता था कि उनका कोई साथी वा कर्मचारी सन्ध्या करता है वा नहीं।

कहते हैं कि एक वार महाराज कीपीन मात्र लगाये हुए रेल में आ रहे थे। उसी डच्ये में एक योरोपियन दम्पिन भी थे। महाराज को नम्न देख कर साह्य को बहुत रोप आया, उसने रोप और व्यंग्यपूर्ण स्वर में महाराज से कहा कि क्या नंगा रहने से परमेश्वर प्रसन्न होता है ? महाराज ने उत्तर दिया कि वाइयल के अमुक खल में लिखा है कि परमेश्वर नम्न मनुष्यों से प्रसन्न होता है। साहब बहादुर नम्न संन्यासी के इस उत्तर से बहुत विश्मित हुए और आगे कुछ न बोले।

महाराज की स्वास्थ्य पर विशेष दृष्टि रहनी थी। वह जल, भोजन, मिष्टान्न विचारपूर्वक यहण करते थे। यह अपने खाने का घृत ताले में बन्द करके
स्वास्थ्य-चिन्ता रक्ष्या करते थे। महाराज शरीर पर गुलतानी मिट्टी को चन्द्रन में
सिला कर लगाया करते थे और शिवराम से आग्रह के साथ कहा
करते थे कि वाजार से मुलतानी मिट्टी बहुत सायधानी के साथ क्रय करके लाया करो
वयोंकि वाजार के लोग उसमें जूना आदि मिला देते हैं। महाराज जब बाहर जाते थे तो
दर्भण में मुख देख कर जाया करते थे। वह पलङ्ग पर सोते थे और शाल तथा रेशमी
परिच्छद आरण करते थे।

गहाराज ने भुन्शी वस्तावरसिंह, मुन्शी समर्थदान तथा लाला शादीराम मेरठ निवासी का, जो पीछे आकर वैदिक यन्त्रालय के प्रवन्धकर्ता भी यज्ञोपवीत-प्रदान होगये थे, अनुष्ठानपूर्वक यज्ञोपवीत कराया था। उसमें अहाभोज भी हुआ था। वस्तावरसिंह पहले यज्ञोपवीत लेने पर सम्मत नहीं थे, परन्तु एक व्याख्यान में महाराज ने यज्ञोपवीत की आवश्यकता ऐसे अच्छे प्रकार से

#### पश्चविंश ऋध्याय

सिद्ध की कि उसे सुन कर यज्ञोपवीत के विषय में उनके सब संशय निवृत्त होगये श्रौर उन्होंने महाराज से यज्ञोपवीत लेने की प्रार्थना की ।

महाराज में सब लक्षण महा-पुरुषों के थे। उनकी वाणी में वह मनो-मोहिनी शिक्त थी कि उसे सुन कर हरएक मनुष्य उनका वशवर्ती हो जाता था। स्वामीजी महापुरुष थे रात्रि में महाराज योगाभ्यास किया करते थे और इसी कारण वह अपने सोने के कमरे के पास रात्रि को किसी को नहीं सोने देते थे योगाभ्यास जिससे उनके कृत्य में विन्न न पड़े। परन्तु एक शृत्य महाराज के श्यनागार के पास सो जाता था। एक दिन महाराज ने उसे पुकारा तो उसने उत्तर में कहा कि आते हैं। इस पर महाराज ने पास बैठे हुए लोगों से कहा कि देखिए अपने लिए वहु बचन के सिवाय कभी एक बचन का प्रयोग नहीं करता। जब वह आया तो महाराज ने उससे कहा कि तू हमारे कमरे के पास न सोया कर, रात्रि में तेरी खाँसी से हमारी उपासना में ब्याधात होता है।

एक दिन महाराज ने अपने व्याख्यान में महीधर के वेददूपक अत्यन्त अश्वील अर्थों का खरडन किया। उस सुन कर व्याख्यान में आये हुए कई हम ऐसे गन्दे अर्थों एक काशी के रईमों ने कहा कि हम महीधर अथवा द्यानन्द को तो की नहीं मानते समभत नहीं, परन्तु हम ऐसे गन्दे अर्थों को नहीं मानत, उनका करने वाला चाहे महीधर हो वा द्यानन्द वा अन्य कोई।

एक दिन एक नवीन वेदान्ती पिएडत का महाराज से वार्तालाप हो रहा था। उसने गीता का ऋोक 'भ्रामयन सर्वभूतानि आदि' पढ़ कर कहा कि देखों गीता के श्लोक के अर्थ जो कुछ करता है ईश्वर ही करता है, जीव कुछ नहीं करता। महाराज ने कहा कि इसका यह अर्थ है कि ईश्वर पृथ्वी आदि सब भूतों को घुमा रहा है। तुम व्यर्थ ही सब दोप ईश्वर के मत्ये मढ़ना चाहते हो। यह सुन कर वह पिएडत तथा अन्य पिएडत जो उस समय वहाँ उपस्थित थे चिकत हो गये और सब ने महाराज के अर्थों की सत्यता स्वीकार की।

महाराज मूर्त्तिपूजकों से कहा करते थे कि मूर्त्तिपूजा का खरहन में नहीं करता, वरन् तुम करते हो। तुम देवता को घरटा आदि दिखा कर नैवेद्य आदि मुर्तिपूजा का खरहन खर्य चट कर जाते हो इस कारण तुम वास्तव में पूजारि (पूजा के में नहीं, तुम करते हो आरि अर्थान् शत्रु) हो। तुम देवता से कहते हो 'इमां घरटांत्वं गृहाण भोजनमहं गृह्णामि' अर्थान् तृ तो यह घरटा ल, भोजन में लेता हूँ।

शिवराम के श्वधुर और चचा प्रश्नित को यह भय था कि कहीं शिवराम स्वामीजी की संगत में रह कर संन्यामी न हो जाय। अतः उन्होंने एक वार हम दयानन्द का सिर शिवराम को पत्र लिखा कि तुम घर लौट आओ और यदि दयानन्द काट लेंगे तुम्हें छुट्टी न देगा तो हम उसका सिर काट डालेंगे। शिवराम ने वह पत्र महाराज को दिखाया। महाराज न उसे देख कर कहा कि सिर कटने का तो मुक्ते भय नहीं है. तुम्हारी इन्छा हो तो चल जाओ। उस समय महाराज

के पास और कोई परिडत नहीं था।

६≡१

जन्मगत वर्गाव्यवस्था एक दिन एक मनुष्य ने वर्गा व्यवस्था को जन्मगत सिद्ध करने का खराडन के उद्देश्य से महाभाष्य का यह ऋोक प्रस्तुत किया—

विद्या तपश्च योनिश्च एतद् ब्राह्मएयकारकम् । विद्यातपोभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥

महाराज ने इसके खराडन में मनु का यह श्लोक प्रस्तुत किया— यथा काष्ट्रमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः। यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विश्वति।।

(मनु० अ० २ स्रो० १५७)

क्या आप को गदी

एक दिन एक मनुष्य ने महाराज से पूछा कि आप को गद्दी

पर वैठ कर अभिमान नहीं होता ? महाराज ने कहा कि फिर तो

नहीं होता छपकली को हम से भी अधिक अभिमान होना चाहिये। जिन दिनों कर्नल और मैडम महाराज के पास ठहरे हुए थे उनमें से एक साध

जवाहरदास महाराज से मिलने गये। उस समय कर्नल और मैडम

मेंडम की ऐन्द्र- और महाराज एक बन्द कमरे में बैठे हुए थे। साधु जवाहरदास जालिक कियाएं से किसी ने कहा कि कर्नल और मैडम स्वामीजी को कोई अलौकिक चमत्कार दिखा रहे हैं। साधुजी ने उस कमरे के भीतर जाना चाहा

प्रस्तु किसी ने उन्हें जाने न दिया। जब महाराज थोड़ी देर के पीछे कमरे से बाहर आय श्रीर साधुजी से मिले तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐन्द्रजालिक कियाएं दिखाई थीं, वह योग की विभृतियाँ न थीं। महाराज ने साधुजी से कहा कि किसी वाजीगर को ले आओ तो

कुछ खेल साहव और मेम को दिखाय जावें, परन्तु वह बाजीगर को बुला कर नहीं लाये।

महाराज कहा करते थे कि देहान्त से पूर्व हम अपने माता पितादि का नाम और पूर्व-वृत्त प्रकट करदेंगे, यदि इस समय ऐसा करेंगे तो गोलमाल होगा। खेद है कि ऐसा न करपाये। कहते हैं कि इन्हीं दिनों डाक्टर थीबो भी काशो गये थे। एक दिन कुंबर ज्वाला-

प्रसाद महाराज को साथ लेकर थीवो साहब से मिलने गये थे।थीबो

मूल स्वीकार साहब उस समय वेद की एक शाखा का प्रूक पढ़ रहे थे जो संभवतः
प्रियाटिक सोसाइटो की और से प्रकाशित हो रही थी और थीबो

साहब उसका सम्पादन कर रहे थे। उसके विषय में महाराज की थीबो साहव से बात-चीत हुई थी। थीवो साहब ने सहाराज से पूछा कि यह किस वेद की शाखा है तो उन्होंने कहा कि अथववेद की। इस पर थीबो साहब ने कहा कि अथवेद की नहीं बल्कि ऋग्वेद की। अपने स्थल पर आकर महाराज ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा कि वह वास्तव में ऋग्वेद की ही शाखा है।

पिंडत ऋषाराम इच्छाराम भी महाराज के आनन्द वारा के निवास-समय काशी पहुँच गये थे। वह कहते हैं कि जब वह स्वामीजी से पहली वार मुक्ति से पुनरावृत्ति बम्बई में मिल थे तो स्वामीजी मुक्ति को अनन्त मानते थे, परन्तु काशी में मिलने पर ज्ञात हुआ कि सान्त मानते हैं। कारण पूछने ६०२

#### पश्चविंश ऋध्याय

पर महाराज ने कहा कि इस विषय पर हमने बहुत विचार किया है श्रीर सांख्यशास्त्र के प्रमाणानुसार हमें मुक्ति सान्त ही माननी पड़ी। जब जीव का ज्ञान परिमित है तो मुक्ति, जो उस ज्ञान का फल है, अपरिभित वा अनन्त कैसे हो सकती है।

परिडत कृष्णराम इच्छाराम परिडत वालशास्त्री, परिडत वापूरेव शास्त्री श्रीर

शास्त्री की सत्य-प्रियता

स्वामी विश्वद्धानन्द के दर्शनों को भी गये थे श्रीर जाकर इस प्रकार परिडत वाल शास्त्री बात-चीत की कि मानो वह कुछ जानते ही नहीं हैं। उन्होंने जब स्त्रीर पं० बापूदेव परिडत बालशास्त्री से स्वामीजी की चर्चा की तो उन्होंने कहा कि दयानन्द विद्वान् है इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु मूर्त्ति-पूजा का खाएडन उसके लिए सम्भव है, हमारे लिये नहीं है। इसी प्रकार खामीजी का प्रसङ्घ उठाने पर परिडत बापूदेव शास्त्री ने भी उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा की । परन्तु स्वामी विश्वद्धानन्द उनके बड़े द्रोही निकले । जब परिद्वतजो ने स्वामी विशुद्धानन्द के आगे स्वामी दयानन्द का प्रसङ्घ उठाया तो वह थोड़ी देर में ही जान गये कि परिडतजी आर्थ-

स्वामी विशुद्धानन्द का द्रोह

समाजी हैं। परिखतजी ने उनसे कहा कि यदि द्यानन्द का पच्च मिध्या है तो कई वर्ष पहले जब उन्होंने अपने वेद्भाष्य का नमूना आप के पास भेजा था तो आपने उसका प्रतिवाद क्यों नहीं किया 🕮 और अब उन्होंने काशी में मार्ग के दोनों ओर विज्ञापन लगाये हैं और आप को शासार्थ के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि अब दस वर्ष के पश्चात तो काशी के परिद्वतों में कोई न कोई तैयार हो गया होगा, परन्तु आप में से फिर भी कोई शास्त्रार्थ के लिए उनके सम्मुखीन नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि आप द्यानन्द के समान विद्वान् नहीं हैं। इस पर स्वामी विशुद्धानन्द ने पिएडतजी से पूछा, क्या तम आर्यसमाजी हो ? पिछतजी ने कहा कि आर्यसमाजी न होता हुआ भी मैं खामी दयानन्द का मान करता हैं। स्वामी विशुद्धानन्द ने फिर पूछा कि तुम कुछ पड़े हो। परिडतजी ने उत्तर दिया कि कुछ विशेष पढ़ा हुआ न होता हुआ भी मैं पढ़े हुआ की परीचा ले सकता हूँ। यह कह कर पिएडतजो ने 'अग्निमीडे पुरोहितम्' इत्यादि मन्त्र पढ़ा और कहा कि जिस प्रकार स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का पदच्छेद करके प्राचीन प्रनथों के प्रमाण से ऋर्थ किया है आप भी वैसे ही पदच्छेद करके और उन्हीं प्रन्थों के प्रमाण से दिखावें कि खामी दयानन्द का किया हुआ अर्थ भ्रमयुक्त है। इस पर खामी विशुद्धानन्द 'अग्नि' शब्द पर न्याय की रीति से बहुत कुछ उलट फेर करने लगे। तब पिखतर्जा ने कहा कि जिन प्रमाएों से

🕸 पण्डित लेखराम कृत उर्दू द्यानन्द चरित में लिखा है कि स्वामी विशुद्धानन्द ने वावू पृथ्वी-सिंह कम्प्यूटर से कहा था कि स्वामी दयानन्द का वेदमाध्य विद्वत्तापूर्ण और सत्य है और विश्वसनीय है. परन्तु यदि मैं सब के सामने यह बात प्रकट कर हूँ तो सारी प्रतिष्ठा भूल में मिल जाय और नही पानी मैं जो अन्तराय पड़े वह इस से अलग रहा।

बाब पृथ्वीसिंह पेंशन लेकर मेरठ ही रहते हैं । उन्होंने स्वयं हम से कई वार कहा है कि यह बात उन से स्वामी विद्युद्धानन्द ने नहीं कही थी बल्कि एक अन्य संन्यासी ने कही थी जिसका नाम - संप्रहकर्ता. परमानन्द गिरि था।

६०३

स्वामी दयानन्द ने अर्थ किया है उन्हीं के अनुसार स्वामी दयानन्द के अर्थों का खरडन की जिये। इस पर स्वामी विशुद्धानन्द ने और भी कुद्ध होकर कहा कि राम ! राम !! भाई हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं, तुम्हारा दयानन्द विद्वान है, तुम हमारे पास से चल जाओ और सिपाहियों को कहा कि पंडितजी को नीचे ले जाओ।

पक दिन वेंकटिगिरि के महाराजा दो तैलिंगी ब्राह्मणों के साथ महाराज से मिलने श्राये। उन्होंने महाराज से कहा कि क्या प्रमाण है कि वेद ही वेद ही ईश्वर की ईश्वर की वाणी हैं श्रीर वाइवल और कुरान नहीं हैं। महाराज ने वाणी हैं कहा कि कुरानादि में श्रांक कथाएं सृष्टिक्रम और ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के विरुद्ध हैं। कुरान में कािकरों के विनाश, स्वर्ग में सुरा, हूर श्रादि के रहने की बातें हैं, इस लिये वह ईश्वर की वाणी नहीं हो सकते। इसके पश्चान मृत्तिपूजा के ऊपर बात चली। स्वामीजी ने कहा कि श्राप महाराजा होकर किस प्रकार मूर्ति-पूजा का पोपण करते हैं? यदि श्राप उसका पोपण न करें तो श्राप के लिये तो ऐसा नहीं है कि दिर बाह्मण के समान श्रापका उदर-पोपण न हो सके। महाराजा ने कहा कि श्राप की बात कई श्रंश में ठीक है, परन्तु यदि श्राप श्रन्य बातों में दूकानदार

का प्रचार करें और मूर्ति-पूजा की बात सब से पीछे के लिये रक्वें तो आपके वेदभाष्य के लिए जितने धन की सहायता आवश्यक होगी हम देंगे । महाराज ने यह सुनकर कुछ आवेश के साथ कहा कि आप इन बातों को नहीं समभते । मैं क्या कोई दूकानदार हूँ जो रुपये के कारण अपने कर्त्तव्य को आगे पीछे कहाँ ।

एक दिन एक ब्राह्मण के साथ महाराज का रामायण के इस श्लोक पर—'तत्र पूर्व महादेवः प्रसादमकरोद्विभुः' इत्यादि पर शास्त्रार्थ हुन्या था। महाराज विभु के त्रार्थ पत्थर के ने कहा कि 'विभुः' के त्रार्थ व्यापक महादेव के हैं, पत्थर के महादेव महादेव के नहीं हैं। ब्राह्मण ने बहुतेरा यह किया, परन्तु महाराज ने उसे किसी प्रकार भी प्रसारनिर्मित महादेव सिद्ध नहीं करने दिया।

एक दिन पिण्डित भगवानवहुभ वैद्य अनूपशहर जिला बुलन्दशहर वाले जो महाराज से कई वर्ष पूर्व मिले थे महाराज से मिलन आय । उस समय महा-

अद्भृत स्मृति राज के पास कई मनुष्य बैठे थे। वैद्यजी मन ही मन कहते जाते थे कि स्वामीजी हमें न पहचानेंगे, परन्तु जब वह महाराज के सामने पहुँचे तो महाराज ने उन्हें तुरन्त पहचान लिया और सहास्यमुख उनसे बातें करने लगे।

फिर दूसरे लोगों को बिदा कर महाराज ने प्रेम से उन्हें अपने पास श्रासन पर विठा लिया। महाराज की धारणा शक्ति विलज्ञण थी। वह यदि एक वार किसी मनुष्य को देख लेते थे तो बरसों पीछे मिलन पर भी उसे तुरन्त पहचान लेते थे। अनेक कथनोपकथन के पश्चात् महाराज ने वैद्यजी से पूछा कि काशी के पिएडत मेरे विषय में क्या कहते हैं?

विश्वनाथ के दर्शनों को जाने वाले यात्री दिन प्रतिदिन कम हो रहे वैद्यजी को नाड़ी हैं वा बढ़ रहे हैं ? परन्तु वैद्यजी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सके। दिखाई महाराज ने अपनी नाड़ी भी वैद्यजी को दिखाई थी। उन्होंने प्रहणी

#### पश्चविंश श्रध्याय

सञ्चार बतलाया था। उस समय भी महाराज रोग से कष्ट पा रहे थे। महाराज ने कहा था कि मुक्ते कई वार विष दिया गया है और यह रोग उसी का परिग्णाम है। वैद्यजी ने कहा कि सुश्रुत में ऐसा ही निर्देश भी किया गया है।

एक दिन एक मनुष्य ने महाराज से जातिभेद का प्रसङ्ग उठाया। महाराज ने कहा कि ब्राह्मणादि वर्ण जन्मगत नहीं हो सकते । यदि ऐसा हो तो एक ब्राह्मण के दो पुत्रों में से एक ईसाई स्त्रौर एक मुसलमान हो वर्षा जन्मगत जाय तो क्या फिर भी वह ब्राह्मण ही माने जायंगे ? यदि नहीं माने नहीं हैं

जायंगे तो फिर जन्म से त्राह्मणत्व कहाँ रहा ?

स्वामीजी की सरलता से अनेक दुष्टों ने अनुचित लाभ उठाया। ऐसे लोगों ने भी जिन्हें उन्होंने पढ़ा लिखा कर पशु से मनुष्य बनाया, उन्हें ठगने में इतस्ततः नहीं किया। ऐसे ही लोगों में एक परिष्डत दिनेशराम था। विषक्रममं पयो-इसका नाम दुलाराम था। स्वामीजी ने जसका दिनेशराम नाम रक्खा मूंखम् था। यह फर्रुखाबाद की पाठशाला में सुबोध हो गया था श्रीर

उन्होंने उसे कासगंज की पाठशाला में ऋष्यापक नियत कर दिया था, पीछे वह लेखक के कार्य्य पर नियत कर दिया गया था। यह था बड़ा कपटी, 'विषकुम्भं पयोमुखम्'। स्वामीजी के सामने उन की भलाई और पीछे बुराई करता। वह कहा करता था कि मैं स्वामीजी के प्रम्थों में इस प्रकार से वाक्य मिलादूँगा कि उन्हें प्रलय तक भी उन का पता न लगेगा। यह नहीं कह सकते कि उसे इस पापकर्म में कोई सफलता हुई या नहीं। स्वामीजी ने उस की दुष्टता ताड़ली और उसे अलग कर दिया।

कर्मचारी कभी भी उनके मन्तन्यों के विरुद्ध कर देतेथे और विद्यार्थी वार २ सम-भान पर कभी उनकी बात न मानते थे। एक दिन उन्होंने सब का इकट्टा करके भत्सीना की ख्रीर कहा कि तुम मेरे कहने पर विश्वास कर्मचारियों की नहीं करते इसका कारण है कि तुम में सचाई के लिये आदर नहीं, भटर्सना तुम मिथ्या कथात्रों से प्राप्त हुए अन्न से पले हो, मृतकों का आदर श्रीर जीवितों का निरादर करते हो।

एक दिन एक कर्मचारी ने बारा में से एक बेर तोड़ लिया तो स्वामीजी से उसे डाटा और कहा कि बाग के स्वामी की आज्ञा के बेर क्यों तोडा विना कोई फल नहीं तोड़ना चाहिये।

काशी के कोतवाल महाराज के भक्त बन गये थे। उन्होंने महाराज के पाचक से कह दिया था कि जिस वस्तु की त्रावश्यकता हो दूकान से ले त्राया कीतवाल की भक्ति करों श्रीर हमारे नाम लिखा दिया करों। उन्होंने महाराज के बैठने के लिये एक गई। भी बनवा कर उनकी भेंट की थी। एक दिन उन्होंने महाराज से बुढ़वा-मङ्गल का मेला देखने की प्रार्थना की तो महाराज ने कहा कि जिस मेले में वेश्यार्थ्यों का नृत्य हो वह बुढ़वा-मङ्गल नहीं भड़वा-मङ्गल है।

एक दिन परिखत हरिश्चन्द्र ने श्रीसेवा में निवेदन किया कि आपके खराडन से

में हित के लिये खरडन करता हूँ वैर विरोध बढ़ता है तो महाराज ने उन्हें समकाया कि मेरा उद्देश्य सबको ऐसे आपस में मिलाना है जैसे जुड़े हुए हाथ। मैं कोल से ब्राह्मण तक में जातीयता की ज्योति जगाना चाहता हूँ। मेरा खरडन हित और सुधार के लिये है।

एक सज्जन ने प्रश्न किया कि जहाँ आर्थ्यसमाज नहीं वहाँ अपने धार्मिक जीवन को पिरपुष्ट बनाय रखने के लिये आर्थ्यजन क्या उपाय करें तो महाराज उपदेश ने उत्तर दिया कि यदि कोई आर्थ्य अकेला हो तो स्वाध्याय करे, दो हो तो छापस में प्रश्नोत्तर और संवाद करें और तीन वा अधिक

हों तो परस्पर सत्सङ्ग श्रौर किसी धार्मिक प्रन्थ का पाठ करें।

काशीत्याग से पूर्व ही महाराज ने एक विज्ञापन द्वारा जनता को सृचित कर दिया था कि हम वैशाख कृष्णा ११ सं० १९३७ को काशी से चल जायंगे यदि किसी को ऋपना कोई संशय मिटाना हो तो हमारे स्थान पर आकर मिटा सकता है। इतने मास तक स्वामीजो काशी रहे, चलने से पूर्व भी अपने प्रस्थान की निथि घोषित करदी, इतने ल्या-ख्यान दिये, विज्ञापन द्वारा पिएडतां को शास्त्रार्थ के लिये आहून किया, परन्तु किसी ने कोई प्रश्न न पूछा, कोई शङ्का प्रस्तुत न की, परन्तु जब प्रस्थान की तिथि श्रीर रेल पर जाने का समय त्रागया तो राजा शिवप्रसाद सी० एस० त्राइ० इन्स्पेक्टर शिचा विभाग ने एक छपी हुई प्रश्नावली श्रीसेवा में भेजी और उनके उत्तर माँगे । न जाने ऋव तक राजा साहव किस नींद में सो रहे थे। महाराज रेल पर जाने को तैयार थे परन्तु फिर भी रेल के समय में जितना शेष था वह रुके रहे ऋौर राजा साहव से कहला भेजा कि मैं रेल पर जाने को तैयार बैठा हूँ, समय श्रत्यरूप है क्रपा कर शीघ्र पधारिय और श्रपनी शङ्काओं का समाधान सुन जाइये । परन्तु राजा साह्य ने सूरत न दिखाई। समय हो जाने पर विवश होकर महा-राज रेलवे स्टेशन पर चले गये । इस प्रश्नावर्ला पर स्वामी विशुद्धानन्द की सही थी । वास्तव में वह प्रश्नावली उक्त स्वामीजी की रची हुई थी। राजा साहव का तो केवल नाम ही नाम था। उन में ऐसे प्रश्न करने की योग्यता ही न थी। पीछे महाराज ने उस प्रश्नावली के उत्तर में 'भ्रमोच्छेदन' नामक पुस्तक लिख कर प्रकाशित की।

लखनऊ काशी से विदा होकर महाराज ५ मई सन् १८८० को लखनऊ में त्रा विराजमान हुए और मोनीमहल में ठहरे।

एक दिन परिडत यज्ञदत्त शास्त्री से जो उन दिनों लखनऊ में पाठकों के पूर्वपरिचित
परिडन गङ्गाधर शास्त्री के पास विद्याध्ययन करते थे, एक रामानुज
'अतप्ततन्' का मतानुयायी का 'अतप्ततन्' वाक्य के अर्थों पर विवाद हो गया।
अर्थ यह वाक्य ऋग्वेद के मर्रेडल ५। मृक्त ८३। मन्त्र १। में आया है।
परिडन यज्ञदत्त उस देंग्राव को स्वामीजी के पास ले गये। उस समय वह भोजन पा रहे थे। भोजन के पश्चान् महाराज थोड़ी देर तक टहले और कहा
कि 'भोजन कुत्वा शतपदं गच्छोत्' अर्थान् भोजन करके सौ कदम चले। थोड़ी देर पलंग
पर लेटे और फिर नौकर से वेद का पुस्तक मँगवा कर उक्त मन्त्रों के अर्थ करके वतलाया

#### पञ्चविंश अध्याय

कि 'तप्ततन्' से अभिशय जप, तप, यम, तियम आदि से इन्द्रियों को वश में करना है, शरीर का जलाना नहीं है, सायणाचार्य भी यही अर्थ करते हैं। फिर खामीजी ने तरवूज काट कर सब को बाँटा। उस रामानुजो ने कहा कि तुलसी दल हो तुम से बकरी की टेव तो हम खावें। खामीजी ने कहा कि तुम से बकरी की टेव नहीं नहीं जाती। उसने कहा कि यह तो अच्छा है। खामीजी ने उत्तर दिया कि रोग के लिये हितकर है न कि हर समय के लिये। ऐसा करना

तो स्पष्ट पशुपन है, इसके खाने में कुछ माहात्म्य नहीं है।

स्वामीजी ने एक वार सत्यप्रकाश पाठशाला भी स्थापित की थी, परन्तु वह १८७९

से पहले ही बन्द होगई थी।

स्वामीजी का एक व्याख्यान अमीनुद्दौला की कोठी में (पुराने नार्मल स्कूल) में गारचा पर और दूसरा सद्धर्म-समर्थन पर हुआ था। दूसरे व्याख्यान में उन्होंने पिएडत गङ्गाधर शास्त्री के किये हुए यदमन्त्रों के अर्थ की समालाचना भी की थी। एक व्याख्यान सम्माद्तगंज में लाव कन्हईलाल के ठाकुरद्वारे में हुआ था और एक व्याख्यान यहयागंज में लाला रुम्बनलाल जैन की कोठी में। उसमें स्वामीजी ने जैन मत का भी खएडन किया था।

एक दिन परिडत रामाधार ने खामीजी से कहा कि क्या अच्छा होता यदि आर्यसमाज का मन्दिर भी मोती-महल के समान विशाल होता। महाराज ने

भक्त को ढाढ़स कहा कि यदि आप इस के स्वामी को आर्थ बनालें तो सम्भव हो यही भवन आर्थ्यसमाज को मिल जावे पंडित रामाधारजी ने निराशा-

भरे शब्दों में स्वामी जी से कहा कि आप इतना पुरुपार्थ करते हैं परन्तु लोग पौराणिक लीलायें नहीं छोड़ते। स्वामी जी ने कहा कि मैं ब्राह्मसमाजियों की भाँ ति समाज के जातीय जीवन से अलग होना नहीं चाहता, समाज में रह कर ही उसका संशोधन करना श्रेयस्कर है।

एक दिन व्याख्यान देकर खामीजी अपने आसन को जारहे थे। कई आर्य्यसज्जन

उनके साथ थे। मार्ग में एक ऋत्यन्त जराजर्जरित बुढ़िया उन्हें मिली।

देश-दशा पर खेद उसने कातर स्वर में महाराज से कहा कि बाबाजों मैं भूखी हूँ, आज का अन्न दिलादें। महाराज ने उसे कुछ पैसे दिला दिये। उसे देख

महाराज की आँखों में आंसू डब डबा आये और अत्यन्त करुणा भरे शब्दों में उन्होंने कहा कि इस स्वर्णमय भूमि की कितनी हीन दशा होगई है कि आज इस क्षुधार्त्त बुढ़िया को यह भी विवेक नहीं रहा कि वह जिस से अन्न माँगती है वह स्वयं मांगकर खाता है।

महाराज इस समय भी रुग्ण थे। पिणडत गंगाधर उन्हें मठा पिलाया करते थे। काशी से चल कर महाराज २० मई सन् १८८० को फर्रुखाबाद पधारे श्रीर लाला कालीचरण रामचरण रईस के बाग में ठहरे। २३ मई को स्वामीजी फ्रेखाबाद के ब्याख्यानों का विज्ञापन नगर में प्रसिद्ध किया श्रीर २४ मई से २८ मई तक स्वामीजी के पाँच व्याख्यान सेठ माधोलालजी के बाड़े

६०७

में हुए । व्याख्यानों में श्रोतात्र्यों की इतनी भीड़ होती थी कि कुछ लोंगों को स्थानाभाव के कारण वापिस जाना पड़ता था ।

मैं किसी मत को मुन्शी गौरीलाल वकील फतहगढ़ यह कहा करते थे कि मैं किसी मत को नहीं मानता। इस पर खामीजी और उन में निम्न लिखित प्रश्नोत्तर हुए:—

स्वामीजी—आपका यह कहना ही कि मैं किसी मत को नहीं मानता यह अर्थ रखता है कि यही आपका मत है। आप किसी भी मतको क्यों नहीं मानते?

मुन्शीजी-सारं मत अकसर नामाकल बातों से भरे हैं।

स्वामीजी-यदि कोई मत आपको मोकूल जान पढ़े तो उसके मानने में आपको दिधा न होनी चाहिये।

मुन्शीजी - माकृल होने पर मैं उसे मानने को तैयार हूँ।

इसके पश्चात् कुछ देर तक स्वामीजी ने वैदिक धर्म को महत्व ऐसे ढङ्ग से समभाया कि उन्हें स्वीकार करते ही बना।

यह घटना उस समय की है जब स्वामीजी संवत् १९३६ में कर्रुखावाद पधारे थे। २९ मई सन् १८८० को महाराज ने एक व्याख्यान उपर्युक्त मुन्शीजी के स्थान पर आयसमाज की दिया। इसका प्रभाव इतना हुआ कि उसी दिन और उसी स्थान पर स्थापना आर्यसमाज स्थापित होगया। अध्यर्य की बात यह कि वही मुन्शी गौरीलाल जो कभी सारे धर्मी को नामाकूल वातों से भरा हुआ

कहा करते थे आर्य्यसमाज के मन्त्री निर्वाचित हुए।

पाँच जून को महाराज का व्याख्यान योगशास्त्र पर बड़ा प्रभावशाली हुआ जिसे
सुनकर क्या हिन्दू क्या मुसलमान चिकत हो गये उस व्याख्यान में
योग पर व्याख्यान महाराज ने योग की सिद्धियों का भी सिवस्तार वर्णन किया था।
मिस्टर स्काट साहब, मैजिस्ट्रेट जिला और मिस्टर डानिसटन जॉइन्ट
मैजिस्ट्रेट भी व्याख्यान में उपस्थित थे। व्याख्यान की समाप्ति पर मिस्टर डानिसटन ने
स्वामीजी से पूछा कि यदि हम लोग योगसाधन करें तो हम उसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं
वा नहीं ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि आप मद्य मांस का सेवन करते हुए योगाभ्याम का
सेवन नहीं कर सकते। यदि आप इन वस्तुओं का त्याग करनें और नियम पालन करते
हुए योगाभ्यास करें तो सफल हो सकते हैं।

स्काट साहब की तो संवत् १९३६ से ही महाराज में श्रद्धा थी और उनके व्या-ख्यानों में उपिक्षित हुआ करते थे, इस वार भी वह स्वामीजी के मेजिस्ट्रंट से वार्तालाप व्याख्यानों में आते रहे। स्काट साहब के पैर में कुछ लंग था। एक दिन उन्होंने स्वामीजी से पूछा कि हमें कैसे ज्ञात हो कि कर्म का फल होता है ? स्वामीजी ने अन्य उत्तर न दंते हुए उन से पूछा कि आप के पैर में लङ्गड़ा-पन क्यों है ? स्काट साहब ने उत्तर दिया कि ईश्वर की ईच्छा से। स्वामीजी ने कहा कि यही कर्मफल है जो ईश्वरीय न्याय से प्राप्त हुआ है, इच्छा से नहीं। परमात्मा को सभी धर्म्म वालं न्यायकारी मानते हैं। यदि ईश्वर की केवल इच्छा ही मानी जाय तो वह इच्छा

#### पश्वविंश श्रध्याय

कैसी कि एक को सुडौल और दूसरे को वेडौल, अन्धा, वहरा आदि बनावे। ऐसा मानने से उसके न्याय में वहा लगता है और कर्मफल मानने से इच्छा नहीं अपितु न्याय प्रदर्शित होता है। स्काट साहब ने फिर पूछा कि कर्मफल क्या चीज है? स्वामीजी ने कहा कि सुख दु:स्व के भोग का नाम कर्म्भफल है। जिस भोग का हेतु इस जन्म में ज्ञात न हो उसे पूर्व-जन्मकृत कर्म का फल जानना चाहिये। आयों का धर्मशास्त्र यही बताता है और यही युक्ति से भी सिद्ध है।

जून मास में स्वामीजी के कितने ही व्याख्यान हुए। १३ जून को इस विपय पर व्याख्यान हुआ कि 'सृष्टिकम प्राह्म और तद्-विरुद्ध अत्राह्म है'। उसमें स्वामी जीने पार्वती के हिमालय पर्वत की कन्या होने, गर्णेशजी की पार्वतीजी के मैल से उलित्त होने और शिवजी के उनके मारने और फिर हाथी का सिर रख कर उन्हें जिलाने के पौराणिक गपोड़ों की बड़ी मनोरञ्जक त्रालोचना की। श्रोतात्रों में परिडत गर्णेशप्रसाद शम्मी, सम्पादक 'भारत सुदशा-भवर्तक' भी थे। स्वामीजी ने उन्हें खड़ा होने के लिये कहा और जब वह खड़े हो गये तो उनकी स्रोर संकेत करके महाराज बोल कि देखो यह पुरुप जो स्राप विना सूँड का गरेएश के सामने खड़ा है इसका नाम गरोश है, परन्तु इसके सूंड नहीं है और न यह ईश्वर है और न अजन्मा। इसे सुन कर सब लोग हँस पड़े। इसी प्रकार लोक में मनुष्यों के नाम होते हैं, हिमाचल, पार्वती गरोश आदि मनुष्यों के नाम होंगे। २७ जून सन् १८८० को खामीजी का अन्तिम व्याख्यान वेद-वेद का ऋषीरुपेयत्व विद्या विषय पर हुआ; उसमें महाराज ने खयम वेद के प्रमाणों से तथा शतपथ ब्राह्मण, पड्दर्शन को साची से वेदों का ईश्वरोक्त होना श्रीर उनका सम्पूर्ण विद्यात्रों के भागडार होना सिद्ध किया था श्रीर यह भी कहा था कि वेदों का शुद्ध भाष्य शोघ्र होना चाहिये, क्योंकि महीधरादि ने अशुद्ध अर्थ करके देश में भ्रान्ति फैला रक्खी है । इसके पश्चात् मुन्शी हरनारायण मित्र बाबू दुर्गाप्रसाद रईस ने प्रस्ताव किया कि स्वामीजी के अतिरिक्त अन्य कोई विद्वान वेदों का शुद्ध भाष्य करने की योग्यता नहीं रखता है। स्वामीजी की अवस्था अब ५६ वर्ष की है और शरीर वेदभाष्य की सहायता अनित्य है, अतः स्वामीजी को वेदभाष्य के कार्य्य में पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये। इस प्रस्ताव को सब ने स्वीकार किया श्रीर उसी समय २७०) रुपये वार्षिक के हिसाब से पाँच वर्ष के लिये १३५०) रु० का चन्दा हो गया स्त्रीर ११ वेदभाष्य के प्राहक वन । इसके पश्चात् बायू दुर्गा-धर्मार्थ कोष प्रसादजी के प्रस्ताव पर एक धम्मीर्थ कोप स्थापित हुआ जिसमें

५००) रु० वाबू दुर्गाप्रसादजी ने दिये और अन्य लोगों ने भी सहायता दी।

फर्रुखावाद में पुत्तूलाल शुक्र पहलवान और नारायण दुवे आर्य्यसमाजियों से बहुत
चिढ़ते थे। जब स्वामीजी संवत् १९३६ में आये थे तो उनके चले
एक आर्यसमाजी के जाने के पश्चात् कुछ दिन तक पौराणिक उत्तेजित रहे। एक दिन
पीटने वालों की दंड उपर्युक्त शुक्र और दुवे को चौवे।तोताराम जो आर्य्यसामाजिक थे

मार्ग में मिल गये। दोनों व्यंक्तियों ने उन्हें चिड़ाना आरम्भ किया।

उन्होंने ईट का उत्तर पत्थर दिया तो दोनों ने मिल कर उन्हें पीटा। उन्होंने दोनों पर स्काट साह्य के इजलास में अभियोग चलाया, जिसका यह परिणाम हुआ कि शुक्कजी पर २०) क० अर्थ दगड और दुवेजी को तीन मास का कारावास हुआ और दोनों को दो-दो सौ रूपयों के मुचलके और जमानत दो साल तक नेक चलन रहने की देनी पड़ी।

जब स्वामीजी इसवार आये तो स्काट साहब ने उनसे कहा कि आप के एक सेवक को पीटने पर दो लोगों को पर्याप्त इएड मिल गया है। महाराज ने स्वामीजी की अप्रसन्ता थी और उनसे यह कहा कि संन्यासी तो अपने घातक को पीड़ा पहुँचती देख कर प्रसन्न नहीं होते। और आर्य-समाजियों से असन्ताप प्रकट करते हुए कहा कि यदि तुम लोग इस प्रकार मुकदमेवाजी करोगे तो धम्मे और देश का क्या सुधार कर सकांगे। जिन्हें सन्मार्ग पर लाना है उन्हें कैंद्र में पहुँचाना सुधार की रौली से बाहर है। यूँस का बदला यूँसा नहीं है। यदि पौराणिक भाई तुम पर कोई अत्याचार करें तो उचित सीमा तक उसे सहना चाहिये, जब उन्हें झान होगा वह स्वयम् पश्चात्ताप करेंगे और तुम से प्रेम प्रकट करेंगे।

प्रमे-विषय पर प्रश्नोत्तर स्वामीजी से धर्म-विषयक कुछ प्रश्न किये थे जो उत्तर सहित नीचे विये जाते हैं।

प्रश्न-मनुष्य पाप क्यों करता है ?

उत्तर स्वामीजी का-लोभादि के वशवर्त्ती होकर, बुद्धि के वैचाल्य से मादक द्रव्य के संवन सं, दुष्ट पुरुषों के संग सं, और मिध्या ज्ञान से पाप में प्रवृत्ति होती है।

प्रश्न - सत्पुरूपों की कसौटी क्या है ? और उनसे मिलना कैसे हो सकता है ?

उत्तर न्यामीजी का—न्यायप्रियता, स्त्रार्थत्याग, पराये हित में योग देना आदि उत्तम गुण सत्पुरूपों की कमीटी है। ऐसे पुरूप अपने उत्तम गुण और स्वभाव से पहिचाने जाते हैं। वे सत्यभाषण, परापकार, उदारता, न्यायकर्तृत्व, ईश्वर-भक्ति और द्यालुता आदि गुणों से युक्त होते हैं। तलाश करने वाले को सब कुछ भिल जाता है। जो ढ़ ढता है सो पाता है। विद्या व सत्संग से प्रत्येक मनुष्य सत्पुरूप बन सकता है।

प्रश्न-स्वार्थ किसे कहते हैं ?

उत्तर स्वामीजी का—धर्मपूर्विक उपायों से अपनी उन्नित अर्थात् सुख की वृद्धि करना स्वार्थ कहलाता है। परन्तु इस समय के लोग येन केन प्रकारेण धर्माधर्म व विवेक-रिंटन उपायों से अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं और परहानि व परदुख का कुछ भी विचार नहीं करते, इस प्रकार स्वार्थान्ध हैं। परार्थ वा परोपकार वह है जिसके आचारण से मनुष्यों के दुःख की निवृत्ति हो।

श्री महाराज आतिथ्य-धर्म का बड़ी टढ़ता से पालन करते थे। एक दिन परिडत गर्णशप्रसाद, सम्पादक 'भारत सुदशा प्रवर्त्तक' को श्री महाराज के महाराज का आतिथ्य पास सामाजिक कार्य्य करते हुए रात्रि के ५ वज गये। श्री महाराज ने यह जान कर कुछ फल और मिष्टान्न खाने को प्रस्तुत किये। ६१०

#### वश्वविंश श्रध्याय

पिएडतजी ने श्रापित की कि हम गृहस्थों को त्याप जैसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिये। न कि श्राप की खाद्य सामग्री को ग्रहण करना। इस पर श्री महाराज ने कहा कि यह सामग्री गृहस्थ लोगों के घर से श्राई है और मेरी त्यावश्यकता से श्रीधक है। श्री रामचन्द्र तक ने वनस्थ मुनियों के कन्द्र मूल फलादि प्रह्ण किये थे, अतः त्याप को संकोच न होना चाहिए श्रीर त्याग्रहपूर्वक परिंडतजी को फल और मिष्टान्न खिलाये।

एक दिन मेरठ से एक सज्जन ठीक उस समय स्वामीजी के पास उपस्थित हुए जब कि वह भोजन करने जा रहे थे। महाराज ने उन्हें देख कर पहले उन्हें भोजन कराया और फिर छाप ने भोजन किया। स्वामीजी अतिथियों को भोजन कराये विना स्वयं भोजन न करते थे।

स्वामी जी सींठ का एक अरयन्त स्वादिष्ट जल बनाया करते थे
गोस्वामी नारायण एक सरलचेता, सदाशय विद्वान् थे, वह पौराणिकों के अपवाद
के कारण श्री महाराज के पास जात हुए घवराते थे। एक दिन
एक सदाशय विद्वान् लाला जगन्नाथप्रसाद के आग्रह से उन्हें रात्रि के समय महाराज के
से धर्मालाप पास ले गये। उन्होंने यहा में मांस-विधान का पन्न लेकर महाराज से
वार्त्तालाप किया। महाराज ने उनका प्रवल युक्ति और प्रमाणों से
खएडन करके उन्हें सन्तुष्ट कर दिया कि यहा में मांस-विधान वेदविकद्ध है, यहा का नाम ही
अध्वर, हिंसारहित कर्म है। अन्त में गो स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया कि मांस-विधान
मेरा पन्न नहीं में तो शास्त्र के वचनों को देख कर उनका समर्थन करता था।

फिर इस विषय पर बात चली कि ब्राह्मण प्रन्थ वेद हैं या नहीं, परन्तु समाप्त न हो सकी। अतः अगले दिन इस विषय पर पुनः विचार हुआ। पिएडतजी अपने पत्त की पुष्टि में कात्यायन के सिवाय और कोई प्रमाण प्रस्तुत न कर सके। स्वामीजी ने कहा कि अन्य कोई ऋषि मुनि ब्राह्मणों को वेद नहीं मानता। अतः कात्यायन वार्तालाप का प्रमाव का वचन अथाह्म है। और अनक प्रमाणों से सिद्ध कर दिया कि वेद संहिता मात्र ही का नाम है। गोस्तामीजी सन्तुष्ट होकर घर चले आये और उसकेप आत् आर्यसमाज का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, प्रत्युत वह

# षड्-विंश ऋध्याय

# त्रापाद संवत् १६३७-मार्गशीर्प संवत् १६३८.

मृत्य मीजी २० जून सन् १८८० को फर्रुखाबाद से चले और १ जुलाई सन् १८८० को प्रातःकाल मैनपुरी पहुँचे और करमल दरवाजे के बाहर थानसिंह सोहिया के बारा में ठहरे।

महाराज के हाभागमन का समाचार नगर में फैलत ही शतशः लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे और यह दशा हुई कि कोई समय ऐसा न होता था जब कि सौ, सवा सौ मनुष्य उन्हें घेरे न बैठे रहते हों । प्रातःकाल से रात्रि के १०-११ बजे तक लोकप्रवाह अनवरत

रूप से प्रवाहित रहता था। जो जिस के मन में आता अपनी विद्या

ऋषि मानियों के स्रागया

चौर वृद्धि के व्यनुसार प्रश्न करता चौर स्वामीजी उसका श्रेमपूर्वक समागम का स्त्रानन्द उत्तर दंकर उसे सन्तुष्ट कर देते। उनके दर्शन करके जो आता वह यही कहता त्राता कि जैसा त्रानन्द हम पहले से ऋषि मुनियों

के समागम का सुनते आते थे वह आज हमने प्रत्यच अनुभव कर

लिया, इस अपूर्व मूर्त्ति को धन्य है। दो दिन तक महाराज इसी प्रकार लोगों को उपदेशा-मृत चखाते रहे । ३ जुलाई को आकटगंज की विस्तृत भूमि में कनात और शामियाने लगा कर उनके व्याख्यान का प्रवन्ध किया गया। उस दिन आकाश मेघाच्छादित था तो भी एक सहस्र मनुष्य व्याख्यान अवणार्थ उपस्थित हुए। नगर के सभी प्रतिष्ठित श्रीर शिक्तित

लोग ज्याख्यान में त्राये उस ज्याख्यान में महाराज ने धर्म्भ के

स्वरूप श्रीर उसके गृढ़ तत्वों को एसी सुन्दरता से वर्णन किया कि श्चपूर्व व्याख्यान लोग सुन कर दंग रह गये। ४ जुलाई को फिर एक व्याख्यान उसी

स्थान पर ईश्वर विषय पर हुआ, ईश्वर की सत्ता का प्रतिपारन, उसके गुणों का कीर्त्तन कुछ ऐसे ढङ्ग से किया गया था कि बड़े २ नास्तिकों के मस्तक मुक गये। तीसरे दिन ५ जुलाई को महाराज ने लोगों को सन्देह-निवृत्ति का अवसर दिया। एक अंग्रेज डाक्टर ने घोर नास्तिकों

घार नास्तिकों से प्रश्नोत्तर

का पत्त लेकर जो आत्मा अनात्मा किसी वस्तु को नहीं मानते कुछ प्रश्न किये जिनके उत्तर पाकर वह निरुत्तर होगया । साहब कलक्टर श्रीर साहब जज तीनों दिन व्याख्यानों में श्रारम्भ से समाप्ति तक उपिथत रहे और ध्यानपूर्वक सुनते रहे । व्याख्यानों की समाप्ति पर

मिजा अहमदश्रली वंग ने श्रातंकशः धन्यवाद दिये श्रीर कहा कि जब इस देश में महाराज जैसे विद्वान हुए होंगेतब श्रवश्य ही दूर देशों से लोग यहाँ विद्यो-निष्पत्त मुसल्मान पार्जन के लिये आया करते होंगे जैसा कि महाराज ने कहा है। "इदं

विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्" इत्यादि मन्त्र में तीन प्रकार के

पद रखने का अभिप्राय स्वामीजी ने यह बतलाया था कि पृथ्वी, अन्तरिच्च और बुलोक में परमेश्वर परिपूर्ण है। इस प्रश्न के उत्तर में कि कोई पिवत्र भूमि है वा नहीं स्वामीजी ने कहा था कि यदि कोई हिमालय पर भी पाप करेगा तो उसका फल भोगेगा।

लोगों ने बहुत कुछ श्राप्रह किया कि महाराज कुछ दिन मैनपुरी श्रौर विराजमान रह कर उन की धर्म्मपिपासा को शान्त करें, परन्तु वह श्रवकाशाभाव के कारण श्रिधिक न ठहरसके श्रौर ६ जुलाई को घोड़ागाड़ी में सवार होकर एक दिन भारील ठहरते हुए ८ जुलाई को मेरठ पहुँच गये।

अप्रार्थसमाज स्थापित उनके चले जाने के पश्चात् ११ जुलाई सन् १८८० की मैनपुरी होगया में आर्थ्यसमाज स्थापित होगया।

श्री महाराज ८ जुलाई सन् १८८० को आर्य्यसमाज मेरठ के निमन्त्रण पर मैनपुरी स मरठ पधारे और लाला रामशरणदास की कोठी मरठ छावनी मरठ में ठहरें। निज स्थान पर जिज्ञासुओं के सन्देह निवारण करते रहे और सप्ताह में दो व्याख्यान विविध विषयों पर देकर अमजाल को

छिन्नभिन्न करते और वैदिक धर्म्म के सत्य सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे ।

त्र्यार्थ्यसमाज मेरठ की कन्या-पाठशाला के लिये एक सुयोग्य त्र्यध्यापिका की त्र्याव-श्यकता थी । रमावाई एक सुशिचित संस्कृतज्ञ महाराष्ट्र महिला का

अध्यापिका की उन्हें पता लगा। वह उस समय कलकत्ते में थी। महाराज ने उसे अवश्यकता पत्र लिखा और कई पत्र उभय पत्त के आगये और रमावाई मेरठ आने पर सम्मत हो गई। वह पत्रव्यवहार संस्कृत में था।

श्चान पर सम्मत हा गई। वह पत्रव्यवहार संस्कृत म था। शिवन वेनस्व शासी हो समागर के प्रेयर विकासने के लिए व

महाराज ने परिडत देवदत्त शास्त्री को रमावाई के मेरठ लिवालाने के लिये कलकत्ता भेजा, परन्तु वह शास्त्रीजी को वहां नहीं मिली। वह मेरठ लौट आये। परिडता रमावाई का रमावाई उनके आने से पहले ही दो भृत्यों के साथ जिन में एक स्त्री

अर्थागमन व्योग एक पुरुष था मेरठ पहुँच गई थी । उन्हें बाबू छेड़ीलाल गुमाइते कमसरियट के बँगले:पर ठहराया जहां कर्नल आल्काट खोर

में इस दलेंबैट्सकी पहले से ठहरे हुए थे। रमावाई के आने के पश्चात् उनका एक वंगाली मित्र भी मेरठ आगया और उन्हीं के साथ ठहर गया। उनका नाम बाबू विषिनविहारी एम० ए०बी०एल० था। रमावाई के चार या पाँच व्याख्यान खीशिचा आदि विषयों पर हुए। पहला व्याख्यान वाबू छेदीलाल की कोठी पर और शेष आर्य्यसमाज में हुए। महाराज रमावाई के व्याख्यानों में नहीं जाते थे। पिछत ज्वालादत्त को भेज दिया करते थे कि उनका सार लिख लावें और उन्हें सुना दिया करे। रमाबाई सायङ्काल को महाराज से वैशेषिक दर्शन पढ़ा करती थी। उस समय महाराज की विशेष आज्ञा से पिछत भीमसेन, पिछत ज्वाला

## पड्-विश श्रध्याय

दत्त तथा त्र्यार्थ्यसमाज मेरठ के सभासद पिएडत पालीराम और वाबू ज्योतिस्वरूप उपस्थित रहते थे। महाराज यह चाहते थे कि रमाबाई ब्रह्मचारिग्गी रहकर स्त्री जाति में शित्ता श्रीर वैदिक धर्मा का प्रचार करे, परन्तु उसने ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। उसका महाराज के पास आने का मुख्य प्रयोजन यह था कि महाराज उसके उस बँगाली युवक के साथ विवाह को शास्त्रसम्मत खीकार करलें। रमाबाई महाराष्ट्र ब्राह्मण-ललना और विपिन-बिहारी बँगाली कायस्थ थे। रमाबाई जानती थी कि ऐसे विवाह को केवल स्वामीजी ही शास्त्रसम्मत बता सकते हैं, क्योंकि वह यह मानते थे कि प्राचीन भारत में वर्णव्यवस्था गुण, कर्म, स्वभाव पर निर्भर थी। महाराज रमावाई का प्रचार कार्य करने से नकार ने उसके विवाह की अनुमति नहीं दी और रमावाई से कहा कि तुम अपना जीवन स्त्रियों की शिक्षा और उद्धार में लगाओं। रमावाई ने यह बात स्वी-कार नहीं की । इस पर महाराज बहुत हताश हुए श्रीर उन्होंने कहा कि यदि हम जानते कि रमावाई स्वदेश के पुनरुद्धार के लिय कार्य्य करना स्वीकार नहीं करेगी तो हम कदापि अपने नियम के विरुद्ध उसे अपने सामने विठाने और उसे शास्त्र पढ़ाने पर उद्यत न होते। रमाबाई ने महाराज से प्रार्थना की कि मुक्ते साथ रहने की खाज्ञा दी जाय और मुक्ते अन्य शास्त्र भी पढ़ाइये, परन्तु महाराज ने उससे कह दिया कि आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई सम्बन्य नहीं है। उनका उद्देश्य केवल इतना ही था कि रमाबाई प्राचीन ऋषिकात्रों की भाँ ति भारतवर्ष में अपनी बहिनों की भलाई के लिये कार्य्य करे और जब उन्होंने वह उद्देश्य पूरा होता न देखा तो उन्हें रमावाई से उपरित होगई। महाराज को उसके चरित्र के सम्बन्ध में भी सन्देह होगया था और इस कारण उन्होंने आर्य्यसमाज मेरठ के कार्य-कत्तीत्रों से कह दिया था कि उसके चरित्र पर दृष्टि रक्खें। उन लोगों ने भो उसके विषय में अच्छी सम्मति प्रकट नहीं की थी। रमाबाई ने यह भी कहा था कि वह अध्यापन और उपदेश कार्य तब कर सकती है जब उसके पिता का ऋण चुका दिया जाय जिसकी मात्रा उसन साठ सत्तर हजार रूपये बताई थी।

इसके पश्चात् रमार्वाई का मेरठ ठहरना व्यर्थ था, श्रदः उसे विदा करने का निश्चय किया गया। महाराज ने श्रार्थ्यसमाज के कार्यकर्ताश्चों से कह दिया कि रमार्वाई को विदा कर जिस सम्मान के साथ रमार्वाई को लाया गया है उसी सम्मान के दिया गया साथ उसे विदा किया जाय। श्रदः रमार्वाई को धिदा करने के उपल्ह में एक सभा की गई। उस में पिख्त पालीराम ने कहा कि पिख्ता रमार्वाई को श्रपनी दृष्टि श्रीर उद्देश्य उच्च रखने चाहियें श्रीर स्वामी द्यानन्द की माँति स्त्री जाति का उपदेशद्वारा उपकार करना चाहिये। विवाह सम्मान-प्रदर्शन करके सन्तानोत्पत्ति करना उनके लिए उचित नहीं है। रमार्वाई ने इसके उत्तर में स्वामीजी की बहुत प्रशंसा की उन्हें वृहस्पति से उपमा दी श्रीर कहा कि वह प्रसावित कार्य करने में श्रद्धम है, ऐसे कार्य तो स्वामीजी सरीखे उत्तम कोटि के मनुष्य ही कर सकते हैं। स्त्री होने के कारण उसके लिए सर्वन्न घृमना श्रसम्भव है। विदा करते समय श्रार्थ्यसमोज मेरठ की श्रीर से १२५) हपये

श्रीर एक थान १०) रूपये का रमावाई को दिया गया श्रीर महाराज ने उसे संस्कारविधि, सत्यार्थप्रकाश, पञ्चमहायज्ञविधि, श्राय्याभिविनय श्रादि प्रनथ दिये।

रमावाई पीछे त्राकर ईसाई होगई और उसने पूना में शारदा-रमावाई ईसाई सदन के नाम से एक विश्ववा त्राश्रम स्थापित किया और सैकड़ों हिन्दू विध्वात्रों को विध्नी वनाया।

हिन्दू विधवात्रों को विधर्मी वनाया। देवेन्द्र वावृ ने रमावाई को एक पत्र लिखा था जिस में रमावाई से स्वामीजी के के विषय में उसकी सम्मति और भाव पूछे थे। उस पत्र का उत्तर रमाबाई की स्वामीजी रमावाई ने १३ नवस्वर सन् १९०३ की दिया था। उस में रमावाई ने लिखा था कि मैं मेरठ में आर्घ्यसमाज के एक पर सम्मति सभासद के गृह पर ठहरी थी। मैं उस समय स्वामीजी की विशेष शिचात्रों से सर्वथा अनिमन्न थी। मैं मेरठ में तीन सप्ताह से अधिक रही और इस कारए मुफे आर्च्यममाज के मुख्य मन्तव्यों को स्वयम् उसके प्रवर्त्तक से सीखन का अवसर मिला। स्वामीजों के सम्दन्य में जो भाव मेरे मन पर ब्रङ्कित हैं वह वास्तव में बहुत उत्तम हैं। वह सर्व-भावेन द्यास्यक्ष थे । वह प्रांशु-विसाल दर्शन, भद्र पुरुष थे । वह सच्चे और शुद्ध भाव-युक्त पितृप्रकृति के पुरुष थे। उनका मेरे साथ वर्त्ताव ऋषापूर्ण और पितृतुल्य था। वह इ.द्र भाषा प्रभावोत्पादक स्वर में बोलते थे । वह कभी हिन्दी और कभी संस्कृत में वातें किया करते थे, परन्तु संस्कृत उनकी प्यारी भाषा थी । हिन्दुओं के छहीं दर्शनों में से वह वैशेषिक दर्शन को सब से अधिक पसन्द करते थे। उनकी शिक्ता अद्वेत वेदान्त से भिन्न थी और उस समय में केवल एक इसी वात में उनसे सहमत थी। " उन्होंने मुक्त से यह कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम आर्य्यसमाज में सम्मिलित हो जाओ, मैं तुम्हें शिचा हुँगा और तुम्हें आर्य्यसमाज के सिद्धान्तों के प्रचार के लिये तैयार कहुँगा। मैं धार्मिक

विषयों में अव्यवस्थित थी, अतः मैंन इस प्रस्ताव को अस्तीकार कर दिया।
उसी पत्र में एक जगह रमाबाई लिखती है कि स्थामी दयानन्द स्थियों के लिये धर्म्म
कित्रयों को की आवश्यकता स्वीकार करते थे। वह कहते थे कि स्थियाँ वेद पढ़
वेदाधिकार सकती हैं जिसकी कि हिन्दू धर्म्म आज्ञा नहीं देता था। इस कारण
से कि हिन्दू धर्म्म स्थियों और शुद्रों से द्वेप करता था, मेरी आत्मा
उसकी विद्रोही वन गई थी। जहाँ तक उनकी शिज्ञा का स्थियों को वेद, दर्शन और धर्म्म

शास्त्रों के पढ़ने का अधिकार देने से सम्बन्ध था, वहाँ तक मैं उससे प्रसन्न थी।

कर्नल और मैडम शिमला जाते हुए मेरठ में महाराज से मिलने के लिए ठहर गये
थे। उनके विषय में उस समय तक महाराज का यही विश्वास था
कर्नल और मैडम कि वह आर्थ्यसमाज के सिद्धान्तों को मानते हैं और इसी कारण
का से वह थियोगोकिकल सांसाइटी को आर्थ्यसमाज की शाखा बनाने
रंग बदल गया पर सम्मत हो गये थे। इस बार जो कर्नल और मैडम मेरठ आये
तो उन्होंने और ही रंग दिखाया अर्थात् उनकी बात-चीत से यह
पता लगा कि उनका न वेदों में विश्वास है और न ईश्वर में। इस विषय में रमाबाई ने
अपने उसी पत्र में इस प्रकार लिखा है:—"मैडम क्लैबैट्सकी और कर्नल आल्काट वाइसराय
६१६

## षड्-विंश ऋध्याय

लार्ड रिपन से मिलन शिमला जा रहे थे। मैंने लोगों को यह कहते सुना था कि वह गवर्नर जनरल के निमन्त्रण पर उन्हें अपनी गुप्त विद्या-शक्ति दिखाने और उनके सामने यह सिद्ध करने को जा रहे हैं कि अदृष्ट आत्माएं उनसे बात-चीत करती हैं और मैडम ब्लैवैट्सकी परलोकगत आत्माओं के लोक से वाइसराय के लिये कुछ वस्तुएं मँगा कर अलैकिक घटना (miracle) का प्रदर्शन करेंगी।

"मैं बाबू छेदोलाल के गृह पर ठहरी हुई थी, जहाँ कर्नल और मैडम अतिथि थे।

मैडम मुफ से डुभापिय के द्वारा बातें किया करती थी क्योंकि मैं
मैडम के विश्वास उस समय अंग्रेजी नहीं जानती थी। उन्होंने मुफ से कहा कि मैं
किसी वैयक्तिक (personal) ईश्वर में विश्वास नहीं करती, किन्तु
सत्व, रजस, तमस् की सम्मिलित एक महान् शक्ति में विश्वास करती हूँ। वह अपनी
उंगली में एक अंगूठी पहनती थीं जिस में तीन रक्त जड़े हुए थे। उन्होंने वह मुफे दिखाई
और कहा कि यह तीनों रक्त उन तीनों शक्तियों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, जो इस महान् विश्व में
कार्य्य और उसका शासन कर रही हैं। एक दिन सायङ्काल को स्वामी द्यानन्द थियोसोकी
के इन नेताओं से मिलने आये। उन्होंने स्वामीजी को थियोसोक्तिकल सोसाइटी का मुख्य
सभासद् बनाना चाहा, परन्तु स्वामी द्यानन्द सोसाइटी का सभासद् बनने की स्वीकारी
देने से पहले थियोसोकी के सिद्धान्तों को समभना चाहते थे। इस पर उन्होंने एक दुभापिये के द्वारा स्वामीजी के साथ अपने विशेष सिद्धान्तों पर विचार किया। यदि मुफे ठीक
रमरण है तो मैडम ब्लैवैट्सकी और कर्नल आल्काट दोनों को यह कहते सुना था कि उन
का विश्वास उपर्यक्त तीनों शिक्तयों में है और वह वैयक्तिक ईश्वर

के। विश्वास उपयुक्त ताना राक्तिया में हे आर वह वियोक्ति इसर वेद, ईश्वर में श्रीर वेदों के अपीरुपेयत्व में विश्वास नहीं रखते हैं। यह श्रार्थ-श्रीवरवास समाज के जीवनमूल सिद्धान्तों के विरुद्ध था श्रीर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्रकट कर दिया था कि वह उन लोगों से जो ईश्वर में

विश्वास नहीं रखते कोई सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे, वह थियोसोफ़िकल सोसाइटी के सभासद्
नहीं बनेंगे और न थियोसोफ़िस्टों को अपने सभाज का सभासद

नहां बनगं आर न । थयासाक्षरटा का अपन समाज का समासद् अविश्वासियों से बनाएंगे और इस पर बात समाप्त हो गई। मैं नहीं जानती कि पीछे संबंध नहीं रक्खेंगे क्या हुआ, परन्तु जहाँ तक मुक्ते ज्ञात है स्वामी द्यानन्द उस समय थियोसोक्षिस्ट नहीं हुए।"

कर्नल खौर मैडम सायङ्काल को महाराज से बाबू छेदीलाल के बँगले पर मिला करते और उनसे बार्चालाप किया करते थे। इस बार्चालाप का खंश 'थियोसोकिस्ट' समाचार पत्र में छप चुका है, परन्तु नीचे लिखी बात उसमें नहीं छपी। एक दिन कर्नल ने स्वामीजी से कहा कि उन्हें और मैडम को इस बात में शङ्का

न स्वामाजा से कहा कि उन्हें और महम की इस वात में राङ्की योग की शक्ति है कि स्वामी शङ्कराचार्य ने अपने आत्मा की एक राजा के शरीर में जो उसी दिन मरा था प्रविष्ठ कर दिया था। स्वामीजी ने कहा कि

यह विचित्र यात है कि मैडम के समान योगप्रवीए। व्यक्ति को इस विषय में सन्देह हो। उन्होंने फिर कहा कि मैं प्रथम कोटी का योगी नहीं हूँ, केवल मध्यम कोटि का हूँ, परन्तु मैं

अपनी चेतन शक्ति को शगीर के किसी भाग में केन्द्रित कर सकता हूँ, अर्थात् उस भाग को छोड़ कर मेरे शरीर के अन्य सब भाग मृतवत् हो जायंगे। यदि आप यह दृश्य देखना चाहें तो मैं आप को दिग्वा सकता हूँ। जब कि मैं एक मध्यम कोटि का योगी इतना कर सकता हूँ तो यह सम्भव है कि एक उच कोटि का योगी इस से एक पद आगे बढ़ कर अपने आत्मा को दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर सके।

एक दिन बाबू ज्योति:स्वरूप और कुछ अन्य सज्जन कर्नल और मैडम से मिलने गये थे। समय सायङ्काल का था। जब सम्ध्या का अन्धकार छाने लगा तो परिडत पालीराम ने उनसे विदा माँगी कि सन्ध्या करने का समय निकट है। इस पर मैडम ने मुस्करा कर कहा

सन्ध्या कर्सा ? उपासना किस की ?

> में ईश्वर को नहीं मानती

कि क्या आप सचमुच उपासना करते हैं और करते हैं तो किस की ? पिण्डत पालीराम ने कहा कि आप भी तो सन्ध्या और परमेश्वर की उपासना करती हैं। तो मैडम ने कहा कि समध्या के केवल उस भाग में विश्वास करती हूँ जहाँ तक वह योगाभ्यास का अङ्ग है. परन्तु जहाँ तक ईश्वरोपासना का सम्बन्ध है मेरा उसमें विश्वास नहीं है। मैं किसी ईश्वर में विश्वास नहीं रखती क्योंकि ईश्वर है ही नहीं और अधिक प्रश्न करने पर मैडम ने कहा हम लोग बौद्ध हैं।

पिण्डित पालीराम त्रादि ने यह बात महाराज से कही और जब उन्होंने कर्नल और मैडम से पूछा कि क्या यह सत्य है कि आप के विश्वास में ईश्वर का

ईश्वर विषय पर

चास्तित्व नहीं है ? तो उन्होंने कहा कि यह सत्य है। इस पर महाराज विचार कर लीजिये ने कहा कि इस विषय पर विचार हो जाना चाहिये। कर्नल ने कहा कि गुरु-शिष्य में कोई विवाद नहीं हो सकता। महाराज ने कहा

कि आस्तिक और नास्तिक में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध नहीं हो सकता। कर्नल विचार करने से नकार त्रीर महाराज उस पर त्राधह करते रहे। महाराज ने कहा कि दो विद्वान् पुरुष जिन्हें सत्य की खोज हो, विचार करके अवश्य ही किसी निश्चित परिणाम पर पहुँच सकत हैं। यदि आप का पन्न प्रवल रहे तो मैं ईश्वर में विश्वास रखना छोड़ हुँगा नहीं तो आप को ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना होगा। अन्यथा मैं आप से सब सम्बन्ध तोड़ दूंगा।

इस पर कर्नल ज्यों त्यों करके राजी हुए । यह विचार तीन दिन तक सन्ध्या समय से गत्रि के १०-११ बजे तक होता रहा। पहले दो दिन परिडत विचार का आरम्भ वलद्वप्रसाद हेडमास्टर नार्मल स्कूल मेरठ ने दुभाषिय का काम

किया, तीसरे दिन वाबू ज्वालाप्रसाद अनुवादक अदालत जजी मेरठ

ने । चौथे दिन कर्नल ने महाराज से कहला कर भेजा कि विचार समाप्त हो जाना चाहिये नहीं तो वह अमृतसर चल जायंगे। महाराज ने उत्तर में कहला भेजा कि अन्तिम निर्ण्य कुछ दूर नहीं है। हम में से एक को पराजय खीकार करना होगा, यदि छाप विचार समाप्त किये विना चल जायंगे तो मेरा और आपका सम्बन्ध समाप्त हो जायगा। कर्नल और मैडम सम्बन्ध-विच्छेद की उसी दिन मेरठ से चलेगये श्रीर महाराज ने उसी दिन एक साधारण

सभा में जो लाला रामशरणदास के गृह पर हुई थी, यह घोषणा करदी कि मेरा और थियोसोफिकल सोसाइटी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।

## पड्-विंश अध्याय

महाराज धर्मप्रचार के विषय में पालिसी से काम लेने के ऋत्यन्त विरुद्ध थे। एक दिन उन्होंने अत्यन्त शोक प्रकट करते हुए कहा था कि सत्यार्थप्रकाश पालिसी से घ्या में मृत पितरों का श्राद्ध श्रौर यज्ञ में मांस-विधान राजा जयकिशन-दास ने लिखवा दिया क्योंकि उन्होंने ही उसे श्रपने व्यय से छपवाया पहले सत्यार्धप्रकाश था। हम समभते हैं कि यह वात स्वामीजी ने कभी न कही होगी। का प्रामाएय स्त्रस्वीकार यदि उनका ऐसा विश्वास होता तो जिस विज्ञापन में उन्होंने यह घोषित किया कि यह बातें सत्यार्थप्रकाश में लेखकों के दोप स सित्रिविष्ट हुई उसमें वह स्पष्ट लिख देते कि वह राजा जयकिशनदास की ऋनुमित से सित्र-विष्ट हुई। स्वयम राजा जयकिशनदास की यह सम्मति थी कि उन वातों को लेखकों ने लिय दिया। ठाकुर महावीरसिंह की भी यह निश्चित सम्मति थी कि उक्त बातों के लिये लेखक ही दोपी हैं। 'जहाँ जहाँ श्राद्ध नहीं करना चाहिए' ऐसा होना चाहिए था वहाँ २ लेखकों ने ऐसा लिख दिया कि 'होना चाहिये'। ज्यों ही स्वामीजी को यह ज्ञात हत्र्या कि न्तरयार्थप्रकाश में ऐसा छप गया है त्यों ही उन्होंने निम्न लिखित विज्ञापन निकाल दिया श्रीर सत्यार्थप्रकाश का प्रामाएय ऋस्वीकार कर दिया। यह विज्ञापन ऋग्वेद भाष्य के प्रकट श्रङ्क के टाइटिल पेज पर संवत् १९३५ में छपा था। —संग्रहकत्तीः

## विज्ञापनम्

सब को विदित हो कि जो २ वातें वेदों की ख्रौर उनके खनुकूल हैं उन को मैं मानता हुँ, विरुद्ध वातों को नहीं । इस से जो जो मेरे वनाये सत्यार्थप्रकाश व संस्कारविधि आदि प्रस्थों में गृह्यभूत्र व मनुस्मृति पुस्तकों के वचन वहुत से लिखे हैं वह उन उन प्रन्थों के मतों के जनाने के लिए लिखे हैं। उनमें से वेदार्थ के अनुकूल का सान्तिवन् प्रमाण और विरुद्ध का अप्रमाण मानता हूँ। जो जो वात वेदार्थ से निकलती हैं, उन सब का प्रमाण करता हूँ क्योंकि वेद ईश्वरवाक्य होने से सर्वथा मुक्त को मान्य हैं ख्रौर जो जो ब्रह्माजी से लेकर जैमिनि पर्यन्त महात्मात्र्यों के बनाये वेदार्थ-त्र्यनुकूल प्रन्थ हैं उन को मैं भी साची के समान मानता हूँ और जो सत्यार्थप्रकाश के ४२ प्रष्ठ और ५५ पंक्ति में 'पित्रादिकों में से जो कोई जीता हो उसका तर्पण न करें श्रीर 'जितन मर गये हों उनका तो अवश्य करें तथा पृष्ठ ४७ पंक्ति २१ में 'मरे भये पित्रादिकों का तर्पण और श्राद्ध करता हैं' इत्यादि तर्पण और श्राद्ध के विषय में छापा गया है सो लिखने त्रौर शोधने वालों की भूल से छप गया है। इसके स्थान में ऐसा समफना चाहिये कि 'जीवतों की श्रद्धा से सेवा करके नित्य तृप्त करत रहना यह पुत्रादि का परम धर्म्स हैं' और 'जो जो मर गये हों उनका नहीं करना', क्योंकि न नो कोई मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसी पदार्थ को पहुँचा सकता और न मरा हुआ जीव पुत्रादि के दिये हुए पदार्थों को यहएा कर सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते पिता आदि की प्रीति से संवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध है, अन्य का नहीं। इस विषय में वेदमन्त्रादि का प्रमाण भूमिका के ११ ऋड्स के पृष्ठ २२१ से लेलें १२ ऋड्स के २६७ पृष्ठ तक छपा है वहाँ देख लेना।

धर्म्मसम्बन्धी विषयों में पालिसी से काम लेने की हानि का एक दृष्टान्त महाराज ८२ ६१९

ने यह दिया था कि हमने जयपुर में वैष्णव-मत के विरुद्ध शैव-मत पालिसी का दृष्टान्त के पन्न का अवलम्बन करके पिएडत हिस्अन्द्र की सहायता की थी जिससे हमारा अभिनाय यह था कि महाराजा वैष्णव धर्म्म को त्याग कर शैव-मत को स्वीकार कर लेंगे। पत्पश्चात् उन्हें वैदिक सिद्धान्तों की ओर सुकाना सहज होगा। महाराजा ने शैव मत तो स्वीकार कर लिया, परन्तु हमारा उद्देश्य पूरा न हुआ। हम जब कभी जयपुर गये लोगों ने हमारे उपदेश को न सुना और कहा कि क्या यह वही रुटाच्च नहीं है जिन के पहनने से आप ने हमें माच्च के मिलने का विश्वाम दिलाया था? अब हम कैसे माने कि पहला उपदेश असत्य था और आप का अब का उपदेश सत्य है। महाराज इस पर कहते थे कि लोगों के इस कहने में कुछ युक्तियुक्तता अवश्य थी।

महाराज ने ऋपना पहला स्वीकार-पत्र १६ ऋगस्त सन् १८८० को मेरठ में िखा था ऋौर १८ ऋगस्त सन् १८८० को उसकी रजिस्ट्री हुई थी। उस के पहला स्वीकार-पत्र द्वारा जा परोपकारिणी सभा स्थापित की गई थी। उसका प्रधान राय मूलराज एम० ए० को बनाया था और राय बहादुर परिडा

सुन्दरलाल, कर्नल आस्काट व्लेबैट्सकी आदि १४ सभासद नियन किये गये थे।

१५ सितम्बर सन् १८८० अर्थात् भाद्रपद् शुक्ता १२ संवत् शुज्रपपरनगर १९२० को महाराज मुजपफरनगर पथारे और वहाँ के प्रसिद्ध रईम राय वहादुर लाला निहालचन्द के बँगले में ठहरे। उन दिनों पितृपच हभारा स्वामीजी से का आरम्भ होने वाला था। नगर के कुछ पिख्डत लाला निहालचन्द शास्त्राध्य करादे। के पास गये और उनसे कहा कि स्वामीजी से हमारा शास्त्रार्थ करा दीजिए, परन्दु पिख्डतगण् लाला निहालचन्द के ही प्रश्नों का उत्तर

न देसके, अनः वह परिडतों के प्रस्ताव से सहमत न हुए।

लाला निहालचन्द्र ने महाराज से मृतक-श्राद्ध के विषय में स्वयं ही जिज्ञासा की तो उन्होंने कहा कि मृतक श्राद्ध निष्फल है, क्योंकि मृतक को अपने ही कम्मीं का फल मिलता है, दूसरे के कम्मीं का नहीं और आद मृतक श्राद्ध पर उसका कर्म नहीं है झौर यदि श्राद्ध का पुरुष उसे मिलता है तो वात-चीत पुत्र के पाप कर्म्म का, जो वह उसके नाम से करे वा जो श्रपन्यय उसके उपाजित धन से करे उसका फल भी उसे मिलना चाहिये। इस पर लाला साह्य ने कहा कि सूतक के पापों की द्राडव्यवस्था तो एकवार ही होजाती है, उस में घटत बढ़त नहीं हो सकती, जैसा हम लोक में भी देखते हैं कि अपराधी को उसके अपराध का दण्ड एक ही बार मिलता है फिर वह न्यूनाधिक नहीं हो सकता; परन्तु श्राद्ध एक पुराय कर्म्म है, उसका फल उस अवश्य मिलना चाहिये। खामीजी ने उत्तर दिया कि यह ठीक है कि दण्ड न्यूनाधिक नहीं हो हो सकता, तब पुत्र के किये हुए श्राद्ध से उसका दण्ड तो कम होगा नहीं तो मृतक को उस से क्या लाभ होगा ? वात यह कि यदि यह माना जावे कि मृतक को दृसरे के पुण्य कर्स का फल मिलता है तो यह भी मानना पड़ेगा कि दूसरे के पाप कर्म का फल भी उस मिलता है। फिर यह भी है कि जो लोग धन एकत्रित करके मरजाते हैं





स्वासीजी पर कृष्ण सर्प फेंका गया। एडा से उसके सिर को कुचल डाला और कहा-'सब से कहतों कि कैसी आसानी से झटे देवना नष्ट होजाने हैं।' (पुष्ट ६२१)

## पड्-विंश अध्याय

उनकी सन्तान बहुधा दुश्चरित्र होजाती है, इसका फल भी उन्हें मिलना चाहिये। अतः यह

सिद्धान्त बहुत बुरा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है।

लाला निहालचन्द को कार्य्यवश जाना था, ख्रतः खागे वातचीत न हो सर्की। महाराज न्याय की मूर्ति थे। उन्होंने लाला साहव से स्वयं कह दिया कि स्त्रभी इस वात का पूरा निर्णय नहीं हुन्या है। इस से उनके चित्त में महाराज के लिये ब्रेम द्विगुणित होगया।

स्त्री-शिद्धा पर स्राद्धिप

एक श्रीर सज्जन के त्र्याचेप पर महाराज ने कहा कि खियां लिखने पढ़ने के कारण से कुटिला नहीं होंगी। यह तो प्रकृति और संगति पर निर्भर है । कितने लिखे पढ़े मनुष्य भी चरित्रहीन होते हैं।

एक और जिज्ञासु के प्रश्नों का उत्तर देते हुए महाराज ने कहा कि सुख दो प्रकार का होता है एक अविद्याजन्य, दूसरा विद्याजन्य । ऐसे ही सुख को

सुख-दुःख की मीमांसा

सुख कहते हैं; अविद्याजन्य सुख ऐसा होता है जैसा पशु आदि को । श्रज्ञान की नियुत्ति विना ज्ञान के नहीं होती जीव अल्पज्ञ है, च्यतः किन्हीं विषयों में उसे ज्ञान होता है च्यौर किन्हीं में च्यज्ञान।

ज्ञान ऋार अज्ञान व्यापक वस्तु व्याप्य से भिन्न होता है, जैसे आकाश सब मूर्तिमान द्रव्यों में व्यापक है, परन्तु न वह द्रव्य आकाश हैं और न आकाश

मूर्त्तिमान् द्रव्य हैं। जो सूक्ष्म होता है वह व्यापक ख्रौर जो स्थूल होता है वह व्याप्य होता है। परमात्मा सब से सूक्ष्म है ऋतः सब में ब्यापक है। त्रसरेणु का साठवां भाग परमाणु है, परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है, इसीलिए वह परमाणुत्र्यों का संयोग-वियाग कर सकता है।

एक दिन महाराज श्राद्ध-खाएडन पर व्याख्यान दे रहे थे कि

देले ग्राये

कुछ दुष्टों ने उन पर ढेलं फेंके, परन्तु महाराज तनिक भी विचलित

न हुए और व्याख्यान देते रहे।

मुरालमान नवयुवक की अशिष्टता

एक दिन एक मुसलमान नवयुवक ने आकर एक प्रश्न किया श्रीर साथ हो वह ऋण्ड वर्ण्ड वकने लगा। महाराज ने उसके प्रश्न का शान्तिपूर्वक उत्तर दिया, परन्तु वह बकता ही रहा। महाराज को तनिक भी क्रोध न आया।

सांप मरवा दिया

जिस गृह में महाराज ठहरे हुए थे, उस में एक दिन एक सपं निकल आया उन्होंने उसे विद्यार्थियों सं मरवा डाला।

मैडम व्लैवेट्सकी ने अपनी पुस्तक 'फ़ाम दि केव्ज एएड जंगल्स आफ हिन्दुस्तान' में लिखा है कि एक समय महाराज बँगाल के एक छोटे से शाम में बलपूर्वेक खएडन कर रहे थे कि एक मतान्ध शैव ने एक ऋष्ण सर्प स्वामीजी पर ऋष्ण उनकी विवस्त्र टांगों पर फेंक कर कहा कि अब वासुकी देवता स्वयं सर्प फेंका गया ही प्रकट कर देगा कि हम में से कौन सचाई पर है। सर्प उन की

टाँग से लिपट गया था। उन्होंने एक भटके से ही उसे अलग फेंक कर अपनी एड़ी से उसके सिर को कुचल डाला और बड़ी शान्ति से उस शैव को उत्तर दिया कि अच्छा इसे ही निर्णय करने दो। तुम्हारा देवता तो बहुत शिथिल रहा, मैने ही इस विवाद का निर्णय

६२१

कर दिया और श्रोताओं को सम्बोधन करके कहा कि अब जाओ और सबसे कहते कि कैसी आसानी से मुठे देवना नष्ट होजाते हैं।

इस घटना में कितना तथ्य है, हम नहीं कह सकते । इस में श्रमम्भव वात तो कोई भ्रतीत नहीं होती । यदि यह सत्य हो तो यह उस समय की हो सकती है जब महाराज ने गङ्गात्री से गङ्गासङ्गम तक विचरण किया था, परन्तु उन दिनों तो वह खण्डन मण्डन करते सुने नहीं गये ।

मुजक्करनगर में महाराज के लगभग दस व्याख्यान हुए। वहां से उन्होंने मेरठ त्राकर त्राय्यसमाज के वार्षिकोत्सव को सुशोभित किया त्रीर उत्सव मरठ के दोनों दिन श्रपने मनोहर व्याख्यानों से श्रोतृवर्ण को श्रालभ्य लाभ पहुँचाया।

स्वामीजी ने अपने एक व्याख्यान में आर्घ्यसमाज और थियासोफिकल सोसाइटी के सम्बन्ध में भी कथन किया और कर्नल और मैडम के असद व्यवहार सम्बन्ध-विच्छंद का की निन्दा की। उन्होंने आर्घ्यपुरुषों को सावधान किया कि उक्त पृत्रपात सोसाइटी के सभासद न वनें। चलते समय कर्नल और मैडम ने यह वचन दिया था कि वह आगे को किसी आर्घ्यमाज के सभा-

सद को संसाइटी का सदस्य वनने के लिये नहीं कहेंगे। परन्तु इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया। स्वामीजी ने जो कुछ सांसाइटी के विषय में कहा उस से कन्न और मैडम स्वामीजी से अप्रसन्न होगये। इधर स्वामीजी भी उन से असन्तुष्ट होगये और इस प्रकार आर्यसमाज और थियासोकिकल सांसाइटी के सम्बन्ध-विच्छेद का सूत्रपात होगया।

मेरठ में अपने भक्तों से प्रेमालाप करते हुए महाराज ने अपने जीवन की कुछ घट-नाएं भी सुनाई थीं। उन्होंने कहा कि एक खान पर मेरा व्याख्यान सुनकर कलक्टर ने कहा था कि यदि सब लोग आप के कथन के जीवन की कुछ अनुसार चलने लगें तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। इसका उत्तर घटनाएं मैंने यह दिया कि आप मेरा अभिप्राय नहीं समके। मेरा तालफ्य यह है कि मूर्य और विद्वान का मेल नहीं हो सकता। जब तक

भारत के मनुष्य आपके समान सुशिचादि गुणों से अलंकृत न हो जायं तबतक परस्पर के मेल में सचा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आप इस समय आश्चर्य करते हैं कि मैं इतनी दृर तक वायु सेवन के लिए जाता हूं, परन्तु अवधूत दशा में चालीस २ मील चलना मेरे लिए कांई वात न थी। मैं एक वार गङ्गोत्री से चल कर गङ्गा सागर तक और एक वार गङ्गोत्री में रामध्यर तक गया था। बद्रीनाथ में रहकर मैंने गायत्री का जपानुष्टान किया था। सित्र में जब तल न रहता था तो में वाजार के दीपकों के प्रकाश में पढ़ा करता था। में लगातार कई दिन तक मध्याह में तप्त-रेणु में पड़ा रहा हूं और हिमाच्छादित पर्वतों में और गङ्गा तट पर नम्न और निराहार सोया किया हूं।

शिवलाल रस्तोगी स्वामीजी के वड़े भक्त थे। एक दिन वह उनके पास जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक सर्प मिला। जब वह श्रीसेवा में पहुँचे तो पहला प्रश्न स्वामीजी ने उनसे यह

### पड्-विंश ऋध्याय

क्या तुमने सर्प देखा किया कि क्या मार्ग में सर्प देखा था? जब वह चलने लगे तो महाराज ने कहा छाता ले लिया होता वर्षा होने पर भीगने से तो वच जाते। छाता ले लिया होता उस समय शिवलाल को वर्षा के कोई चिन्ह दिखाई न देते थे, परन्तु मार्ग में इतनी वर्षा हुई कि घर पहुँचते पहुँचने वह खूब भीग गये।

सहारनपुर रेलवे स्टेशन मेरठ से देहरादून जाते हुए महाराज कुछ काल के लिये सहा-रनपुर के स्टेशन पर पहुँचे। जब उनके आगमन का समाचार भक्त जन को ज्ञात हुआ तो वह स्टेशन पर ही श्रीसवा में उपिश्चत हुए।

उन में ही एक ज्योतिषी भी थे। वह महाराज से बोले कि मैं फिलित ज्योतिष के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देता हूँ और वह ठीक होते हैं। महाराज ने कहा कि

फलित ज्येतिप ढकोसला है श्रापके कुछ उत्तर दैवयोग से ठीक होजात होंगे, यदि गणना से सचे होते तो उनमें कभी भूल नहीं होती क्योंकि गणित के नियम सब सत्य हैं।

एक सज्जन न प्रश्न किया कि जन्म के समय दस दिन का जो सृतक माना जाता है वह शास्त्रानुकूल है वा नहीं, तो महाराज न उत्तर दिया कि केवल बालक की माता को एक रात का सूतक होता है। सूतक का वखेड़ा सूतक वैसे ही खड़ा कर लिया है। लोग उस में सन्ध्या हवन छादि तक

छोड़ देते हैं, परन्तु असत्य-भाषण आदि अशुभ कर्म कोई नहीं छोड़ता।

स्वामीजी ७ अक्टूबर सन् १८८० को देहरादून पहुँचे। परिडत कृपाराम ने उनकी सेवा-ग्रुश्रूषा में कोई वात ने उठा रक्ष्यी। स्वामीजी के आते ही एक विज्ञापन द्वारा जन साधारण को सूचना देदी गई कि स्वामीजी केवल वैदिक धर्मा को मानते हैं और अन्य धर्मों में जो ब्रुटियां हैं, उन्हें युक्तिगूर्वक सब को दर्शात हैं। यदि किसी अन्य धर्मावलम्बी को उन से शास्त्रार्थ करना अभीष्ट हो तो वह लिपिबद्ध शास्त्रार्थ करलें, साथ ही शास्त्रार्थ के नियम भी विज्ञापन में लिख दिये गय।

शास्त्रार्थ के लिये प्रथम पौराणिकों ने छेड़-छाड़ की और यह प्रसिद्ध कर दिया कि आज दो बजे पिरडत लोग मिशन स्कूल में स्वामीजी से शास्त्रार्थ पौराणिकों की करने के लिये उद्यत हैं। इसका उत्तर स्वामीजी ने उन के पास भेज

हें हु-छाड़ दिया कि मैं अभ्यागत हूँ, आप को मेर स्थान पर आकर शास्त्रार्थ करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये। मैं इस बात का उत्तरदायित्व

लता हूँ कि कोई उपद्रव छादि न होगा छौर छाप मुक्ते ही अपने खान पर बुलाना चाहते हैं तो साहव मैजिस्ट्रेट की छोर से प्रवन्ध होना चाहिय, क्योंकि जहाँ कहीं भी मैं पौराणिकों के खान पर गया हूँ, वहाँ उपद्रव हुए विना नहीं रहा। पौराणिकों की छोर से इसका उत्तर नहीं छाया।

अ यह घटना दयानन्द-प्रकाश में लिखी है। लाला शिवलाल हमारे महस्त्रे के रहने वाले थे और हम उन से ख़ब परिचित थे, परन्तु उन्होंने इस घटना का हम से कभी उल्लेख नहीं किया। सम्भव है, स्वामी सत्यानन्दजी ने उन से ही वा अन्य किसी से सुनकर यह बात लिखी हो। —संग्रहकर्ता.

इसके पश्चात् मुसलमानों की ओर से एक पत्र आया जिस में लिखा था कि हम बेद पर आचेप करेंगे और जबतक आप के उत्तरों से हमारा सन्तोप न मुसलमान भी आयं हो जायगा तब तक हम किसी की न सुनेंगे। महाराज ने इसके उत्तर में कहा कि आप वेद पर अवश्य आचेप करें. मैं उत्तर दृंगां,

फिर मैं क़ुरान पर ऋचेप करूँगा ऋाप उत्तर दें। इस पर मुसलमान भी चुप हो गये। एक दिन एक पादरी जिनका नाम गिलबर्ट और उपनाम मेकमासर था कई ईसाइयों के साथ ऋाये और बोले कि ऋाप के पास वेद के ईश्वरोक्त होने में

पादरीं भी राजी क्या युक्ति है ? स्वामीजी उनके ढंग से जान गये कि वास्त्र्य में वह नहीं हुए शास्त्रार्थी नहीं हैं केवल दिखावे के लिये प्रश्न करते हैं, छतः उन्होंने पादरी साहव से यह प्रश्न कर दिया कि ज्ञापके पास वाइवल के

इश्वरोक्त होने में क्या युक्ति है ? इस पर पादरी साहब बोल कि प्रथम प्रथ तो मेरा है । स्वा-मीजी ने कहा कि मुमें भी तो प्रथम उत्तर लेने का अधिकार है । पादरी साहब उठ कर चलने लगे तो स्वामीजी ने कहा आप भागते क्यों हैं, पहले आप ही बेद पर एक, दो, तीन आत्तेप कर लीजिए में उत्तर दूंगा, फिर में बाइबल पर आक्षोप करूँगा जिनके उत्तर आपको देन होंगे, परन्तु पादरी साहब फिर चलने को हुए तो स्वामीजी ने कहा कि आप बेद पर दस तक आत्तेप कर लीजिये, परन्तु मुमें भी तो बाइबल पर आत्तेप करने की आज्ञा दीजियें, परन्तु पादरी साहब बोले कि जब तक आप हमारे प्रश्नों का सन्तोपजनक उत्तर न देंगे और हम से अपने उत्तरों की सत्यता स्वीकार न करालेंगे हम आप को बाइबल पर आत्तेप न करने देंगे और इतना कहकर वह सभास्थल में चल गये ।

मुन्शी मुहम्मद्उमर को महाराज ने पहले आगमन के अवसर पर शुद्ध करके उनका नाम अलखधारी रक्खा था। एक दिन मुसलमान दलबद्ध होकर महात्मा अलखधारी उनके पास पहुँचे और उनसे कहा कि तेरी मुक्ति असम्भव है और पूर्व मुहम्मद उमर तू कठोर यातना के योग्य है। महात्मा अलखधारी ने कहा कि आप का खुदा मुसलमान का पालन करता है वा मनुष्य मात्र का। यदि पहली बात ठीक है तो आपको मरे उद्धार की विशेष चिन्ता करनी व्यर्थ है और यदि दूसरी ठीक है तो फिर मुक्त में और आप में कोई मेद नहीं। उत्तम तो यही है कि आप भी पित्र बेदों के विश्वासी वनें और सत्य धम्म को ही सत्य जानें अन्यथा हुटकारा कठिन है। ऐसा युक्तियुक्त उत्तर पाकर इसलामी दल वापस चला गया।

देहरादून में महाराज २० नवस्वर सन् १८८० तक रहे और धर्म्मिपासुओं की पिपासा शान्त करते रहे। देहरादून से वह मरठ चले गये। देहरादून में महाराज का कोटू भी लिया गया था।

मेरठ में उन की स्थिति केवल पाँच दिन रही । कोई व्याख्यान मेरठ नहीं हुआ।

स्वामीजी को आगरे के पिण्डित लक्ष्मराप्रसाद महोपाध्याय और अन्य कितपय सज्जनों ने निमन्त्रित किया था और उन्होंने महाराज के निवास के लिये आगरा नगर से बाहर एक स्थान भी निश्चित कर दिया था, परन्तु यह लोग ६२४ किसी कारण से रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये न पहुँचसके। मुंशी गिरधरलाल भार्गव आगरं के सुप्रसिद्ध वकील को भी महाराज के आगमन की किसी प्रकार सूचना मिल गई थी और वह स्टेशन पर चले गये अतः वह महाराज को अपने गृह पर लिया लाये। प्रातःकाल पिउत लक्ष्मणप्रसाद आदि श्रीसेवा में उपस्थित हुए और खागतार्थ रेल पर न पहुँचने के लिये चमा प्रार्थना की और उन से पूर्व निश्चित स्थान पर स्वागतार्थ रेल पर न पहुँचने के लिये चमा प्रार्थना की और उन से पूर्व निश्चित स्थान पर प्यारने के लिये निवेदन किया, परन्तु उन्होंने मुंशी गिरधरलाल से कहा कि आपका मकान एहा के लिये निवेदन किया, परन्तु उन्होंने मुंशी गिरधरलाल से कहा कि आपका मकान हमें रुचिकर है, यदि आप को कुछ कप्र न हो तो हम यहां रहना अधिक पसन्द करते हैं। मुन्शी गिरधरलाल ने अपना सौभाग्य समका जो महाराज ने उनके गृह को अपने चरण कमलों से सुशोभित करने की इच्छा प्रकट की और महाराज से आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की, ऐसी ही प्रार्थना सेठ सूनीलालजी ने भी की. परन्तु

एक व्यक्ति पर त्रातिथ्य- महाराज ने कहा कि पाचक और कहार हमारे साथ हैं, भोजन भार डालना नहीं सामग्री का भी प्रबन्ध है और हमें त्रिधिक दिन ठहरना है, त्र्यतः हम किसी एक व्यक्ति पर भार डालना नहीं चाहते, यदि किसी वस्तु की त्रावश्यकता होगी तो कह दिया जायगा। स्वामीजी के व्याख्यानों

का मुफ़ीद-ए-स्राम-स्कूल पीपल मण्डी में प्रवन्ध किया गया।

२८ नवम्बर से व्याख्यान होने त्रारम्भ हुए त्र्यौर लगातार २५

व्याख्यानमाला व्याख्यान हुए।

हम नहीं कह सकते इन व्याख्यानों में किन २ अपूर्व रहस्यों का उद्घाटन किया गया होगा और क्या २ अमूल्य उपदेश दिये गये होंगे। यदि इनका विवरण उसी समय कोई लिख लेता जैसा कि पूना के व्याख्यानों का लिख लिया गया था तो उससे कितना लाभ होता।

व्याख्यानों की समाप्ति पर महाराज ने घोषित कर दिया कि जिस किसी को मुक्त से शास्त्रार्थ करने की इच्छा हो, वा मरे कथन में कोई शङ्का हो, वा

शास्त्राथ करन का इच्छा हा, वा मर कथन म काइ राह्मा हा, वा दस दिन में शङ्का किसा को मुक्त से कुछ प्रष्टव्य हो वह दस दिन के भीतर पूछ सकता मिटालों है। शास्त्रार्थ करने की डींग तो कई पण्डित मारत रहे, परन्तु शास्त्रार्थ करने कोई न आया, घर बैठे हो दून की लेत रहे। हाँ, शङ्का-समा-

थान करने बहुतसे लोग आये, कुछ तो सच्चे जिज्ञासु भाव से और कुछ यों ही अपना और महाराज का समय नष्ट करने के लिये, परन्तु स्वामीजी ने उत्तर सब के प्रश्नों के दिये और अनेक लोगों का संशयोच्छेदन विया।

निक लागा का सरायाच्छारमा विषा । इन सारगीभंत उपदेशों का फल यह हुआ कि पौप कृष्णा ९ इन सारगीभंत उपदेशों का फल यह हुआ कि पौप कृष्णा ९ आर्यसमाज की संवन् १९३७ अर्थान् २६ दिसम्बर सन् १८८० रविवार को आगरा

स्थापना नगर में प्रार्घ्यसमाज स्थापित होगया।

९ दिसम्बर को महाराज ने वजीरपुरे के ठाकुर श्यामलालसिंह के गृह पर पधार कर उनके तीन पुत्रों का विधिवत उपनयन संस्कार कराया। इस संस्कार तीन वालकों का को देखने एक योरोपियन महिला भी आई थीं जो संभवतः रोमन-यहांपवीत कैथोलिक मिशनरी थीं।

त्रागरे में रोमनकैथालिक ईसाइयों का वड़ा भारी गिरजा है जिसका नाम सेंटपीटर्स ६२५

चर्च है। बह भारतवर्ष के गिरजाँश्रों में दर्शनीय समभा जाता है, गिरजा दर्शन श्रीर वहाँ विशप (लाट पादरी) भी रहता है। बिशप साहब ने विशप से बार्तालाप स्वाभीजी के पास एक मनुष्य भेज कर उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की तो महाराज १२ दिसम्बर को कतिपय सुप्रतिष्ठित सज्जनों

के साथ उनसे मिलने गये । विशप साहब महाराज से प्रेम और सम्मान-प्रदर्शनपूर्वक मिले और बहुत देर तक धर्मविषय पर बात-चीत करते रहे । विशप महोदय से महाराज ने कहा कि यदि हम और आप तथा अन्य धर्मों के बुद्धिमान् नेता केवल उन वातों का प्रचार करें जिन्हें सब मानते हैं तो एकता स्थापित हो सकती है और फिर मुक़ाबिल पर नास्तिक ही रह जायंगे। विशप साहब ने कहा कि यह दुष्कर है, मुसलमान और ईसाई मांस खाना कभी न छोड़ेंगे, फिर कहा कि जिस प्रकार राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया विना अपने प्रतिनिधि वायसराय के भारतवर्ष का शासन नहीं कर सकतीं, उसी प्रकार परमेश्वर भी विना प्रमु ईसामसीह के मनुष्यों के धार्मिक शासन और मुक्ति का प्रवन्ध नहीं कर सकता। इसके उत्तर में खामीजी ने कहा कि जो उदाहरण आपने दिया है वह ठीक नहीं है, महाराणी विक्टोरिया एकदेशी और अल्पज़ है, उनकी ईश्वर से क्या तुलना हो सकती है, परमेश्वर सर्वज्ञ पकदेशी और अल्पज़ है, उनकी ईश्वर से क्या तुलना हो सकती है, परमेश्वर सर्वज्ञ पकदेशी और अल्पज़ है, उनकी ईश्वर से क्या तुलना हो सकती है, परमेश्वर सर्वज्ञ पकदेशी को माना जावे कि ईसा एक महात्मा पुरुप थे तो भी यह नहीं हो सकता कि परमेश्वर उनकी सिकारिश से अन्याय करे और पापी को पाप का फल न है, वह न्यायकारी है जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल अवश्य देगा।

विशय साहव के प्रश्न करने पर सहाराज ने कहा कि परमेश्वर ने श्रयमे श्रान्त ज्ञान से मृष्टि के त्रादि में ज्ञान वेशों के रूप में चार ऋषियों द्वारा दिया। विशय साहब ने पृद्धा उनके प्रतिनिधि श्रव कीन हैं? महाराज ने कहा कि ब्राह्मण, उपनिपद, पड्दर्शन के कत्ता तथा लाखों ऋषि मुनि उनके प्रतिनिधि हैं, परन्तु श्राप तो बतलाइये कि ईसा मसीह का प्रतिनिधि कौन हैं, तब विशय साहब ने कहा कि पोप पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि हैं, जो भूल बा श्रपराध हम लोगों से हात हैं वह उनका संशोधन कर देते हैं। इस पर खामीजी ने कहा कि जो भूल वा श्रपराध पोप से होता है उसका संशोधन कौन करता है। इसका कोई सन्तोपप्रद उत्तर विशय महोदय न दे सके। बिशय साहब ने वेदों के विषय में भी कुछ पृद्धा था जिसका युक्तियुक्त उत्तर महाराज ने देदिया था।

विशाप महोद्य से अनुमति लेहर स्वामीजी गिरजा देखने गये। वहाँ जो मनुष्य

नियत था उसने कहा कि गिरजा के भीतर आप पगड़ी उतार कर जा सकते हैं। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि हमारी रीति के अनुसार पगड़ी पहनना प्रतिष्ठा सूचक है, तुम कहो तो हम जूता उतार सकतं हैं। उस मनुष्य ने कहा कि आप को पगड़ी और जूता दोनों उतारने

चाहियों । इसे स्वामीजी न स्वीकार नहीं किया और वह बरामदे में से ही गिरजा के भीतर रक्ष्वी हुई मूर्त्तियों को देख कर चले आये ।

एक दिन मौलवी तुकैल अहमद ने जो नगर के कोतवाल थे, पुनर्जन्म पर यह आदेप किया कि इस सिद्धान्त से ईश्वर पर कई दोप आते हैं। परमेश्वर अन्यायकारी नहीं है कि

मुसलमान कीतवाल जो जीवों को वार-वार जन्म धारण करा कर उनसे ऐसे पाप करावे कि एक जन्म में जो एक मनुष्य की पुत्री है वही दूसरे जन्म में ते धर्मालाप उसकी स्त्री वने। इसका उत्तर महाराज ने यह दिया कि पिता और पुत्री का सम्बन्ध देह का है, जीव का नहीं, जीवों का आपस में कोई सम्बन्ध (नातेदारी) नहीं है। इस पर मौलवी साहब कुछ न बोल सके।

एक दिन एक पादरी खामीजी के पास आये और वातों में यह भी कहा कि आप ने अपने बेट्-भाष्य में अग्नि का अर्थ परमेश्वर किया है, वह नहीं ऋ ग्रि शब्द के ऋर्थ वन सकता। स्वामीजी ने ऋग्नि शब्द का व्याकरण से ऋर्थ कर के उसे समक्ता दिया कि अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति से जिन र गुणों का वह बाचक है वह गुण परमेश्वर में हैं, अतः अग्नि परमेश्वर का परमेश्वर वाचक है। इस पर पादरी ने कोई आपत्ति न की। उन्होंने खामीजी से विदा होते समय कहा कि यदि आप कभी पहाड़ पर आवें तो मैं आप से बहुत सी वातें पृछ्ना चाहता हूँ। महाराज ने उत्तर दिया कि मैं पहाड़ पर विश्राम के लिए ता नहीं, प्रत्युत धार्मिक कार्य्य

कं लिए हो जा सकता हूँ। पादरी सम्भवतः मंसूरी वा नैनीताल का रहने वाला था। २३ जनवरी सन १८८१ से स्वामीजी के व्याख्यानों का दूसरा प्रवाह चला ऋौर २९ जनवरी तक चलता रहा । इसमें उनके सात व्याख्यान हुए। इसके दृसरी व्याख्यानमाला पश्चान् उनके प्रति रिववार को आर्य्यसमाज के साप्ताहिक सत्सङ्ग में व्याख्यान होते रहे । एक व्याख्यान २७ करवरी को और एक ६ मार्च को हुआ था।

होली के दिनों में होली के हुछड़ के कारण एक वा दो व्याख्यान मुन्शी गिरधरलाल

के गृह पर भी हुए थे।

इन्हीं दिनों पाठकों के पूर्वपरिचित मुन्शी इन्द्रमणि मुरादाबादी आगरा आकर स्वामीजी स मिल और जीव के मुक्ति में वापस स्थान पर आपत्ति मन्शी इन्द्रमणि सं की । स्वामीजी ने उसके समाधान में कहा कि मुक्ति का नित्य होना असम्भव है और जीव का परमेश्वर में मिल जाना भी असम्भव है; वान-चीन जीव अल्पज्ञ है और परमेश्वर सर्वज्ञ। दोनों के गुण पृथक् हैं, अतः

दोनों एक दूसरे में मिल कर एक नहीं हो सकते !

मेंट जॉन्स कालेज के परिखत कालीदासजी और उनके मित्र परिखत छेतूजी भी स्वामीजी से भिलने आया करते थे। यह महाराज के पूर्वपरिचित पूर्व परिचित पंडित थे। जब खामीजी शित्ता-समाप्ति के पश्चान् आगरे में सेठ गुझामल के बाग्र में ठहरे थे तो यह उनसे मिलने जाया करते थे। एक मे वार्तालाप दिन उन्होंने स्वामीजी से पूछा कि सन्ध्या तो तीन काल की है, आप दो काल की कैसे बतात हैं ? महाराज ने उत्तर दिया कि प्रथम तो किसी प्रामाणिक

ब्रन्थ में त्रिकाल सन्ध्या का विधान नहीं पाया जाता; दूसरे, सन्ध्या के अर्थों से भी सिद्ध होता है कि दो ही काल करनी चाहिये। यदि मध्यान्हें की मनध्या मानी जावे तो फिर श्चर्द्ध रात्रि की चौथी भी माननी चाहिये श्रौर फिर प्रहर प्रहर, घड़ी-घड़ी की भी माननी उचित हैं; इस प्रकार तो कोई समय रहता ही नहीं, हर समय सन्ध्या ही करते रहना चाहिये। ६२७

सन्ध्या दो ही समय की है और यही ऋषि-मुनियों का सिद्धान्त है। एक दिन पंडित काली-दास ने खामीजी से वेदान्त विषय में भी वात-चीत की थी। खामीजी ने उन्हें एक प्रति संस्कारविधि की उपहार दी थी।

एक दिन राधा-स्वामी मत के कुछ अनपढ़ साधु (स्त्री और पुरुष) जो पश्जाव के रहने वाले थे स्वामीजी के पास आये और कहा कि गुरु की सहायता राधास्वामी साध् श्रौर उपदेश के विना कोई मनुष्य संसार-सागर से पार नहीं हो सकता। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि गुरु की शिचा तो आवश्यक है, परन्तु जब तक शिष्य अपना आचरण ठीक न करे तब नक कुछ नहीं हो सकता। साधुत्रों ने प्रश्न किया कि ईश्वर के दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं ? महाराज ने उत्तर दिया कि इस प्रकार नहीं हो सकतं जिस प्रकार तुम लोग मूर्खाता से करना चाहते हो । साधु फिर वोले कि ईश्वर तो भक्त के अधीन हैं। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि ईश्वर अधीन किसी के नहीं। उसकी भक्ति तो अवश्य करनी चाहिये, परन्तु यह तो पहले समक्ष लो कि भक्ति है क्या वस्तु ? जिस प्रकार से तुम लोग भक्ति करना चाहते हो, वह तो साम्प्रदायिक है, ऐसे २ तो बहुत से साम्प्रदाय लागों को बिगाइने वाले हुए हैं, इनसे इस लोक वा परलोक का कोई लाभ नहीं है। विना पुरुपार्थ किये कोई वस्तु अपने आप प्राप्त नहीं हो सकती। मूर्त्ति-पूजा का उहेग्य कर के साधुओं ने कहा हम और हिन्दुओं से अच्छे हैं। महाराज ने कहा कि नहीं, हिन्दू तो राम और ऋष्ण को ईश्वर का अवतार हो मानते हैं, तुम तो गुरु को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हो। 🤻 साधुत्रों ने कहा कि वेद के पढ़ने में बहुत समय नष्ट होता है, परन्तु उससे भक्ति की उपलब्धि नहीं होती। महाराज ने कहा कि जो कुछ भी पुरुपार्थ नहीं करता और भिज्ञा माँग कर पेट पालना चाहता है, उसके लिए बेद का पढ़ना कठिन है, फिर उसे भक्ति प्राप्त ही कैसे हो सकती है ?

एक दिन स्वामीजी से किसी ने आकर कह दिया कि नगर में ऐसी चर्चा है कि यत:

श्राप सब मतों का खगड़न करते हैं, अत: मैजिस्ट्रेट जिला ने आप

मकान से निकाल देने को मुन्शी गिरधरलाल के मकान से निकल जाने की आज्ञा दे दी

का जनरव है। स्वामीजी ने यह बात सुन कर मुन्शी गिरधरलाल से कहा कि

यदि आप को कुछ भय हो तो हम अन्यत्र रहने का प्रवन्ध करलें।

मुन्शीजी ने कहा कि प्रथम तो मैं किसी का नौकर नहीं, दूसरे आप कोई बात क़ानून वा सरकार के विरुद्ध नहीं कहते, अतः मुक्त कोई भय नहीं है। यह जनरब सर्वथा निराधार था और ऐसा अनुमान है कि सेठ लोगों वा पादिरयों ने फैलाया होगा, क्योंकि इस के थोड़ ही दिन पश्चात् सेठ लब्बमनदास मथुरा वाले के गुमाश्ते नारायगादास ने आकर मुन्शी

गिरधरलाल से कहा कि आप ने दयानन्द को अपने मकान पर स्वामीजी को गृह से ठहरा रक्ष्या है और यह हमारे मत को निन्दा करते हैं आप इन्हें निकाल दो अपने मकान से निकाल दीजिय । नारायग्रदास को इस बात के कहने का साहस इस लिए हुआ कि सेठ लक्षमनदास मुंशीजी के

ङ यह वास्तव में ठीक है, जो लोग गुरुडम के गर्च में पितत हो जाते हैं, उनकी विवेक-६२८

### षड्-विंश अध्याय

मुनिक्कल थे। नारायणदास ने समका था कि मुन्शीजी इस भय से कि कहीं सेठजी रुष्ट होकर अपने मुक़हमों में उन्हें अपना वकील करना छोड़ दें और उन्हें आर्थिक इति पहुँचे स्वामीजी को अपने मकान में न रहने देंगे। परन्तु नारायणदास की यह दुराशा पूरी न हुई। उन्होंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि यदि किसी भले मानस के यहाँ कोई निम्न कोटि का मनुष्य भी ठहरा हुआ हो तो वह उससे ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं कर सकता और स्वामीजी तो एक महात्मा हैं, मैं ऐसा नीच कम्म कभी नहीं कर सकता।

नारायणदास ने इस घटना के पश्चात् मुन्शो गिरधरलाल से यह भी कहा था कि स्वामीजी को मथुरा चल कर शास्त्रार्थ करना चाहिये। इस पर स्यामीजी मथुरा चल मुन्शीजी ने उत्तर दे दिया था कि वहाँ मध्यस्य कौन होगा ख्रोर कर शास्त्रार्थ करें प्रवन्ध कौन करेगा? अच्छा तो यह है कि जो कोई शास्त्रार्थ करना चाहे वह अपना वक्तव्य लिख कर स्वामीजी के पास भेज दे ख्रीर स्वामीजी अपना लिखित उत्तर उसके पास भेज दें ख्रीर इसी प्रकार लिखित उत्तर-प्रस्युत्तर होते रहें। अन्त में सब शास्त्रार्थ मुद्रित करा दिया जाय ताकि परिडत लोग स्वयम् निर्णय करलें कि किसका कथन सत्य और किस का श्रमत्य है।

इस के पश्चात् नारायणदास ने कलकत्ते जाकर एक सभा एकत्रित की जिस में बहुत से पौराणिक पिंडत इकट्ठे हुए और उन्होंने एकतरका व्यवस्था दे दी कि जो कुछ स्वामीजी कहते हैं वह वेदानुमोदित नहीं है। इस सभा का वृत्त निम्न प्रकार है:—-

### कलकत्ते की सभा ।

मशुरा के सेठ नारायणदास ने विशेष उद्योग करके कलकत्ते के सेनेट हाल में २२-१-१८८१ को 'आर्थ्य-सन्मार्ग-दर्शिनी' सभा के नाम से एक सभा बुलाई थी जिसमें भाटपाड़ा, नवद्वीप, काशी प्रभृति के पिएडतों को निमन्त्रित किया था। कहते हैं कि उसमें उन्होंने १००००) रूपया व्यय किया था और समागत पिएडतों को विदायगी भी दी थी। सेठ लाइ मनदास इस पर उनसे कुछ अप्रसन्न भी हुए थे कि इतना रूपया व्यर्थ में व्यय किया। इससे दोनों के मनों में कुछ अन्तर पड़ गया था और नारायणदास ने रङ्गजी के मन्दिर से अपना सम्बन्ध त्याग दिया था।

इस सभा के बुलाने का कारण सम्भवतः यह था कि जब खामीजी आगरे थे तो कुम्भकोणम् निवासी पिएडत रामसूबा शास्त्री उन्हीं दिनों वृन्दावन ठहरे हुए थे और स्वामीजी के विरुद्ध व्याख्यान दे रहे थे। नारायणदास ने आगरे जाकर खामीजी से कहा था कि वृन्दावन चल कर रामसूबा शास्त्री से शास्त्रार्थ कीजिये। खामीजी ने वृन्दावन जाकर शास्त्रार्थ करने में असम्मति प्रकट की। नारायणदास ने इसी बात से असन्तुष्ट होकर उक्त सभा द्वारा खामीजी के पन्न को असिद्ध करना चाहा था।

शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। राबास्वामी मत के अनुयायी एक एम॰ ए॰, एछ॰ वी॰ उपा-धिधारी को हमने अपने कानों से यह कहते सुना है कि हमारा गुरु हमारा परमेश्वर है। (Our guru is our god.)

६२९

परिंडत रामसूवा ने एक पुस्तक द्यानन्द करहकोद्धारक नाम की स्वामीजी के विमुद्ध लिखी थी। उस समय वह पाएडुलिपि के रूप में थी, मुद्रित नहीं हुई थी। उक्त सभा में वहीं पुस्तक सब को पढ़ कर सुनाई गई थी ख्रौर सब परिडतों ने, जिनकी संख्या ३०० वताई जाती है, एक मुख होकर उसे स्वीकार किया था।

इस सभा का वृत्तान्त २५-१-१८८१ के 'इंडियन मिरर' कलकत्ते में प्रकाशित हुआ था। इस सभा के नेता पिएडत महेशचन्द्र न्यायग्व थे, जो कलकत्ता संस्कृत कालेज के श्रिंसिपल और बङ्गाल के प्रमुख पिएडतों में थे। सभा में जिन प्रश्लों का उत्तर माँगा गया था और उनके जो उत्तर हिये गये थे वह निम्न प्रकार थे:--

प्रश्न १---त्राह्मण् भाग च्यौर संहिता भाग एक जैसे प्रामाणिक हैं वा नहीं ? उत्तर-एक जैसे प्रामाणिक हैं।

प्रश्न २—विष्णु, शिव, दुर्गा श्रादि की मृत्ति की पृजा, श्राद्ध, तीर्थयात्रा और जात-कर्म आदि संस्कार शास्त्रोक्त हैं वा नहीं ?

प्रश्न २- 'अग्निमीड पुरोहितम' आदि वेद मन्त्रों में 'अग्नि' शब्द ईश्वर के लिये हैं अथवा आग के लिये ?

उत्तर-आग के लिये।

प्रश्न ४--यज्ञ जल-वायु की शुद्धि के लिए किये जाते हैं अथवा स्वर्ग-प्राप्ति के लिये। उत्तर-स्वर्ग-प्राप्ति के लिये।

आर्घ्यसमाज की ओर से इन सब प्रश्नों का उत्तर युक्ति और प्रमाण द्वारा दिया गया शा जो परिडत लेखराम ऋत जीवन-चरित में सविस्तर छपा है।

स्वामीजी ने त्रागरे में 'गोकरुणानिधि' नामक पुस्तक रची थी त्र्यौर वह छप कर त्रागरे में ही स्वामीजी के पास त्रा गई थी, रामरतन नामक एक गाकरुक्तानिधि पुजारी ने उद्योग करके उसकी ६७) रूपये की प्रतियाँ वेची थीं । की रचना

एक वार म्वामीजी से प्रार्थना की गई कि एक ज्याख्यान स्वियों से देने की ऋषा कीजिये । पहले तो उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, परन्तु पीछे स्त्रियों में ध्यामध्यान

से कुछ सोच कर उन्होंने कहा कि हम स्त्रियों में व्याख्यान देना नहीं देंग पसन्द नहीं करते। उनके पित आदि हमारा व्याख्यान सुन जात्रें श्रीर उन्हें जाकर वतला देवें।

एक मन्दिर के स्वामी ने मुन्शी गिरधरलाल को उसकी सम्पत्ति का जो उसने मन्दिर को पुण्य करके दी थी, ट्रस्टी बनाना चाहा, परन्तु उन्होंने ऋस्वीकार मन्दिर के ट्रस्टी क्यों किया। जब स्वामीजी से इसका जिक्र हुआ तो उन्होंने मुन्शीजी नहीं वन जाते से कहा कि ऋाप ने बुरा किया, यदि ऋाप ट्रस्टी वन जाते तो उस सम्पत्ति से बहुत कुछ धर्म्मकार्य्य हो सकता था। मन्दिराध्यज्ञ ने

मुन्शीजी की अम्बीकृति होते हुए भी उन्हें ट्रम्टी बना ही दिया। जब परिडत लेखरामजी म्वामीजी की जीवनी सम्बन्धी घटनात्र्यों के सम्बन्ध में अनुसन्धान

#### था अम

जानागमः पा कानिक्यम्बीश्वार्यस्य प्रकाशः कृकोबाः स्थानिक्यकः

में भाष परापसार विद्या धार्वित अंतरे से सब अया व सार माय बेल औं आहीं है। के विवारतार्थ दा दर एक तो सहिकारेका 🔻 दूसरा एमक छ। 🥫 असी उपने कराक है। होना एक का । त दुर्शकों एक उने प्रतिक क्षेत्रक के विकास का अपने का अपने के अपने के इस संस्थाप वाहर १८ । अस्य ४३ । दुस्य ४ । । अस् व्यस and the state of the state of the इसे व्यक्ति राज्य रहा । व्यक्तिकार ५ १४ का सदी करात बतारा, वाल अधिवान मानविवासका उत्तर ह बद्धादेग है है है रहे हैं। जा दे हैं ने इंद्या है से स्वाध वि एउटा के किया । देवार उठा १ हर (क्या के प्राप्त के प्राप्त के कार्य कार्य के कार्य रिकारी प्र चाबित पर्ने अर्थन ए एवंतिम यह में कि उत्ति । इस् स् बर्धा म्हार सर्वे उसर्वाति । तुम स्थानम रिक्रपरी कराम प्रकरिता । (नासा राम अवगासान रहेन भन्नी जारे हैं है। संरह महाता काकृत का बार १ १ । असे स्वार १ ॥ अर्थीवर १ ता मिश्रिष्

केस पुरुष १ एक असम् के इर

रिपानन्यस्यस्ति

ऋषि द्यानन्त का गोरक्षा आन्दोलन सम्बन्धी एक एत्र,

( इसके लिकाके पर मोहर बम्बई की १४ मार्च की और फ़र्रुवाबाद की १० मार्च की है :

(श्रामान महाशय मामगजर्जा लाहीर की कृपा से बाप्त)

 $(i::\delta\vec{k})$ 

### षड्-विंश अध्याय

स्वामीजी का यह कथन सत्य ही सिद्ध हुआ क्योंकि ट्रस्टियों न मन्दिर की सम्पत्ति की श्राय से एक स्कूल स्थापित कर दिया, यदि वह ट्रस्टी न होते तो सब श्राय पराडे पुजारियों के ही उदर में जाती।

एक दिन महाराज का व्याख्यान मुंशी गिरधरताल के गृह पर गोरत्ता पर हुआ था। व्याख्यान के अन्त में गो-कृष्यादि-रिचणी सभा भी स्थापित हुई थी गो-रिक्तग्रा सभा जिसके मन्त्री मुन्शी गिरधरलाल वकील निर्वाचित हुए थे। उसी समय ११००) रू० उक्त सभा के लिए चन्दा एकत्रित हो गया था। चन्दा देने वालों में कई मुसलमान भी थे। इस व्याख्यान में महाराज ने गो-वध की हानियाँ दर्शाई थीं। गो-वध शब्द स्वामीजी के मुख से सुन कर एक ब्राह्मण वहुत विगड़ा आर कुवचन कहने लगा। जब उससे पृछा गया कि इतना क्यों विगड़ते हो तो उसने कहा कि आपने गो-वध शब्द क्यों बोला। महाराज ने कहा ताकि लोग गोहत्या की हानियाँ जान कर गो-रचा करने लगें और गोहत्या छोड़ दें। वह फिर भी बकता ही रहा और सभा से चला गया।

एक दिन महाराज तिकये के सहारे बैठे हुए दर्शकों से सम्भाषण कर रहे थे कि इतने में ऋछनरा निवासी पिरहत रघुनाथ आये और स्वामीजी से अड़ कर बैठ गये। महाराज के दोनों आंर सामने दर्शक बैठे हुए द० शास्त्रार्थ में थं। लोगों का परिडत रघुनाथ का यह ऋशिष्ट व्यवहार बुरा लगा हार गया श्रीर उन्होंने उसका प्रतिवाद किया तो श्रीमान महोदय ने मुखार-विन्द से यों पुष्पवृष्टि की कि क्या हम खामीजी की अपेद्मा कम विद्वान हैं ? लोगों ने इन के इस प्रकार के बचन सुन कर समभ लिया कि उन्मत्तप्राय और उद्धत व्यक्ति हैं, उनके

मुँह न लगना चाहिये । स्रतः वह चुप हो रहे । थाड़ी देर के पश्चान् पण्डितजी ने श्रीमहाराज सं कहा कि मैं आप से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। महाराज विनोदिप्रय तो थे ही, उन्होंने हँसते २ उत्तर दिया कि शास्त्रार्थ करके क्या कीजियेगा, अपनी स्त्री श्रपनी स्त्री से कह से जाकर कह दीजिये कि मैं दयानन्द को परास्त करके आया हूँ।

दे। दयानन्द हार गया इतनी वात सुन कर रधुनाथप्रसाद वहाँ से उठ कर चले गये और एक वैश्य से उनकी घोड़ा गाड़ी माँगी और गले में फूलों की माला

डाली और गाड़ी पर सवार होकर नगरभर के वाजारों में यह कहते फिरे कि मैं दयानन्द को परास्त करके आया हूँ।

एक दिन चन्द्रप्रहरण पड़ रहा था, खामीजी चन्द्र-प्रहरण क्या है, त्र्यौर कैसे पड़ता है, इस विषय पर पीपल मराडी में व्याख्यान दे रहे थे कि यही परिखत तुम नास्तिक से वात- रघुनाथजी व्याख्यान में पधारे और गुल मचा कर श्रोताओं से कहने लगे कि देखी प्रहण पड़ रहा है और तुम लोग इस नास्तिक चीत कर रहे हो की वातें सुन रहे हो, यह महापाप है। परन्तु श्रोतात्रों ने कुछ परवाह न की और दत्तचित्त होकर व्याख्यान सुनते रहे। थोड़ी देर वक-अक कर पिछत रघुनाथप्रसाद महोदय अपना सा मुँह लेकर चले गये।

स्वामीजी श्रागरे में ही थे कि काशी-निवासी पिएडत चतुर्भुज जी श्रपने की पिएडतराज पौरािएक लिखा करते थे, श्रागरे श्राये । इन्होंने चतुर्भुज पारािएकराज स्वामीजी के विरुद्ध बोलना एक प्रकार से श्रपना व्यवसाय बना रक्खा था । श्रार्थ्यसमाज श्रौर द्यानन्द को गाली देने से मूर्ख-मगडली बहुत प्रसन्न होती थी श्रौर पिएडतजी की ख़ूब भेट-पूजा करती थी।

पिरिडत चतुर्भुज ने पहला व्याख्यान ३० दिसम्बर सन् १८८० को बेलनगञ्ज में श्रीर दूसरा १ जनवरी सन् १८८१ को विक्टोरिया स्कूल में दिया, उनका श्रान्तिम व्याख्यान १५ जनवरी को हुआ। व्याख्यान की शैली वही हाथ नचा २ कर कथा वाँचन की थी। व्या-ख्यान क्या होते थे दुर्गन्ध की नाली होते थे, जिसमें खामोजी और श्रार्थ्यसमाजियों के प्रति गालियों और अश्लील वाक्यों का प्रवाह वहता था जिससे सज्जन तो नाक पर रूमाल रस्वने पर विवश होते थे ऋौर दुर्जन मोरी के कीड़ों के समान प्रसन्न होते थे। परिडतजी व्याख्यान के आरम्भ में हो उच स्वर से कह दिया करते थे कि यदि कोई आर्य्यसमाज का मभासद उपस्थित हो तो वह चला जाय क्योंकि न हम उसे श्रपना व्याख्यान सुनाना चाहते हैं और न अपनी सुरत उसे दिखानी और न उसकी सुरत देखना चाहते हैं। इसमें भी एक रहस्य था क्योंकि यदि कोई ऋार्य्यसमाजी वहाँ हुआ तो वह परिडतजी की ऋरड-बगड वातों पर टोके विना न रहेगा श्रौर उनका श्रमिप्राय जो श्रज्ञ लोगों को फूठी सची वातें बना कर अपने जाल में फँसाने का था सिद्ध न हो सकेगा। अतः वह कब चाह सकते थे कि कोई आर्थ्यसमाजी उनके व्याख्यान में उपस्थित रहे। उनके व्याख्यानों का सारांश यही हाता था कि द्यानन्द ने अवतारों, देवताओं और पुराणों की निन्दा और मृत्तिपृजा का खरडन करके ब्राह्मणों को बहुत हानि पहुँचाई है, जो इस प्रकार पुराणादि की निन्दा करता है वह साधु नहीं हो सकता अरोर जो बस्ती में ठहरता है वह सन्यासी नहीं हो सकता, गोकुलिय गोसाइयों को सम्बोधित करके वह कहते थे कि यदि तुम लोग अपने को दयानन्द के त्राक्रमणों से वचाने का कुछ उपाय न करोगे तो तुम्हारी जीविका ही जाती रहेगी, अतः आप लोगों को दयानन्द पर न्यायालय में अभियोग चलाना चाहिये और अन्त में पिएडतजी के व्याख्यानों की तान इस पर टूटती थी कि हम सनातन धर्म्म की रचा के निमित्त घर छोड़ कर आये हैं और इतना व्यय और कष्ट सहन कर रहे हैं, अतः आप लोगों को हमारी धन से सहायता करनी चाहिये।

श्रागरे में पिएडतजी ने दो लीलाएँ रचीं। पहिली तो यह कि एक कायस्थ था जिसने स्वामीजी के ज्याख्यान सुनकर श्रापनी कराठी तोड़ डाली थी। उसे चतुर्भुज की दो कोई पट्टन दे दिलाकर इस वात पर उद्यत किया कि वह यह घोपएं। लीलाएँ करदे कि मैं द्यानन्द की वातों में श्राकर धर्म्म से पितत होगया था, श्रव मैंने पिडतराज के उपदेश से प्रायश्चित्त कर लिया है। एक दिन उस कायस्थ को बाजे-गाजे के साथ नगर में घुमवाया और उससे घोपएं। कराई कि मैंने प्रायश्चित्त करलिया है। दूसरी लीला यह थी कि एक ब्राह्मए था जो एक श्रार्थ्यसमाजी के यहाँ वश्वों को देवनागरी पढ़ाने पर ६। ७ रूपये पर नौकर था। उससे एक विज्ञापन दिल-

### षड्-विंश श्रध्याय

वाया कि मैं ब्रार्घ्यसमाज ब्रागरे का पिएडत हूँ ब्रौर आर्घ्यसमाज ब्रागरे के ब्रमुक र सभासदों को पढ़ाता हूँ। अब तक मैं ब्रार्घ्यसमाज ब्रौर दयानन्द के उपदेशों को बहुत ब्रच्छा समम्भता था, परन्तु ब्रब मुक्ते पिएडतराजजी के सदुपदेशों से ज्ञात हुब्रा है कि मैं धोखे में था ब्रौर ब्रधर्म करता था, ब्रव मैं ब्रार्घ्यसमाज से ब्रलग होता हूँ ब्रौर ब्रार्घ्य-समाजियों से प्रार्थना करता हूँ कि वह होश में ब्रायें ब्रौर ब्रार्घ्यसमाज के जाल से ब्रपने को बचायें, इत्यादि।

बहुत से लोग इस ब्राह्मण को जानते थे क्योंकि वह जीविकार्थ वाजारों में फटे हालों फिरा करता था। वह न आर्थ्यसमाज का सभासद था और न उपदेशक। उपदेशक वनने की तो उसमें योग्यता ही न थी। लोगों पर पिडतराज की इस लीला का उलटा ही प्रभाव पड़ा और अनेक लोग उनकी चाल को जान कर उनसे ग्लानि करने लगे। वह ब्राह्मण भी अपनी करत्त पर बहुत लिज्जित हुआ और अन्त को आगरा छोड़ कर चला गया।

पिएडत युगलिकशोर त्र्यागरे के एक सुबोध पिएडत थे। वह स्वामीजी के व्याख्यानी से इतने त्राकृष्ट हुए थे कि उनके पास बहुधा त्राया करते थे त्र्यौर सत्सङ्ग में उपस्थित रहते थे। एक दिन वह भी परिडतराज का व्याख्यान सुनने चल गये। जिस समय वह व्याख्यान-स्थल में पहुँचे परिडतराज ने गृह्यसूत्र का यह वाक्य कि 'ऋष्टवर्ष ब्राह्मण्मपनयेत' (ब्राह्मण् के बालक का आठ वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार करों ) पढ़ा, परन्तु इसके आगे का वाक्य 'ऋथ सर्वेषां गायत्री' उन्होंने न पढ़ा । इस पर पिएडत युगलिकशोर ने ऋाद्तेप किया तो एक ब्राह्मण ने परिडतराज से कहा कि महाराज यह वेलनगंज में सब को गायबी मन्त्र देते हैं। परिडत युगलिकशोर ने कहा कि हम शास्त्रानुकूल देते हैं, यदि शास्त्र विरुद्ध देते हों तो वतलात्र्यो । इस पर कई लोग उनसे कहने लगे कि तुम चतुर्भुजजी से वोलते हो । उन्होंने कहा तुम्हें चतुर्भुज दिखाई देते होंगे, हमें तो द्विभुज दीखते हैं और दो भुजाओं में से त्र्यव तो एक ही भुजा दीख रही है जिसे वह उछाल रहे हैं। इस पर परिडतराज बोले कि में दयानन्दी से बात नहीं करता। पिएडत युगलिकशोर ने कहा कि मैं दयानन्दी नहीं, सत्या-वलम्बी हूँ। परिडतराज बोले यदि शास्त्रार्थ करना हो तो घर पर आओ। परिडत युगल-किशोर एक मित्र को साथ लेकर उनके घर पर पहुँचे तो पिएडतराज ने उन्हें ऋौर उनके मित्र को आध आध सेर पेड़े और एक एक रुपया देकर कहा कि कृपा करके आप अपने घर जायँ, मेरा माथा धमकता है। इस प्रकार पिएडतराज ने शास्त्रार्थ से जान बचाई।

महाराज को आयों की उन्नित और हित का सर्वदा ध्यान रहना था। स्वामीजी यह
चाहते थे कि लोग अपने को हिन्दू न कह कर आर्थ्य और वैदिक
जनसंस्थासम्बन्धा धर्मी कहें। क्योंकि उनकी दृष्टि में हिन्दू नाम विदेशियों का दिया
आदेश हुआ और कलंकसूचक था। कारसी में हिन्दू शब्द के अर्थ चोर,
डाकू काला आदि हैं। अतः जब सन् १८८१ की जनसंख्या होने
का उपक्रम हुआ तो उन्होंने ३१ दिसम्बर सन् १८८० को मास्टर द्याराम वर्मा, मन्त्री
अर्थ्यसमाज मुस्तान को नोचे लिखा पत्र भेजा था।

मास्टर दयारामजी ! त्रानिन्दित रहो, विदित हो कि त्रापका पत्र श्राया, हाल माॡ्स हुत्रा, त्रापन जो नक़शा मदुम ६३३

शुमारी का लिखा सो उसकी खानापुरी इस प्रकार करी-मजहव - फिरके-मजहबी ः वैदिक असल क्रीम जात या फिरका ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य गोत्र या शाख जो अपना गोत्र हो श्रीर जिसको श्रपना गीत्र याद न हो वह श्रपना काश्यप या पाराशर गीत्र लिखादे श्रीर यह सब समाजों को तथा पश्चाव भर में इसी प्रकार से लिख भेजें श्रीर यहाँ सब प्रकार सं आनन्द है। स्वामीजी व्याख्यान तरुत पर बैठ कर दिया करते थे। व्याख्यान-समाप्ति पर तरुत में उतर कर नीचे बैठ जाते थे कि यदि किसी अन्य ब्यक्ति को कुछ कहना हो तो वह तरुत पर बैठ कर कह सके। स्यामीजी प्रातःकाल २ । ४ वजे के वीच में नगर से बाहर वृमने चले जाते थे खौर प्रातःकृत्य से निवृत्त होकर जब बापस आते थे तो दुग्ध पान करके बेद-भाष्य लिखाने बैठ जाते थे। फिर ११। १२ के बीच भाजन करते दिनचर्या थे और तत्पश्चान सायङ्काल दर्शकों से बात-चीत करते रहते थे। मंशी वस्तावरसिंह वैदिक-यन्त्रालय के प्रवन्धकर्त्ता थे। उन्होंने यन्त्रालय के हिसाव में बहुत गड़बड़ की थी। उन्हें बैदिक-यन्त्रालय से सन् १८८० में मुन्शी चख्ताचरासिंह अलग कर दिया था, यन्त्रालय के हिसाव के काराज देखने मे की चेदिक-यन्त्रालय स्वामीजी को इसका पता लगा तो उन्होंने लाला कालीचरण रईस के हिसाव में गडबड फर्मभ्याबाद को १० जनवरी सन १८८१ के पत्र में आगरे से लिखा कि हमने अब वहां सब असल काग़ज और रजिस्टर बख्तावरसिंह के दस्तखती काशी से मंगा कर देखे, उनमें बहुत कुछ कर्क है। यही मली प्रकार से साबित होता है, इस लिए तुम को लिखते हैं कि यहां आकर आप भी देखें और वरुतावरसिंह की भी बुलालें और एक राजिम्ही चिट्टी बख्ताबरसिंह के पास भेज दो कि इस चिट्टी के देखते ही त्रागरे में स्व माजी के पास त्राकर हिसाव समभा दो त्रीर हम भी वहीं होंगे। स्वामीजी की हार्दिक इच्छा थी कि मामला आपस में निमट जाने इस लिए स्वामीजी न्यायालय उन्होंने २२ फरवरी सन् १८८१ के पत्र में सेठ निर्भयराम रईस में जाना न चाहते थे फर्म खाबाद को लिखा कि प्रथम तो पञ्चायत में निमट जावे तो वहत ही अच्छा है, दुसरे नहीं तो उस पर हिसाव फहमी की नालिश श्रीर जो तब भी न माने तो फौजदारी बा दीवानी में दावा किया जाये और जो तुम इसका

२५ फरवरी सन् १८८१ को मुंशी वस्तावरसिंह स्वामीजी के पास आगरा गये। स्वामीजी ने उनसे कहा कि मेरा निजी सम्बन्ध होता तो मैं चुप हो में चुप नहीं रह सकता जाता, परन्तु यह दृसरों की परोपकारार्थ दी हुई सम्पत्ति का मामला है, मैं चुप नहीं रह सकता। मुनशीजी आपस में निवटारा करने का ६३४

प्रवन्ध कुछ न करोगे तो ऐसी छट मार से हमारे पास के पुस्तकादि भी कोई छट लगा फिर तो हम अपने समीप कुछ न रख सकेंगे और बेद-भाष्य आदि सब काम छोड़ देंगे केवल

एक लंगोटी लगा आनन्द में विचरेंगे।

पंचायत में टालमटोल वचन देकर शाहजहांपुर लौट गये। शाहजहांपुर जाकर वह इक़रारत्रीर फिर जाना नामा पश्चायत में लिखने से टालमटोल करते रहे। त्रन्त को बहुत कहने सुनने से वह मामला पश्चायत के सुपुर्द करने पर राजी हुए, परन्तु इक़रारनामा पश्चायत में लिख कर उससे भी फिर गया। तब सब जज शाहजहांपुर की त्रावा दायर किया गया कि मुनशी बख़ताबरिसह को दावा दायर किया गया हुक़म दिया जावे कि वह पश्चों से फैसला करावें। मुंशी बख़ताबर-परन्तु ख़ारिज होगया सिंह ने जबाबदही की। ९ फ़र्वरी सन् १८८२ को सब जज ने स्वामीजी का दावा ख़ारिज कर दिया। उसके पश्चात् हाईकोर्ट में निगरानी दायर करने की सम्मति हुई, परन्तु किन्हीं कारणों से निगरानी दायर की नहीं गई और न नम्बरी नालिश ही दायर की गई और इस प्रकार मुनशी बख़ताबरसिंह बैदिक-यंत्रालय का बहुत सा रूपया हुज़म करके बैठे गये।

समय की विचित्र गित है कि खामीजी न्यायालय में जाने के अत्यन्त विरुद्ध थे,
परन्तु अनन्योपाय होकर उन्हें अदालत में जाना ही पड़ा। इस
स्वामीजी न्यायालय का एक मात्र कारण यह था कि वह यंत्रालय के धन को अपना
क्यों गये? नहीं, बल्कि पिक्लिक का समभते थे और उन्हें यह सहा न हुआ कि
कोई पिक्लिक का रूपया इस प्रकार खाकर बैठ जाय।

स्वामीजी बहुत जल्दी चलते थे। वह श्रागरे में जब प्रथम बार श्राकर सेठ गुहा-स्वामीजी की द्रुतगति १८ कोस तीन घएटे में पहुँच गये थे।

एक दिन एक बङ्गाली जो नास्तिक था बड़े गर्ब के साथ महाराज से ईश्वर-बाद पर प्रश्नोत्तर करने आया। उसे अपनी तर्कना-शक्ति पर बड़ा घमएड था, वंगाली नास्तिक वह उन्हें अकाट्य समभ्ता था। लोग भी उसे बड़ा तार्किक मानते थे। जब वह महाराज से बाग्-युद्ध में प्रवृत्त हुआ तो लोगों ने मन में कहा कि स्वामीजी के लिए उसे परास्त करना टेढ़ी खीर है। परन्तु उनके आश्चर्य की मीमा न रही जब तर्काभिमानी बङ्गाली दो चार उत्तरों के पश्चात् ही सब सिट्टी-पट्टी भूल गये, मुख में भाग आगये और मुंह से शब्दों का निकलना कठिन हो गया।

पिष्डत कालिदास को पिष्डतों ने स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के लिए बहुतरा उकसाया, परन्तु उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मुक्त में स्वामीजी से में शास्त्रार्थ नहीं शास्त्रार्थ करने का सामर्थ्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं भी करूंगा दण्डी विरज्ञानन्द से कुछ दिन पढ़ा हूँ। उन्हों दिनों दयानन्द भी दण्डीजी से पढ़ा करते थे। वह कभी कभी ऐसे तर्क उपस्थित करते थे कि, दंडीजी भी तत्त्रण उनका उत्तर न दे सकते थे और कह दिया करते थे कि उनका

उत्तर कल देंगे। ऐसे तार्किक के साथ में शास्त्रार्थ कैसे कर सकता हूँ।

१० मार्च सन् १८८१ को आगरा से भरतपुर जाने के लिए स्वामीजी रेल पर सवार हो गये। विदा के समय आर्थ्य समाज आगरा ने उनकी सेवा में अभिनन्दन पत्र ग्रस्तुत किया जो उन्होंने हर्षपूर्वक प्रहण किया।

६३५

18

#### पड्बिंश अध्याय

श्रागरे से प्रस्थान करके महाराज फाल्गुन शुक्का १० संबन् १९३७ अर्थान १० मार्च सन् १८८१ को भरतपुर पथारे और रेलवे स्टेशन के समीप एक भरतपुर रईस के बाग में ठहरे। यहां कोई व्याख्यान नहीं हुआ। अ जो लोग महाराज के दर्शनों को आते रहे उन्हें सदुपदेश करते रहे। भरतपुर में महाराज १० दिन टिके रहे। चैत्र कृष्णा ५ संबन १९३० अर्थान २० मार्च १८८१ को जयपुर चले गये।

चैत्र कृष्णा ५ संवत १९३० अर्थात् २० मार्चा सन् १८८१ को महाराज ने भरतपुर सं आकर जयपुर में गङ्गापील के बाहर मदनपुरे में अचरील के ठाकर के उद्यान में देश किया।

हस वार महाराज का केवल एक ही व्याख्यान अचरोल के ठाकुर की हवेली में हुआ। उसके अन्त में ठाकुर रधुनाथिसह ने अद्धेत विषय पर एक केवल एक व्याख्यान प्रश्न किया जिसके उत्तर में महाराज ने दो घड़ी रात गय तक नवीन वेदान्त की विशाद समालाचना करके प्रश्नकर्ता की सन्तुष्टि की । जिज्ञास जन डेरे पर आते और अपनी जिज्ञासाओं का पूर्ण उत्तर पाकर लाभ उठाते रहे। इसी समय जयपुर में आर्थ्यसमाज का बीज आरोपित हुआ। अप्रिंसमाज का केकुर अङ्किरित होने पर उसका नामकरण 'वैदिक धर्मम-सभा' किया गया

जो पाँछे आकर आर्घ्यसमाज नाम से विभूषित किया गया।
आजमेर में महाराज के आगमन से पहले ही १३ फरवरी सन १८८१ को आर्घ्यसमाज स्थापित हो गया था। ५ मई सन् १८८१ को महाराज जयअजमेर पुर से अजमेर पथारे। उन्हें सेठ फतहमल के उद्यान-गृह में ठहराया
गया। महाराज के आगमन से आर्घ्यों के हृद्य कमल विकसित हो
गये। वैसे तो उनके आते ही नगर में उनके आने की धूम मच गई थी परन्तु लोगों ने
यह उचित समभा कि महाराज के व्याख्यान-स्थल और समय की

स्थान की सूचना सूचना विज्ञापन द्वारा नगर-वासियों को दी जाय, श्रतः ७ मई को ही विज्ञापन वितरित कर दिया कि महाराज के व्याख्यान ८ मई सन्ध्या के सात बजे से ५ वजे तक सेठ गजमल की हवेली में हुआ करेंगे। यह ज्ञात होते ही सैंकड़ों मनुष्य बड़े चाब से जैसे प्यासा कुएं की आर दौड़ता है व्याख्यान सुनने जान

लगे। महाराज के व्याख्यान इतने सरस होते थे कि श्रोता उनमें २६ व्याख्यान तन्मय हो जाते थे। उन को समय की गति का भी ज्ञान नहीं रहता था। ९ बजते ही महाराज व्याख्यान समाप्त कर देते थे परन्तु

लोगों की यही इच्छा बनी रहती थी कि ब्याख्यान अभी कुछ देर और होता तो अच्छा था। उक्त स्थान पर ३० मई तक महाराज के २२ ब्याख्यान हुए। और चार रिववारों को चार ब्याख्यान आर्थ्यसमाज में हुए।

इयानन्द प्रकाश में लिखा है कि भरतपुर में स्वामीजी के दूस व्याख्यान हुए । यह
 घटना के विरुद्ध है ।

में विचार अपपा में १५ रिलों को है प्रचात् अनमेर नाला होगा कर्वमन् ज्यादा स्थार असंभवनी तो बारीन अवश्मर कृतकालमें स्परंगे लो स्थरेंगे नी तो नाधिक बिग इ नायंगे मावारी बोराप्रक रूपेये हार अर्थ की र स्वार्ग रे कि में जाननी अगते उसने एक महिना कि नब ता उस मामि के दूरा ने जा प्रात्वतम् असम्म अञ्चाकाताचा अव ठीका ती काता पेत म भीतर के में जार के शक दिख ताई देते हैं तक्वलेगा तबर समाहोगा बहुत अपराधक रेगा तब लियान रेलापडेण रेसिये में ने समने कता था मान्य तामक मार्ग ज्यान कि स्विन उन्हें दिवारों ज्यामा आ कारन अ म रमको रमेर देवनाते १५ कि हो नुवे कु रामी न ज्यामा के ज्यान अ म रमको रमेर के जान कि स्विन र से रमेर मेर मेर के नाम कारन अ रवा में तिवता है जो बोरिसी वेटर श्रीता के तिवता है जो वेटर श्रीता के तिवता है जो बोरिसी वेटर श्रीता के तिवता है जो बोरिसी वेटर श्रीता के तिवता है जो बोरिसी वेटर श्रीता के तिवता है जो वेटर श्रीता के तिवता है जो बोरिसी वेटर श्रीता के तिवता है जो बेटर श्रीता के तिवता है जो बेटर श्रीता के तिवता है जो बेटर श्रीता है जो बे के लेखिकि किए प्रतिस्वत्रवीत होजायाम सम्बद्धी मेगल मले करितियेगा ति ने यु ट ग्रह वा में १८

पण्डित भीमपेन के सम्बन्ध में ठा० जालिमसिंहजी को महर्षि द्यानन्द का म्बहम्त-लिग्वित पन्न । ( पृष्ट ६३६ )

वैदिक धर्म्म पर विलदान होने वाल, अनेक प्रन्थों के रचियता और महाराज के जीवन चरित लेखक परिडत लेखराम ऋार्य्य मुसाफिर उन दिनों पेशा-स्वामीजी और परिडत वर में थे। उन को महाराज के दर्शनों की बड़ी लालसा थी जो अब तक पूरी न हो सकी थी। दूरस्थ पेशावर से वह ११ मई को लेखराम केवल महाराज के दर्शनों के लिए चल स्त्रीर पाँच दिन के पश्चात् १६ मई को रात्रि में अजमेर पहुँचे। रात तो उन्होंने ज्यों त्यों करके एक सराय में काटी। प्रातः होते ही वह महाराज की सेवा में पहुँचे और उनके मुखचन्द्र के दर्शन से अपने चक्षचकोरों को तुप्र किया। जयपुर में एक बङ्गाली शंकासमाधान ने उनसे प्रश्न किया था कि जब आकाश भी व्यापक है और ब्रह्म भी व्यापक है तो दो व्यापक इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। इसका परिडतजी से उत्तर न बन श्राया था। त्रातः महाराज के सम्मुख पहला प्रश्न उन्होंने यही रक्ता। महाराज ने श्रनायास ही सूक्ष्म और स्थूल वस्तुओं के उदाहरण देकर समका दिया कि जो वस्तु जिससे सूक्ष्म होती है वह उसमें व्यापक हो सकती है। परमेश्वर आकाश से सूक्ष्म है अतः उसमें व्यापक है। किर महाराज ने उनसे कहा कि जो शङ्काएं तुम्हारे मन में हों उन्हें निवृत्त कर लो। पिंडतजी न बहुत सोच कर दस प्रश्न किये। ख्रीर तो जीवन-चरित लिखते समय उन्हें भूल गये थे, निम्न लिखित प्रश्नोत्तर स्मरण रह गये थे।

पिएडत - जीव ब्रह्म के पृथक्त में वेद का कोई प्रमाण दीजिये।

स्वामीजी-यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय का अध्याम पृथक्त का प्रतिपादक है।

परिडत-श्रन्य धर्मावलम्बियों को शुद्ध करना चाहिए वा नहीं।

स्वामीजी--श्रवश्य शुद्ध करना चाहिये।

पिएडत - विद्युत क्या पदार्थ है ख्रीर कैसे उत्पन्न होती है ?

स्वामीजी - विद्युत् हर जगह है, श्रौर रगड़ से उत्पन्न होती है। वादलों की विद्युत् भी वादलों श्रौर वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है। फिर महाराज ने परिडतजी को श्रादेश किया कि २५ वर्ष की श्रायु से पहले विवाह न करना।

२४ मई को पंडितजी ने वापस जाने का विचार किया। वह महाराज की सेवा में अपना कोई चिन्ह गये श्रीर प्रार्थना की कि मुक्ते अपना कोई चिन्ह प्रदान करने की कुपा कीजिए तो महाराज ने अष्टाध्यायी की एक प्रति प्रदान की श्रीर वह महाराज के चरण स्पर्श करके पेशावर के लिए प्रस्थित हुए।

एक हिन्दू नवयुवक ईसाई मत की छोर मुका हुआ था, परन्तु उसके सौभाग्य से महाराज अजमर पहुँच गये। उसे भी धर्म की जिज्ञासा थी। जो २

हिन्दू युवक ईसाई सन्देह हिन्दू धर्म्म के विषय में ईसाइयों ने उसके मन में उत्पन्न कर न हुन्ना दिये थे उनकी निवृत्ति के लिए वह महाराज के पास त्राने लगा। कई दिन के निरन्तर शङ्का-समाधान के पश्चात् उसकी शान्ति हो गई

श्रीर वह वैदिक धर्म्म का अनुयायी वन गया।

अजमेर का तो कोई व्यक्ति किसी मत वा सम्प्रदाय का, धर्म्मचर्चा करने के लिए

#### पडविंश ऋध्याय

महाराज के सम्मुखीन हुआ नहीं, हाँ परिडत चतुर्भुज पौराणिक न चतुर्भुज पाराणिकराज जिन से पाठक आगरे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं किसी सेठ के गुमारते को काशी से लिखा कि मुक्ते अजमर बुलाओ, मैं खामीजी से शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त करूँगा। पग्डित भागमल जज महाराज के बड़े भक्त थे, वहीं उनके त्याख्यानों में प्रवन्ध स्थिर रखते थे और आदि से अन्त तक त्याख्यानों में उप-स्थित रहते थे। अतः पौराणिक परिडत चतुर्भुज का पत्र लेकर परिडत भागमल के पास गये श्रौर उनसे जाकर साभिमान कहा कि हम स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने को परिडन चतुर्भुज को बुलाते हैं आप स्वामीजी को सुचित कर दीजिये । परिडत भागमल ने वह पत्र मन्त्री त्रार्यसमाज को दे दिया कि इसे महाराज को दिखा दीजिये। महाराज ने उसे देख कर कहा कि मैं तो सत्यासत्य का निर्णय करने को फिरता ही हूँ। परिडत चतुर्भुज यदि यहाँ आवे तो उनसे शास्त्रार्थ करने को उद्यत हूँ, परन्तु शास्त्रार्थ प्रवन्ध और नियमों के साथ होना चाहिये । इस पर पिएडन भागमल ने पौरािएक पिएडतों को बुला कर कह दिया कि तुम परिडत चतुर्भुज को अवश्य बुला लो परन्तु शास्त्रार्थ के निम्न लिखिन नियम रहेंगे।

### शास्त्रार्थ के नियमः---

१- सभा का स्थान मेरी सम्मति के अनुसार होगा।

२- इस सभा में मैं प्रधान की रीति से सम्पूर्ण त्र्यधिकार रक्क्यूंगा जिस से दोनो पत्त वालों के न्याय अन्याय पर ध्यान रहे।

३-शास्त्रार्थे लेख-चद्ध होगा।

४-शास्त्रीजी को प्रश्नोत्तर खामांजी के सम्मुख बैठ कर करने होंगे।

५-यदि कोई पुरुष मूर्खता वा किसी प्रकार से असभ्य भाषण करेगा नो वह तुरन्त सभा से निकाल दिया जायगा।

जब पिएडन भागमल ने यह निमय पौरािएक पिएडतों को सुनाय तो उनका सारा अभिमान उड़ गया और वह विना किसी शब्द के कहे वापस चल गये। वास्तव में उनका अभिप्राय तो यह था कि सभा में धींगा-नियम सुन कर सब गर्व जाता रहा भांगी करके और हड़ा-गुड़ा मचा कर प्रसिद्ध कर देंगे कि स्वामीजी हार गये । परन्तु जब उन्होंने देखा कि शास्त्रार्थ का सब प्रबन्ध जज साहव के हाथ में रहेगा तो उनके असत्प्रयोजन के फलीभूत होने की कोई आशा न रही श्रीर उन्हें चुप होकर ही बैठना पड़ा।

महाराज सितव्ययता की ऋार भी बहुत ध्यान रखते थे। श्रजमेर में मच्छर बहुत थे। उनके कष्ट से बचने के लिए एक दर्जी से महाराज ने मच्छर-स्वामाजी की मित- दानी सिलवाई थी। जब दर्जी उसे सीकर लाया तो महाराज ने उस व्ययता की मिलाई पृछी । दर्जी ने छः आना मांगे । महाराज ने कहा, यह नहीं हो सकता कि तुम्हारी मजदूरी तो हो छः आना रोज और हमारे परिडतों की हो आठ आना रोज । तुम्हारी मजदूरी अधिक से अधिक दो आना वा 836

तीन आना हो सकती है। परन्तु दर्जी तीन आना लेने पर और स्वामीजी छः आना देने पर राजी न हुए। अन्त में दर्जी की मजदूरी के निर्णय करने का भार पिखत भागमल जज पर रक्ता गया। परन्तु यह ज्ञात न हो सका कि जज ने क्या निर्णय किया।

एक दिन पश्चिमी विज्ञान के एक पण्डित ने योग की सिद्धियों की सत्यता में शङ्का पाश्चात्य विज्ञानवेत्ता की। महाराज ने पहले तो युक्ति-प्रमाण द्वारा उनकी सत्यता निरू-निरुत्तर पित की और अन्त में यह कहा कि क्या आप समभते हैं कि हम

इनना वड़ा कार्य्य योगसिद्धि के विना ही कर रहे हैं। इस पर वह शान्त हो गया।

एक वार महाराज ने मौलवी इमदादहुसैन से कहा था कि एक दिन मैं शौच करने वैठा हुआ था कि एक मनुष्य नङ्गी तलवार लिए मेरे पीछे आ खड़ा सिर कटान के लिय हुआ। मैंने उससे कहा कि मैं शौच से नियृत्त हो छं तब मेरा गर्दन भुका दी सिर काट डालना। इस पर वह राजी हो गया। जब मैं नियृत्त हो चुका तब मैंने अपनी गर्दन उसके आगे मुका दी। इससे वह एसा

प्रभावित हुआ कि बिना कुछ कहे ही मुक्ते छोड़ कर चला गया।

मसूदा के रईस ठाकुर बहादुरसिंह महाराज के अनन्य भक्त थे। उन्होंने जब सुना कि महाराज अजमेर में विराजमान हैं तो उसके दर्शनों की अभि-मसूदा लापा उनके हृदय में जागृत हो गई और उन्होंने अपने एक कर्म्मचारी को निमन्त्रण पत्र देकर महाराज की सेवा में भेजा। महाराज ने अपने भक्त के अनुरोध की रज्ञा की और अजमेर के कार्य्य से निष्टत्त होने के पश्चान् मसूदा

आने का वचन दिया।

आपाइ कृष्णा १२ संवत् १९३८ को महाराज ने अजमेर से पयान किया। नसीरा-वाद तक रेल में गये। वहाँ से ठाकुर साहब के रथ पर सवार होकर रात्रि के नौ बजे मसूदा जा पहुँचे। राव साहब ने उनके निवास के लिए रामबारा की बारहदरी को पहले से ही सुसज्जित कर रक्षा था और छोलदारी लगा कर चौकी-पहरे का प्रवन्ध कर दिया था। अतः महाराज ने वहीं निवास किया।

अगले ही दिन से महलों में व्याख्यान होने आरम्भ हो गये। और नगर के गएय-

मान्य पुरुष महाराज की सेवा में प्रतिदिन उपस्थित होकर धर्म्मोपदेश सुनते रहे।

राव साहब ने ब्यावर उपनाम नयानगर से पादरी शूलबेड को महाराज से शास्त्रार्थ करने के लिये बुलाया। वह २८ जून सन् १८८१ को आये और पादरी शूलबेड ने एक देशी ईसाई विहारीलाल को अपने साथ लाये। अ महाराज ने शास्त्रार्थ न किया उनसे ईसाई मत पर प्रश्न करने चाहे परन्तु पादरी साहब ने कहा कि मैं आप से शास्त्रार्थ करने नहीं आया प्रत्युत आप के व्याख्यान सुनने की अभिलापा से आया हूँ। इस पर महाराज ने थोड़ी देर राजनीति विषय पर कुछ

े दयानन्द-प्रकाश में लिखा है कि जब पादरी साहब आये तो उनके बैउने को किसी लाई गई और उसे फ़र्श पर रखा जाने लगा। इस पर स्वामीजी ने कहा कि फ़र्श उलट कर कुर्सी रख्यो। यह असभ्यता की बात है कि जिस फ़र्श पर अन्य लोग बैठे हैं उसी पर कोई न्ता पहने कुर्सी पर बैठे । तब ऐसा ही किया गया।

— संग्रहकर्ता.

### पड्विंश ऋध्याय

कथन किया। ज्याख्यान को संनिप्त इस लिए किया कि पादरी साहव ने कहा था कि मैं २० मिनट से अधिक नहीं ठहर सकता। तत्पश्चान् पादरी साहव ने पाप क्यों होता है। महाराज ने उत्तर दिया कि काम कोधादि के प्रावस्य से। पादरी साहव ने कहा कि मैं यह नहीं पृछता, मैं तो यह पृछता हूँ कि पाप कीन लोग अधिक करते हैं। महाराज ने कहा कि किरानी, कुरानी, पुराणी और जैनी, क्योंकि किरानियों के अनुसार रात्रि के पाप प्रावःकाल की प्रार्थना से और दिन के पाप सायङ्काल की प्रार्थना से हुर हो जाते हैं। इसी प्रकार कुरानियों के अनुसार छोटे-छोट पाप 'तीवह २' कहने से और वड़े पाप 'विस्मिछा उर्रे-हमान्रहीम' कहने से नष्ट हो जाते हैं। पुराणियों के अनुसार।

''अन्यज्ञेत्रं कृतं पापं कार्शाज्ञेत्रं विनश्यति । कार्यामेव कृतं पापं पञ्चक्रोरयां विनश्यति'' ॥

श्रथांत — अन्य स्थानों में किया हुआ पाप काशी में और काशी में किया हुआ पाप पश्चकोशी में नष्ट हो जाता है और जैनियों के अनुसार तो 'ऋगां छत्वा घृतं पियेन' आदि मन्त्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुन कर पादरी साह्य थोड़ी देर चुप रहे। किर उन्होंने पृष्ठा कि आप इन चारों में से कौन हैं तो महाराज ने उत्तर दिया कि में इन में से कोई भी नहीं, मैं तो वैदिक धर्मानुयाथी हूँ और वेदानुकूल अन्थों को मानता हूँ। किर पादरी साह्य के पृछ्यने पर कि वेदों में गोमेथ और अध्यमेथ (गौ वा अश्व को मार कर यज्ञ करना) है वा नहीं, तो महाराज ने उत्तर दिया कि नहीं है और चारों वेद उनके सम्मुख रख कर कहा कि यदि है तो इन में दिखा दीजिय। परन्तु पादरी साह्य वोले कि मेरी पुस्तकें नयानगर में हैं। महाराज ने कहा कि किसी मनुष्य को भेज कर मँगवा लीजिये। परन्तु पादरी साह्य ने कहा कि हमें अवकाश नहीं है।

बिहारीलाल देसी ईसाई ने महाराज से कहा कि आप राजाओं को ही उपदेश करते हैं, साधारण मनुष्यों को नहीं करते, यह कहाँ लिखा है ? बिहारीलाल ईसाई महाराज ने उत्तर दिया कि प्रथम तो मेरे ज्याख्यानों में किसी को आने का निषेध नहीं है, फिर मैं तो हर जगह पूमतां हूँ, सब आकर

सुन सकते हैं। में यथाशिक राजा, प्रजा सब ही को उपदेश करता हूँ।
इसके पश्चान् दोनों पादरी चले गये।
५ जुलाई सन १८८१ को रावसाहब ने नगर के प्रतिष्ठित जैनियों को बुला कर कहा
कि आप अपने किसी बिद्धान् पण्डित को बुलाइये ताकि उनका
जनियों से शासार्थ स्थामीजी से शासार्थ कराया जावे। इस पर जैनियों ने उत्तर दिया
का प्रस्ताव कि साधु सिद्धकरण्जी अच्छे बिद्धान हैं और व्याकरण पठित हैं वह
स्थामीजी से शास्त्रार्थ करेंगे। वह आजकल सरवाड़ राज्य कृष्णगढ़ में हैं। राव साहब ने कहा कि सवारी ले जाओ और उन्हें लिवा लाओ। जैनियों ने
उत्तर दिया कि वह सवार्ग पर नहीं चढ़ते। उनका चातुर्मास्य यहां ही होगा और आशा है
वह कल यहां आजावेंगे। अगले दिन साधु सिद्धकरण्जी आगये तो राव साहब ने महाराज

से कहा कि साधु सिद्धकरणजी से धर्म-चर्चा करनी चाहिय। महाराज ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि साधुजी से स्थान और समय नियत करा दोजिय। धर्म-चर्चा के लिये राव साहब ने कहा कि हम अपने कर्मचारियों को उनके पास भेज उद्यत हूँ कर स्थान और समय का निर्णय करादेंगे परन्तु उस दिन वर्षा होने लगी और महाराज का स्थान जिस वाटिका में था उसके पास का सरोवर जल से भर गया और लोगों को महाराज के दर्शनों को आने जाने में कष्ट होने लगा अतः यह स्थिर हुआ कि वाटिका के दिन्त में सोहन नगरी पहाड़ी पर जहाँ राव साहब ने एक बंगला बनवाया था महाराज निवास करें। तदनुसार महाराज वहाँ चले गये।

९ जुलाई को महाराज तो प्रातःकाल भ्रमण को जा रहे थे स्वामीजी क्रीर जैन श्रीर साधु सिद्धकरणजी शीच से निश्च होकर नगर को श्रा रहे थे साधु की भेंट मार्ग में महाराज से उन की भेंट होगई श्रीर श्रापस में इस प्रकार वात-चीत होने लगी।

साधु-श्रापका क्या नास है और कहां से पधारना हुआ ?

स्वामीजी — मेरा नाम दयानन्द सरखती है और अजमेर से आया हूँ। आपका क्या नाम है और कहां से आना हुआ ?

साधु—मेरा नाम सिद्धकरण है और सरवाड़ राज्य किशनगढ़ से आया हूँ और चार मास यहीं रहूँगा।

स्वामीजी-श्राप यहां कहां पर ठहरे हैं ?

साधु-एक उपासरे में।

स्वामीजी-क्या श्राप ही को जैनियों ने बुलाया है ?

साधु—हां ! मुक्त ही को बुलाया है। आपका पेट तो बहुत मोटा है। क्या इस में ज्ञान भरा है ? आप लोग तवाबांध लीजिए, नहीं तो फट आयगा। आपको ज्ञान-अजीगो होरहा है।

महाराज ने इन असभ्य शब्दों का कोई उत्तर न देकर साधुजी से पूछा कि क्या आप धर्म्म-चर्चा करने पर सन्नद्ध हैं, तो साधुजी ने उत्तर दिया कि में भी धर्म-चर्चा हां उद्यत हूँ यदि आप मेरे स्थान पर आवें। स्वामीजी ने कहा कि पर उद्यत हूँ क्या साधुत्रों का भी स्थान होता है तो साधुजी ने कहा कि मेरा स्थान तो नहीं है, परन्तु नगर के जैनियों ने साधुत्रों के लिये बना रक्ता है।

राव साहब श्रपने महल की छत पर दूरवी चर्ण यंत्र (Opera glasses) से देखा करते थे कि महाराज भ्रमणार्थ कहां जाया करते हैं। उन्होंने देखा पहुँचे कि कोई मनुष्य महाराज से बातें कर रहा है। वह चट घोड़े पर सवार होकर साधुजी श्रीर महाराज के निकट जा पहुँचे।

म्वामीजी ने साधुजी से यह प्रश्न किया था कि आप मुख पर पट्टी क्यों बांधत हो श्रीर गर्म जल क्यों पीत हो ? साधुजी ने उत्तर में कहा था कि यदि श्रुख पर पट्टी क्यों आप भी मुख पर पट्टी बांध लें तो मैं इसका उत्तर हूँ। इस पर वाद- बांधते हो ? प्रतिवाद हो रहा था कि राव साहब आ पहुँचे। राव साहब को देख

### षड्विंश ऋध्याय

कर साधुजी चलने लगे। राव साहब ने साधुजी से कहा कि प्रश्नांत्तर कीजिए, क्यों जाते हैं ? परन्तु साधुजी नहीं रुके और चले ही गये।

तत्पश्चात् रावसाहव ने नगर के पाँच प्रतिष्ठित जैनियों, राजमन्त्री, ज्योतिपी, कोठारी को साधुजी के पास भेजा और पूछा कि यदि आप की इच्छा धर्म-जैन साधु को शास्त्रार्थ चर्चा की हो तो स्थान और समय नियत कर दीजिए। साधुजी ने का आह्वान उत्तर दिया कि यदि स्वामीजी अपने मुख पर पट्टी बांध कर प्रश्लोत्तर करेंगे तो मैं धर्म-चर्चा के लिए उद्यत हूँ। जब यह वृतान्त स्वामीजी में कहा गया तो उन्होंने कोठारी चान्दमल को पुनः साधुजी के पास भेज कर कहलाया कि शास्त्रार्थ में जो पराजित होगा उसे विजेता का धर्म स्वीकार करना होगा अर्थात् यदि स्वामीजी पराजित हो जायेंगे तो वह अवश्य मुख पर पट्टी बांध लोंगे और यदि साधुजी परास्त होंगे तो उन्हें अपने मुख की पट्टी तोड़नी पड़ेगी। साधुजी को धर्म-चर्चा अवश्य करनी चाहिये ताकि सत्यासत्य का निर्णय हो जावे। उन्हें ऐसी हठ न करनी चाहिये।

परन्त साधुजी ने अपनी हठ न छोड़ी श्रीर यही उत्तर दिया कि मुख पर पट्टी बांधे विना

जब यह बात कोठारी चांदमल ने महाराज से आकर कही तो उन्होंने कोठारीजी को फिर साधुजी के पास भेजा कि उन से पूछ कर आओ कि मुख पर पट्टी बधि विना प्रश्नोत्तर न करना उनके किस सूत्र में लिखा है। परन्तु साधुजी ने इसका कोई उत्तर न दिया।

१३ जुलाई सन् १८८१ त्रर्थान् श्रावण कृष्णा २ सं० १९४० को महाराज ने निम्न लिखित तीन प्रश्न साधुजी के पास भेजे कि उनका उत्तर दें क्योंकि तीन प्रश्न जब वह मौखिक शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो लिखित ही करलें। स्थामीजी के लेख का सारांश नीचे दिया जाता है।

प्रश्न नं० १ - मुख पर पट्टी क्यों बांधते हो ? प्रश्न नं० २ - उच्छा जल क्यों पीते हो ।

हमार सुत्रों में प्रश्नोत्तर करना नहीं लिखा है।

प्रश्न नं० २ — जल की एक बूँद में, जिसका श्रन्त हैं श्रनन्त जीव कैसे वतलात हो ? प्रश्नों के साथ ही उनके क्या उत्तर साधुजी देंग उन्हें उठा कर उनका भी निराकरण किया गया था।

प्रश्न १ के उत्तर में यदि यह कहा जाय कि पट्टी बांध ने से जीव कम मरेंगे तो यह ठीक नहीं क्योंकि जीव अमर है। (२) यदि कहो कि ऐसा करने अपनी ही जोर में से जीवों को कष्ट कम होगा सो यह भी नहीं बनता क्योंकि मुख पर उत्तर प्रत्यृत्तर पट्टी वाँधने से मुख के भीतर का वायु अधिक उप्पा होकर उन्हें अधिक कष्ट पहुँचावेगा। जैसे गृहद्वार बन्द करने से अन्दर का वायु अधिक गर्भ हो जाता है। (३) मुख का उष्पा वायु रुक कर नासिका द्वारा अधिक वंग से वाहर निकलगा और इससे जीवों को अधिक पीड़ा होगी। नलकी द्वारा फूंक लगाने से वायु अधिक वंग से बाहर निकलता है। (४) अन्दर का वायु अधिक दुर्गन्थयुक्त हो जाता हथा का कि अधिक अत्तर सानुनासिक होजाते हैं। (४) अन्दर का वायु अधिक दुर्गन्थयुक्त हो जाता

है। मुख पर पट्टी बाँधने और मुख-प्रज्ञालन न करने, दन्तधावन और स्नान कम करने से दुर्गन्ध अधिक बढ़ती है और उससे रोग की उत्पत्ति होती है जिस से बुद्धि और पुरुपार्थ

नष्ट होते हैं। अतः दुर्गन्ध बढ़ाने वाला अधिक पापी होता है।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में — ठंडे जलको गर्म करने में जीव रॅंध कर जल में घुल जाते हैं, अतः गर्म जल से जीव अधिक कष्ट पाते हैं। यदि तुम कहो कि हम जल खयं गर्म नहीं करते, दूसरे गर्म करते हैं, अतः हम पापी नहीं। यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि आप गर्म जल न पीवें तो वह जल क्यों गर्म करते ? फिर जल गर्म करने के लिए अपि जलाने और उस से भाप उड़ने में जीव मरते हैं।

तीसरे प्रश्न के सम्बन्ध में। कुएड चाहे पैसा बराबर बड़ा हो वा ऋधिक, उसका ऋनत होता है, फिर उस में अनन्त जीव कैसे रह सकते हैं। यह सर्वथा बुद्धि के विरुद्ध है।

जब यह प्रश्न लेकर महाराज की ऋोर के पुरुष साधुजी की सेवा में पहुँचे तो वह स्त्री पुरुषों की उपदेश कर रहे थे। उपदेश की समाप्ति पर प्रश्न

साधु प्रश्न-पत्र पाकर पढ़कर सब को सुना दिये गये, साधुजी से उनका उत्तर माँगा। त्रुन्दर चले गये साधुजी ने फिर वही बात कही कि यदि आप लोग सुख पर पट्टी बाँधें तो मैं उत्तर दूं। उन पुरुपों ने कहा हम ऐसा करने को पाप

सममते हैं, यदि श्राप पट्टी बाँधना सिद्ध कर देंगे तो हम मुख पर पट्टी बाँध लेगें। साधुजी ने कहा कि मैं उत्तर नहीं दे सकता और उठकर अन्दर चले गये।

साधु के उत्तर १६ जुलाई को साधुजी ने महाराज के प्रश्नों का उत्तर निम्न प्रकार दिया:—

प्रश्न-मुँह बाँधने में क्या धर्म्स है, हमें तो पाप जान पड़ता है इत्यादि ।

उत्तर—(सारांश) यदि किसी घर में श्रिप्त जलाई जावे तो जो शीतल वायु बाहर से भीतर जायगी उसके जीव श्रम्दर की उप्ण वायु के संयोग से मर जायंगे, परन्तु यदि द्वार बंद कर दिया जावे वा हाथ वा कपड़े की श्रोट करदी जावे तो श्रिप्त का तेज मन्द हो जावेगा श्रीर उच्णता के कारण जीव न मरेंगे। जीव श्रजर, श्रमर है, परन्तु वायु जीव का शरीर है, विना शरीर के जीव नहीं रह सकता। खुल मुख रहने में बोलत समय थृक उड़ता है श्रीर मुँह की दुर्गन्ध भी दूसरे तक पहुँचती है, श्रतः बड़े मनुष्यों से बातें करते समय लोग मुँह के पहा लगा लते हैं। श्राप भी जब खुल मुँह वेद को बाँचते होंगे तो क्या श्राप का थूक उसपर न गिरता होगा और श्राप के श्रास की दुर्गन्ध उस तक न पहुँचती होगी।

प्रत्युत्तर महाराज ने इसका तुरन्त ही प्रत्युत्तर भेज दिया जिसका सारांश यह है:—

बाहर का वायु ही सब प्राणियों का जीवन हेतु है और विना उसके अप्ति भी नहीं जल सकती। ओट करने से यह दूसरे मार्ग से अति वेग से निकल कर प्राणियों से संयुक्त होगा और प्राणी कष्ट पाएंगे और ओट करने से तो उच्चाता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। यदि चारों ओर से खुला होगा तो शीघ ठएडी हो जायगी। यदि किसी वरतन में जल गर्म किया जाय और उसे बिहकुल बन्द कर दिया जाय तो भाष बढ़े जोर से निकल कर बरतन को तोड़ डालेगी। ऐसे ही उसे आधा वा चौथाई वन्द करने से गर्मी अधिक बढ़ती है।

दप ६४३

यदि अप्ति से ही जीव मरत हैं तो विद्युत् रूप अप्ति से जो सर्वत्र फैली हुई है जीव क्यों नहीं मरजाते ? त्राप जीवों को त्राजर त्रामर भी मानते हैं त्रार फिर उनका मरना भी मानते हैं। बड़े मनुष्यों से वातें करते समय मुँह पर पहा लगाने का वह प्रयोजन नहीं जो आप लिखत हैं। उसका प्रयोजन यह है कि बहुधा उनसे ऐसी बातें करनी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना अभीष्ट होता है अतः मुख पर पहा इसलिए लगात हैं कि शब्द फैल नहीं श्रीर उस दूसरे न सुन सकें तथा यह भी कि खुल मुख बातें करने से शब्द फैलकर ठीक ठीक सुनाई भी न देगा। यदि आप का हेतु ठीक है तो फिर केवल वड़े मनुष्यों से वातें करते समय ही आप को मुख पर पहा लगाना चाहिए, छोटे मनुष्यों के सन्मुख मुँह पर पट्टी क्यों बाँधे रहते हो तथा ऋपने शिष्यों के सन्मुख भी ऐसा क्यों करते हो ? फिर वड़ मनुष्य भी क्यों पहा लगाकर वातें नहीं करते ? क्या उनका थूक छोटे मनुष्यों पर पड़ना वा उनतक श्वास की दुर्गन्धि पहुँचना अच्छा सममते हो ? क्या बड़े मनुष्यों के मुँह में कस्तूरी घुली होती है ? हम काग़ज स्याही को वद नहीं समभत । वह तो जड़ वस्तु है जिन्हें सुगन्ध-दुर्गन्ध, त्र्यार्द्र-सुष्क का कुछ ज्ञान नहीं। हम तो शब्दार्थ-सम्बन्ध को वेद समकते हैं। क्या जैनियों के धर्म्म पुस्तक बनाने वालों ने उन्हें मुख पर पट्टी बांधकर लिखा था ? हम तो वेदों का खुले मुख से उचारण करना उत्तम समभते हैं क्योंकि इससे उचारण स्पष्ट और शुद्ध होता है और मुख पर पट्टा वाँधने से अस्पष्ट और अशुद्ध, जैसा कि हम पहलं लिख चुके हैं। जब आप से नगर के बाहर भेंट हुई थी तव तो आपने हम से ्निःसंकोच वातें कीं थीं, यद्यपि हम मुँह पर पट्टी वा पहा नहीं लगाय हुए थे। फिर शास्त्रार्थ करने में त्रापन यह ऋड्चन क्यों लगाई कि जब तक हम मुख पर पट्टी न वाँधेंगे तब तक ऋाप हम से शास्त्र-विचार न करेंगे।

पाठकों ने यह देख लिया होगा कि साधुजी ने महाराज के केवल पहले प्रश्न का कि मुख पर पट्टी क्यों बाँधी जाती है उत्तर देने का यत्न किया था, शेप दो प्रश्नों के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था अतः महाराज ने अपने प्रत्युत्तर में उन प्रश्नों का उद्घेष नहीं किया।

जब महाराज के प्रत्युत्तर को लेकर कुछ सज्जन साधुजी के पास गये तो उसे सुनकर वह बहुत घबराय और जब लोगों ने साधुजी से उत्तर देने पर हम से उत्तर नहीं श्राप्तह किया तो पहले तो वह चुप रहें, परन्तु अन्त में उन्होंने स्पष्ट बन आता कह दिया कि हमारे से तो उत्तर कोई नहीं बन आता, अपाँ तो साधु हैं।

यह बात सुनकर लोगों ने कहा कि जब साधुजी ने श्रपन मुख से हार मानली तो अब विशेष कहना उचित नहीं है श्रीर सब लोग लौट श्राये । इस प्रकार धर्म्म-चर्चा की यह चर्चा समाप्त हुई ।

श्रापाढ़ शुक्रा १५ से महाराज के व्याख्यानों का किल में प्रबन्ध किया गया। जिस दिन व्याख्यान होने को होता था उस से पहले दिन डौंडी द्वारा उस किले में व्याख्यान की सचना नगर के निवासियों को देदी जाती थी। प्रतिदिन ४००, ५०० मनुष्य महाराज के ऋपूर्व व्याख्यान को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक ६४४

सुन कर ज्ञान और धर्म्म उपार्जन करते थे। राव साहव भी व्याख्यानों में उपस्थित रहते थे। आपाढ़ शुक्का १५ से आवण शु० १५ तक २२ व्याख्यान हुए जिन्हें सुन कर लोग परम सन्तुष्ट हुए और महाराज को शतशः धन्यवाद दिये। अस्सी २ नव्वे २ वर्ष के वृद्ध कहते थे कि ऐसा ज्ञानी पिएडत और महारमा कभी नहीं देखा था। महाराज के व्याख्यानों में एक अद्भुत वात यह थी कि ओताओं के मन में जो शङ्काएं उठती थीं महाराज उन्हें स्वयं ही उठा कर उन का निराकरण कर देते थे।

साधु सिद्धकरणजी के शास्त्रार्थ श्रीर महाराज के व्याख्यानों का यह प्रभाव हुआ कि अनेक हिन्दू और जैनी वैदिक धर्मों की ओर आकृष्ट हो गये जैनियों का वैदिक और उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि हमें यज्ञोपवीत धारण धर्म में प्रवेश कराइये। तदनुसार महाराज ने राव साहब से एक बृहद्-यज्ञ का आयोजन करने के लिये कहा जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।

मसूदा और अजमेर से हवन-सामग्री एकत्रित की गई, चाँदी के चमसे बनवाये, घृत और सिमवा मँगाई गई, मोहन नगरी पर ही सुन्दर यज्ञशाला बनवाई गई, उसे पुष्प-पत्र स सजाया गया। एक और तरुत पर महाराज का आसन लगा, उनके सामने राव साहब वैठे। पहली आहुति राव साहव ने दी, तत्यश्चात् चार अन्य होता शों ने आहुती देनी आरम्भ की। दो घएटे तक हवन हुआ फिर महाराज ने ३२ मनुष्यों को स्वयं अपने कर कमलों से यज्ञोपवीत धारण कराया उनमें आधे से अधिक जैनी थे। राव साहब के कोठारी चाँद मलजी जो जैनी थे स्वयं यज्ञोपवीत लेने वालों में थे। यज्ञ-भूमि में ५०० के लगभग दर्शक थे। सब के सब यज्ञ को देख कर कह रहे थे कि ऐसा यज्ञ हमने कभी नहीं देखा था और न बेद मन्त्रों का ऐसा सुन्दर, मधुर उच्चारण सुना था।

उस दिन कुछ मनुष्य यज्ञोपवीत लेने से रह गये थे, अतः भाद्र कृष्णा ५ को दूसरा यज्ञ हुआ और महाराज ने १६ मनुष्यों को यज्ञापवीत दिये। उन में भी जैनियों की संख्या अधिक थी।

मसूदा में मुसलमान बादशाहों के राज्य में कुछ हिन्दू मुसलमान होगये थे, परन्तु उनकी जाति के हिन्दू उन से अपनी पुत्रियों का विवाह करते आते एक लाजास्पद प्रथा थे। महाराज को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने हिन्दु ओं को बुला कर समकाया कि ऐसा अनर्थ क्यों करते हो और विधर्मियों

सं सम्बन्ध क्यों करते हो। महाराज के सदुपदेश से उन्होंने आगे को ऐसा न करने का प्रण किया और यह अनिष्टकर प्रथा बन्द होगई, महाराज ने असंख्य हिन्दू स्त्रियों को विधर्मी होने से बचा लिया। संसार भर में यदि कोई जाति अपना अनिष्ट आप करने वाली है तो वह हिन्दू जाति है। जिन हिन्दु ओं में उपर्युक्त घातक व्यवहार था उनमें लजा और स्वसम्मान का भाव सर्वथा नष्ट हो गया था, धम्माधम्म के विचार नाम तक को न रहे थे। हिन्दु धम्माध्यत्तों ने कोई चेष्टा न की कि इस कुप्रथा को रोकें। इस से अधिक सर्वनाश के लन्नण और क्या हो सकते हैं?

श्रावण ग्रुक्का ४ सं० १९४० अर्थात् ३० जुलाई सन् १८८१ को पूर्वोक्त बाबू बिहारी-लाल ईसाई पुनः महाराज से मिलने आये । थोड़ो देर बातचीत होने के पश्चात् धर्म्म-विषय ६४५

#### षड्विश अध्याय

विहारीलाल ईसाई फिर स्त्राय में वार्त्तालाप होने लगा। इस पर राव साहव ने उनसे कहा कि आप पादरी शूलबेड के शिष्य हैं और मैं स्वामीजी महाराज का, श्राज मेरा और आपका संवाद होगा। इसे विहारीलाल ने स्वीकार

किया। राव साह्य ने उनसे प्रश्न किया कि वाइवल में लिखा है कि ईसा मसीह ने एकवार

अपदेश में कहा कि यदि आप लोगों में राई बराबर विश्वास होवे तो विदिक्त धर्मी शिष्य हम पहाड़ को चलायमान कर सकते हो अतः यदि आप का विश्वास का ईसाई शिष्य से पूरा है तो इस (सोहन नगरी) पहाड़ को अपनी जगह से हटादों।

शास्त्रिश्य पादरी साहब कुछ उत्तर न देसके और अन्त में उन्होंने यह कह कर पीछा छुड़ाया कि इसका उत्तर में अब नहीं दे सकता, पादरी शुलबेड से पृछ कर उत्तर दूँगा।

रियासत रायपुर से महाराज के बुलाने को दो पत्र आचुके थे, परन्तु राव साहब का भ्रेम उन्हें मसूदा से जाने नहीं देता था। जब वहाँ से तीसरा पत्र आया तो महाराज ने राब साहब से कहा कि मुक्ते रायपुर जाना आवश्यक है आप मुक्ते प्रसन्नतापूर्वक विदा कीजीय। रावसाहब ने कहा कि मरी तो प्रार्थना यह थी कि आप यहीं विराजत और यहीं से वेदभाष्य की सहायता का प्रवन्ध कर दिया जाता। महाराज ने इसका उत्तर दिया कि आप स्तिय हैं, आपका धर्म्म और नीति ऐसी ही होनी चाहिये, परन्तु में साधु, हूँ मेरा एक स्थान

पर रहना उचित नहीं है, मेरा काम सब खानों में घूम कर उपदेश सम्मान-प्रदर्शन करना है। भाद्र कृष्णा ९ का दिन महाराज के प्रस्थान के लिये स्थिर

किया गया। उस दिन महाराज का अन्तिम व्याख्यान राजा-प्रजा धर्म पर किले के भीतर हुआ। अन्त में राब साहब ने धन्यवाद पत्र महाराज के अपेण किया और दोनों ने एक दूसर के गले में पुष्पमाला पहनाई। राब साहब ने ४००) बेदभाष्य की सहायता में दिये। १०) रामानन्द ब्रह्मचारी को ५) महाराज के कहार को दिये। इसके पश्चान महाराज बग्धी पर सवार हुए। राजमन्त्री, राज्य के सदीर, कम्भेचारी और नगर

के लगभग ४०० मनुष्य आध कोम तक उनके साथ गये, परन्तु महाराज ने उन्हें उपदेश कर लौटा दिया। राव साहब महाराज के साथ ५ मील गये।

भाद्रपद कृष्णा ९ संबन् १९३८ ऋथीन् १८-८-१८८१ को दोपहर के पश्चात् ३ बजे महाराज ने मसूदा से प्रस्थान किया और ७ बजे ब्यावर पहुँच कर रामपुर रेलवे स्टेशन के पास की सराय में डेरा किया, जहाँ ब्यावर के प्रतिष्ठित पुरुषों ने जिन में बाबू विहारीलाल ईसाई भी थे उनके विश्राम

का सब प्रबन्ध कर दिया। व्यावर वालों ने महाराज से प्रार्थना की कि कुछ दिन व्यावर रह कर उपदेश देने की कृपा करें, परन्तु महाराज ने कहा कि इस समय में रायपुर जा रहा हूँ वहाँ से लौटत समय व्यावर ठहकूँगा। रात्रि के १० वजे रेल में सवार होकर ३ वजे हरी-

स्यामीजी के चोट स्त्रा गई पुर स्टेशन पर जो रायपुर से दो मील के अन्तर पर है उतरे। रात्रि अधिरी थी, कुछ २ वूं दें पड़ रही थीं। और गाड़ी प्रेटफार्म से कुछ दूर खड़ी हुई थी। गाड़ी से उतरते समय महाराज का पाँव एक पत्थर पर पड़ा जो पाँव के रखने से छुदक गया और महाराज गिर

पड़ें। हाथ की हथेली में कंकड़ घुस गये, परन्तु परमात्मा की कृपा से अधिक चोट न आई। महाराज तुरन्त उठ खड़े हुए और जिस डब्बे में उनके साथी बैठे हुए थे और अस-वाब रक्ता हुआ था उस पर पहुँच कर साथियों को उतारा और असवाब उठा कर सड़क पर रखवा दिया। राव हरिसिंह रायपुराधीश ने महाराज के लिये रायपुराधीश के एक रथ और दो गाड़ियाँ स्टेशन पर भेज दी थीं परन्तु उनके हाँकने आदर्श नौकर वाले ऐसे बेसुध होकर सोये कि बहुत पुकारने पर भी उनका पता न लगा। रेल के कर्म्सचारियों ने महाराज को कष्ट में देख कर

उनके लिए एक कमरा खोल दिया और बड़ा श्रादर-सत्कार किया। उसमें महाराज और उनके साथी सुखपूर्वक सोये। प्रातःकाल रथ और गाड़ी वालों का पता लगा और महाराज रथ पर सवार होकर और गाड़ियों में असवाव लदवा कर ८ वजे रायपुर पहुँ वे और माधो-दास की वाटिका के पास के महल में ठहरे।

जब ठाकुर हरिसिंह को महाराज के आने का समाचार विदित हुआ तो वह बन्धु-वर्ग और राजकर्म्मचारियों सिंहत महाराज से मिलने आये और स्वामीजी और राव एक स्वर्णमुद्रा और पाँच रुपये भेंट किये। कुशल-प्रश्न के पश्चान् की मेंट सब लोग यथास्थान बैठ गये। तब महाराज ने ठाकुर साहब से प्रश्न किया कि आप के यहाँ राज-मन्त्री कौन हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि शेख इलाही बख्श हैं, परन्तु वह जोधपुर गये हैं उनके पीछे उनके भतीजे करीम बख्श (जो वहाँ उपस्थित थे) सब काम देखते हैं। यह सुन कर महाराज ने कहा कि आर्थ्य पुरुपों को उचित है कि यवनों को अपना राजमन्त्री न बनावें यह तो दासी पुत्र हैं इसे सुन कर करीमबख्श और अन्य ५-७ मुसलमान जो वहाँ बैठे थे क्रोध में भर गये।

थोड़ी देर पीछे सब चल गये। उस समय तो मुसलमानों ने कुछ स्वामीजी के पीटने न कहा परन्तु घर पहुँच कर महाराज को पीटने का पड्यन्त्र रचने का षड्यन्त्र लगे। उनमें एक मुसलमान समऋदार भी था उसने कहा अभी कुछ मत करो, ५-७ दिन में क्राजीजी आवेंगे तब उनके स्वामीजी से प्रश्नोत्तर कराना। यदि वह भूठे सिद्ध होंगे तो जैसा विचार कर रहे हो वैसा ही करना यह सम्मति सब ने स्वीकार की।

रायपुर आये हुए महाराज की ५-७ दिन होगये, परन्तु न तो किलों में उनके व्याख्यान हुए और न यहा ही हुआ जिसके करने के लिए चारण रायपुराधीश की हिरदानजी ने ठाकुर साहब से कह कर महाराज को रायपुर बुलाया उदासीनता था। ठाकुर साहब नित्यप्रति महाराज के व्याख्यान सुनने आते थे, परन्तु यहा की चर्चा न करते थे। एक दिन महाराज ने ठाकुर साहब को इस बात का उपालम्भ दिया तो उन्होंने कहा मुक्ते भी इसका ध्यान है, परन्तु हिरदानजी अपने प्राम को चल गये हैं, उनकी प्रतीन्ता कर रहा हूँ।

२७ अगस्त सन् १८८१ अर्थात् भाद्रपद् शुक्का ३ को मुसलमानों की इंदुलिफितर ( रोजों की ईद् ) थी । क्राजीजी भी आ गये थे । २८ अगस्त को महाराज

#### षड्विंश अध्याय

कार्जाजी से वात्तांलाप प्रातःकाल ८ वजे भ्रमण करके लौटे ही थे कि उन्हों ने यवनों का एक भुन्ड अपने निवास स्थान की खोर खात देखा। उन्हों ने चाँदमल कोठारी राज्य भमृदा को जो उन के साथ मपूदा से स्राये थे बुलाया श्रीर कहा कि देखी क्या वात है, यह लोग क्यों आरहे हैं, वह नीचे गए और यवन समुदाय के नेता से वृत्त ज्ञात करके स्वामीर्जा से कहा। उन्हों ने कहा कि ऊपर बुलालों। महाराज कुर्सी पर बैठ गये और वह लोग कर्श पर बैठ गये। आते ही काजीजी से निम्न प्रश्नोत्तर हुए:--

काजी-साप हमें दासी पुत्र कैसे बतलाते हैं?

म्बामीजी—अपने कुरानशरीक को देखो। इन्नाहीम की दो स्त्रियाँ थीं एक विवाहिता सास, दूसरी दासी हाजिस जिसे उन्हों ने घर में डाल लिया था " "अतः आप के दासी-पुत्र होने में क्या सन्देह है।

क्राजी-कुगन में ऐसा नहीं लिखा।

स्वामीजी--(रामानन्द ब्रह्मचारी से कुरान की पुस्तक मँगा कर) देखिए सूरा अनकवृत में लिखा है कि उसी साल (खुदा ने) उसे (इब्राहीम को) हाजिरा (के गर्भ) से जो सारा की दासी थी, इस्माईल प्रदान किया ।

काजी - वह दासी तो थी, परन्तु निकाह कर लिया था।

स्यामोजी—किर भी वह वास्तव में दासी ही तो थी फिर आप के दासीपुत्र होने में क्या सन्देह है ?

इस पर कांजीजी निकत्तर हो गये और मुसलमान देखते के देखते रह गये।

महाराज ने काजीजी को दिखा कर कुसन को करी पर रख दिया। काजीजी ने कहा कि यह आप ने क्या किया कुरान को पैरों में रख दिया ? कुरान का अपमान

स्वामीजी ने कहा आप विचारिये तो सही काराज और स्यादी किस क्यों किया प्रकार वनती है स्त्रौर छ।पेखाने में किस प्रकार छपता है स्त्रौर कलम क्या वस्तु है और कहाँ उत्पन्न होता है। इस पर क्वाजीजी और

उन के साथों निरुत्तर होकर उठकर चले गये।

४ सितम्बर अर्थात् भाद्रपद् शुक्ता ११ तक न चारण हरिदान आये और न यज्ञ ही हुआ । ५ सितम्बर को नार आया कि ठाकुर साहब की ठकुरानी

राव साहब की रानी शैखाबट बाली का, जो जयपुर में थी देहान्त हो गया और ठाकुर का दहान्त साहव शोकातुर हो कर गरुड़ पुराण सुनने लगे। तब महाराज ने

७ सितम्बर को ठाकुर साहब से कह लाया कि सुके बिदाकर दांजिये तो उन्हों ने कहा कि कल विदा कर देगें। कोठारी चाँदमल और वावू रूपसिंह

ने कहा कि आप ठाक्कर साहब से शोक-सहातुभूति प्रकट करने क़िले में पधारें तो महाराज

ने उत्तर दिया कि भाई मैं ने तो सब संसार से संबन्ध त्याग दिया है में किसा का हप किसी का मरना और जीना मेरे लिए एकसा है, मैं किसी से शोक शांक नहीं करता वा हर्ष नहीं करता, न मेरा कुछ संम्बन्ध है। मेरा सबन्ध तो केवल उपदेश और धर्म्म से, है शेष किसी वस्तु से नहीं । अगले दिन

महाराज के लिए सवारी का प्रबन्ध हो गया। चलते समय ठाकुर साहब ने अपने िपता और मन्त्री आदि को महाराज की सेवा में भेजा। उन्होंने ४०) ठाकुर साहब की ओर से वेदभाष्य की सहायता में भेट किये और विनयपूर्वक कहा कि ठाकुर साहब ने जमायाचना की है कि शोकातुर हाने के कारण वह सेवा में उपिथत न होसके, उन्हें आप अपना शिष्य जानें और वह शीघ ही आप को पुनः बुलावेंगे। मध्यान्होत्तर में ५ वज महाराज रेलवे स्टेशन पर पहुंच गये और रेल-कम्भेचारियों को उपदेश देकर रात्रि के दस बजे व्यावर के लिये रेल पर सवार हो गये। १२ बजे ब्यावर पहुंच कर रात्रि को सराय में ठहरे और प्रातः काल डाक वंगलें में चले गये।

वात्र् रूपिसंह जी जिन का नाम ऊपर आया है कोहाट में ट्रेजरी छर्क थे। वह देशाटन करते हुए महाराज के दर्शनों के लिये रायपुर पहुँचे थे। उन्होंने १०) वेदभाष्य की सहायतार्थ महाराज को भेट किये थे। उन्होंने महाराज ने निवेदन किया कि पंजाव पर ना आप कृपा कर चुके हैं, सीमा प्रान्त में भी पथारिये तो महाराज ने कहा, इस समय राजस्थान में उपदेश की अधिक आवश्यकता है।

९ सितम्बर सन् १८८१ के प्रातःकाल से ही लोग महाराज के दर्शनों को आने लगे। बाबू बिहारीलाल ईसाई ने भी महाराज की बड़ी शुश्रुपा की।

महाराज के यहाँ कई व्याख्यान हुए जिन्हें सुन कर श्रोता परम सन्तुष्ट हुए । पादरी शूलबेड और बावू विहारीलाल से भी कई दिन तक धर्ममिवपय पर प्रेमालाप हुआ। एक श्रीमाली बाह्मण जाशी सूरजमल किशनगढ़ निवासी ने अपने पुत्र को महाराज से ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश कराया। महाराज ने उसका नाम गुरूनन्द रक्या।

श्राधिन कृष्णा १३ अर्थात् २१ सिनम्बर सन् १८८१ को महाराज मसूदा चले गये। महाराज के उपदेशों से उसी समय आर्थ्यसमाज का बीज बोबा गया जो पीछे आकर अंकुरित हुआ और ब्यावर में आर्थसमाज स्थापित हो गया।

मसूदा व्यावर से महाराज मसृदा लीट आये और राम बाग़ में उतरे और १५ दिन ठहरे।

सर्वारपन्था साधु को पढ़ा लिखा प्रतीत न से बात-चीत होता था महाराज से धर्म्भचर्चा करने आया और अन्य प्रश्नोत्तरों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नोत्तर हुए।

स्वामीजी - तुम्हारे मत के कितने प्रन्थ हैं ? साधू-हमारे २४ करोड़ पुस्तक हैं।

स्वामीजी—यह बात मिथ्या है। इतनी संख्या के प्रन्थों को रखने के लिये ही कितना स्थान चाहिये।

स्वामीजी—तुम्हारे कवीर कौन थे ? तुम गुरु की शसादी अर्थात् उसका उच्छिष्ट खाते हो वा नहीं।

साधु — खाते हैं। कवीर का जन्म नहीं था, वह अजन्मा थे।

#### षड्विंश ऋध्याय

स्वामीजी—नवजात कबीर को उनकी माता ने मार्ग में फेंक दिया था । उन्हें एक मुसलमान जुलाहे ने उठा लिया और पुत्र के समान पाला था फिर कैसे कहते हो वह अजन्मा थे । साधु फिर कुछ न बोला।

श्राधिन शुक्षा १४ संवत् १९३८ अर्थात् ६-१०-१८८१ को महाराज ने मसूदा से प्रस्थान किया और रात्रि में वहाँ से ९ कोस पर हुरड़े में पहुँच कर बनेड़ा ६-४ घरटे विश्राम करने के पश्चात् रूपाहेली पहुँचे और नगर के वाहर एक वाटिका में ठहरें। रूपाहेली के रईस ठाकुर लालसिंहजी

महाराज के पास आये और नवीन वेदान्त पर वात-चीत करके चल गये। वहाँ से चल कर एक दिन राटेरा रहे और १० अक्टूबर सन् १८८१ को प्रातःकाल वनेड़ा पहुँच गये।

वनेड़ा के राजा गोविन्दसिंह मसूदाधीश के मातुल थे। वह सुपठित थे, इसी से मसूदाधीश की यह इच्छा थी कि महाराज का और उनके मातुल सुपठित राजा का समागस हो। अतः उन्होंने राजा गाविन्दसिंह को लिखा था कि स्वामी दयानन्द वेदों के अद्वितीय परिडत हैं आप उनसे अवश्य

मिलिये। राजा गोविन्दसिंह पत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुए और पत्र के उत्तर में लिख दिया कि स्वामीजी अवश्यमेव बनेड़ा पधारने की कृपा करें। जब महाराज बनेड़ा पहुँचे तो राजा गोविन्दिसिंह ने उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया और फामरा मन्दिर के कुए पर दो डेरे लगवा दिये, एक स्वयम् महाराज के लिए और एक उनके साथियों और असवाब के लिए

त्रीर उनके खान-पानादि का सुप्रवन्ध कर दिया। राजा गोविन्द-शक्ति हो तो स्वामीजी सिंह ने अपने पिएडत राजगुरु बहादुरजी से मन्त्रणा की कि तीन से प्रश्न किया जाय चार दिन तक तो खामीजी से कोई प्रश्नोत्तर न किया जाय, पीछे

यदि अपने में शक्ति देखी जाय तो किया जाय।

उसी दिन अपरान्ह में राजा साहब महाराज के दर्शनों को गये। उस समय स्वामीजी कौपीन लगाय कृष्ण वर्ण के आसन पर बैठे थे। राजा उनकी भव्य और विशाल मूर्त्ति को देखकर चिकत और आल्हादित हो गये। उस समय महाराज के पास ३०० के लगभग मनुष्य बैठे थे। राजा साहब ने महाराज का अभिवादन किया और महाराज के पास एक आसन पर बैठ गये। कुशल प्रभानन्तर महाराज ने उनसे कहा कि कोई प्रश्न कीजिए। प्रथम तो राजा साहब इस पर सम्मत न हुए परन्तु महाराज के आग्रह पर निम्न प्रश्न किया। राजा से प्रश्नोत्तर जीव, आत्मा और परमात्मा क्या है और इनमें क्या भेद है ?

उत्तर — जीव और आत्मा को तो हम एक ही मानते हैं और परमात्मा जीवात्मा से पृथक है।

प्रश्न—द्वाविमौ पुरुषौ लोके चरश्चाचर एव च ।

चरः सर्वाणि भृतानि क्र्टस्थोऽचर उच्यते ॥ १६ ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७॥

भगवद्गीता अ० १६ ऋो० १६-१७ ॥

अर्थ — लोक में यह दो पुरुष हैं एक नाशवान दूसरा अविनाशी। सारे भूत (प्राणी) नाशवान हैं, जो कूटस्थ है वह अविनाशी है। जो उत्तम पुरुष है उसे परमात्मा कहते हैं जो अविकारी ईश्वर है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उन का भरण कररहा है।

इत्तर-हम गीता का प्रामाएय स्वीकार नहीं करते। आप वेद का पाठ करते हैं और

आप के यहाँ वेद की खूव चर्चा, है आप वेद का प्रमाग दीजिए।

राजा साहब ने कोई प्रमाण न दिया

अगले दिन राजा साहव ने महाराज से कहा कि हमें चारों वेदों के दर्शन कराइये क्योंकि हमारे यहाँ कंवल यजुवेंद की चर्चा है। महाराज ने ऋग्वेद जारों वेदों के दर्शन का पहला मन्त्र सस्वर सुनाया और सुनाते समय उंगली खड़ी करली जो उदात्त का चिन्ह है। राजा साहब ने महाराज से कहा कि यह तो अनुदात्त है आप को उंगली खड़ी न करनी चाहिए थी। परन्तु महाराज ने उत्तर दिया कि हम उंगली खड़ी करने वा हिलाने का प्रमाण नहीं करते हमने तो केवल संकेत मात्र किया था।

चार पाँच दिन तक द्याने के पश्चान एक दिन राजा साह्य और राजगुरू पंडित वहादुर जी आये। और महाराजरिचत संस्कारिविध आदि राजगुरु से बातचीत प्रत्थों के उपर कई प्रश्नलिखकर लाये और साथ में महीधर का यजुर्वेद भाष्य भी लाए। महीधर का महाराज ने प्रवल खरड़न किया। राजगुरु महाराज की तीव आलोचना का कुछ उत्तर न देसके, उन्होंने केवल यही कहा कि महीधर अब उपस्थित नहीं है, आप उसकी अनुवस्थित में उसका खरडन करते हैं

ऐसे ही कोई आप की अनुपिश्वित में आप का भी खरहन करेगा।

उन समय महाराज के पास ऋक्, यजुः, साम के पुस्तक तो स्वर सिहत थे परन्तु

अथर्ववेद के पुस्तक पर स्वर नहीं लगे हुए थे। वनेड़े में महाराज ने

पुस्तकालय का सरस्वती-भागडार नामक राजपुस्तकालय के निघएड से अपने

उपयोग निघएड का मिलान करके उसे ठीक किया था और यजुनेंद की

याज्ञवस्क्य शिचा की प्रतिलिपि कराई थी।

राजा गोविन्द्सिंह के दो राजकुमार थे जिन्हें उन्होंने सखर वेद्पाठ करना सिखाया था। उनकी महाराज ने वेद के जटा, पद, क्रम पाठ में सस्वर-वेदपाठी परीचा ली थी और उनका सामगान सुना था और प्रसन्न होकर राजकुमार राजकुमारों को वर्णीचारण शिद्या की पुस्तक दी थी।

एक दिन महाराज को राजा गोविन्दसिंह हाथी पर सवार किलो में उपदेश कराकर किले में भी ले गये थे और वहां महाराज का धम्मोंपदेश कराया था।

पहले दिन जो प्रश्न राजा गोविन्दसिंह ने जीवात्मा व परमात्मा के एकत्व के विषय में किया था उसका उत्तर राजा साह्य के दुवारा पूछने पर पहले प्रश्न का उत्तर महाराज ने इस प्रकार दिया था कि जैसे मन्दिर और आकाश न एक हैं न पृथक और पृथक भी हैं, ऐसे ही जीव ब्रह्म व्याप्य-व्यापक

६५१

८६

होने से एक नहीं हैं, पृथक ही हैं और ब्रह्म के सर्वव्यापक होने से वह पृथक् भी नहीं है श्रमः दोनों पृथक् २ हैं। एक दिन चक्राङ्कितों के विषय में महाराज ने कहा था कि यदि शरीर दग्ध करने से मुक्ति होती है।तो इन लोगों को भड़भूजे के चक्रांकितों की यक्ति भाड़ में गिर जाना चाहिए ताकि सब की एक दम मुक्ति हो जाय। का उपाय महाराज कहते थे कि चागड़ाल तक को वेद पढ़ने का ऋधिकार है।

२६ श्रकट्वर को महाराज ने चित्तौड़गढ़ के लिए प्रस्थान किया।

महारामा सज्जनसिंह मेवाड़ाधिपति का चित्त नास्तिकता की श्रोर मुकन लगा था और उनके चरित्र में वेश्या रखने का दोप भी ऋगिया था। एक महाराणा सङ्जनसिंह दो मुसलमानों से महाराणा बहुत प्रसन्न थे और वह उन्हें अपने वश-का चरित्र वर्त्ती करने का उद्योग करते रहते थे। उदयपुर का राजधर्म्म शैव था। महाराणा भी ऊपर से शैव मत के प्रति अनुराग प्रकाशित करते थे। परन्तु उन के भीतर नास्तिकता श्रीर धम्मीपहीनता का श्रांकुर प्ररोहित होगया था। एंसी अवस्था देख कर पंडित भोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कविराज स्यामल दास मन में बहुत दुःखित रहते थे और उन्हें यह चिन्ता रहती थी कि किस प्रकार महाराणा का सन धर्म की आर आकृष्ट करें और इसके लिए वह सदा यत्नपर रहते थे। अतः वह अब महाराणा की सेवा में जात तो रामायणादि धम्मेंब्रन्थ अपने साथ ले जाते और बहां जाकर उन प्रन्थों को इस प्रकार रखते जिस से महाराणा की उन पर दृष्टि पड़े। महाराणा उन पुस्तकों को देख कर कभी कभी पृछते कि वह क्या प्रन्थ हैं और इस भिप से

इन लोगों को धर्म्म की बातें महाराणा के कानों में डाल देन का अवसर प्राप्त हो जाता था। उन दिनों समाचार पत्रों में स्वामीजी की बहुत चर्चा रहनी थी और उनके ब्या-ख्यानां चौर शास्त्रार्थों के वृत्तान्त भी प्रकाशित हुआ करते थे। म्यामीजी के समाचार पश्ड्याजी खौर कविराजजी समाचार पत्रों में से अन्य समाचारों के सुनेन में महारागा। साथ २ महाराज के समाचार भी महारागा को सुना दिया करते थे की रुचि जिन्हें वह रुचिपूर्वक सुना करते थे। राजदर्वार में सभी लोग राजा को प्रसन्न करने का यत्न किया करते हैं और जिस विपय की ओर उस की मिच देखते हैं उस के अनुकूत ही कार्य्य करने का उद्योग करते हैं। महाराखा के चित्त में महाराज के प्रति वीति का सञ्चार देख कर महारागा के कृपापात्र मुसलमान

कर्म्मचारी भी उर्द समाचार पत्रों में से महाराज सम्बन्धी समाचार उन्हें सुनाया करते थे। इस प्रकार महाराए। के हृद्य में महाराज के प्रति श्रद्धा और जिल्लासा का उद्य हुआ श्रीर वह महाराज के दर्शमों की इच्छा करने लगे। श्रातः पंडित दशना की इच्छा मोहनलाल विष्णुलाल पराड्या ने महाराज को पत्र लिखा कि यदि कभी आप का सङ्कल्प राजस्थान की आर से आने का हो तो भुभे स्चना देवें। कविराज श्यामलदासजी से भी महाराज का पत्र व्यवहार था।

परख्याजी सत्यार्थप्रकाश महाराणा के पास ले गये। महाराणा ने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा और पढ़कर उनका अनुसम महाराज में और भी बढ़ गया और महाराज के दर्शनों ६५२

महारागा ने सत्यार्थ- की इच्छा बलवती हो गई । परन्तु दोनों के मिलने में एक प्रकाश पढा श्राङ्चन थी। महाराणा को यह स्त्रीकार न था कि श्रापने राज्य से बाहर जाकर महाराज से भेंट करें और महाराज विना निमन्त्रित महाराणा और स्वामी हुए किसी राजा के पास जाने को उद्युत न थे। इतने में ही एक जी के मिलने का घटना उपिथत हा गई जिससे दोनों के सम्मिलन का अवसर प्राप्त हो गया। चित्तौड़ से खंडवे तक रेलवे लाइन बन कर तैयार हुई। सयोग रेलवे वालों ने उसे खोलने के लिये भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लाई रिपन से प्रार्थना की। लाई रिपन भी चित्तींड़ देखने के लिए उत्स्वक थे। महा राणा को जी० सी० एस० ऋाई० की उपिध भी दी जाने वाली थी और महाराणा उदयपुर राज्य से बाहर जाकर उसे प्रहण करने पर सहमत न थे। अतः यह निश्चित हुआ कि लार्ड रिपन स्वयं चित्तौड़ आकर महाराणा को उस उपाधि से अलंकृत करें। अतः इसके लिए चित्तौड़ में लार्ड रिपन के द्वीर का आयोजन होने लगा। महाराणा भी चित्तौड पहुंच गये । इधर महाराज के जी में भी चित्तींड़ जाने की इच्छा हुई क्योंकि उन्होंने समभा कि इस अवसर पर राज्य के सभी गएय-मान्य सदीर तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति आवेंगे श्रीर उनमें धर्म्भप्रचार का सुश्रवसर प्राप्त होगा। ऋतः उन्होंने चित्तीड जाने का सङ्कल्प कर लिया। बनेड़े से ही उन्होंने कविराज श्यामलदास को पन्न लिखा कि हम २७ अक्तूबर को चित्तौड़ पहुंच जायंगे, आप स्थान स्वामीजी का चित्तौड़ आदि का प्रबन्ध करदें। कविराजजी उन दिनों रुग्ए थे, अतः वह पहले से कोई प्रबन्ध न कर सके 🖰 महाराज बनेड़े से भीलवाडा जान का संकल्प श्रीर सोनियारा होते हुए चित्तींड पहुंचे श्रीर गम्भीरी नदी के पश्चिमी तट पर रुएडेश्वर महादेव के मंदिर में ठहरे। कविराजजी को जब महाराज के श्रागमन का समाचार मिला तो उन्होंने महागए। से श्राज्ञा लेकर महाराज के लिए नदी सट पर एक डेरा लगवा दिया श्रीर भील कंपनी के एक गार्ड का पहरा लगवा दिया श्रीर च्चन्य सब प्रबन्ध करा दिया।

महाराज के पंधारने का समाचार वात की वात में सर्वत्र फैल गया और अनेक लांग उनके दर्शन और उनसे धर्मी-लाप करने के लिए उनके पास आने लगे।

कविराजजी का रोग जब शान्त हुआ तो वह भी महाराज की सेवा में रहने लग उनके साथ एक तैलिङ्गी शास्त्री भी आया करते थे और दार्शनिक तैलिंगी शास्त्री विषयों पर बात चीत किया करते थे, परन्तु महाराज की युक्तियों का उत्तर न दे सकते थे। शास्त्रार्थ इसी बात पर था कि पदार्थ इ: हैं वा सात। महाराज अभाव की गणाना पदार्थों में नहीं करते थे।

कविराजजी की प्रेरणा से राज्य के सभी बहे २ जागीरदार, सदीर महाराज के दर्शनों को आये। उन्हों में राजाधिराज सर नाहरसिंहजी शाहपुरा शाहपुराधीश धीश भी थे जो महाराज के अनन्य मक्त बन गये और आजन्म उनकी शिद्धाओं को मानते रहे।

द्वीर की समाप्ति के पश्चात् एक दिन महाराणा ने महाराज को अपने पास ६५३ बुलाया महाराज गये और महाराणा को राजनीति का छुछ निर्भय-वार्णा उपदेश करके और राजाओं के चिरित्र में वेश्यागमन के दोप दिखा कर लौट आथे। महाराज की निर्भय-वार्णी का महाराणा के चित्त पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने अमास्यवर्ग और सदीरों से महाराज की भूरि २ प्रशंसा की और कहा कि केवल एक यही मनुष्य है जो विना लाग लपेट के सदुपदेश करता है।

४ दिसंबर मन् १८८१ को स्वयं महाराणा महाराज के ढेरे पर पंघारे। महाराज से वार्तालाप करके वह परम सन्तुष्ट हुए ख्रौर उनके हृदय में महाराणा स्वामीर्जा महाराज के प्रति श्रद्धा भक्ति का जो खंकुर पहले से उगा हुआ। था के स्त्रासन पर पंघार वह पहिवत और प्रविद्धित हो गया। महाराज ने महाराणा से कहा कि हमारी धारणा थी कि भारत के इस समय के राजगण प्रायः अकर्मण्य होते हैं परन्तु आप से मिलकर विश्वास हो गया कि आप बहुत योग्य हैं। हमें प्राहित मोहनलाल ने लिखा था कि आप कम्मवीर खीर 'यथा नाम तथा गुणः हैं।" हमने आप को वैसा ही पाया।

महाराज के अनुरोध पर महाराणा ने पंडित मोहनलाल को उदयपुर से बुलवाया वह आकर महाराज से मिले। महाराज ने महाराणा से पंडित जी की प्रशंसा की और इस से वह महाराणा के और भी विश्वास पात्र वन गर्थ।

एक दिन महाराणा साहव महाराज के ढेरे पर पधारे और महाराज की अपने साथ सवार कराकर दर्शर के स्थान पर ले गये और चित्तौड़ के अनेक चित्तौड़ की सैर स्थान उन्हें दिखाये और उनसे प्रार्थना की कि जब हम उदयपुर जाएं आप भी हमारे साथ वहाँ चलने की कृपा करें। महाराज ने कहा कि इसका उत्तर पीछ से देगें। इसके परचात् महाराज ने कहला दिया कि इस समय तो हम बम्बई जा रहें हैं वहां से लौटत समय यदि महाराणा की ऐसी इच्छा होगी तो उदयपुर आजायेंगे। हम खँडवा पहुँचकर सूचना देगें। यदि निदिष्ट दिनों के भीतर हमारे पास महाराणा का उत्तर पहुँच जायगा तो हम उदयपुर आजायेंगे, नहीं तो अन्यत्र चले जायंगे।

उन दिनों चित्तौड़ से स्वामी कैलाश पर्वत के शिष्य जीवन गिरि और शाहमानन्दिगिर भी ठहरें हुए थे। महाराणा स्वामी कैलाश पर्वत और जीवनगिरि जीवनगिरि का हैए का मान करते थे। महाराज के चित्तौड़ पधारने पर जीवनगिरि ने उनके विकद्ध बहुत कुछ कहा सुना और एक दिन स्वयं महाराणा से प्रस्ताव किया कि हमारा स्वामी दयानन्द से शास्त्राथ होना चाहिये, परन्तु महाराणा ने कहा कि आप दोनों ही हमारा श्रद्धा के पात्र हैं, हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। जीवनगिरि को यह देख कर कि महाराणा स्वामीजी का इतना मान करते हैं, महाराज से ईच्छों हो गई थी और इस से वह बहुत दुःखित थे।

जब महाराणा चित्तौड़ से उद्यपुर जाने लगे तो उन्होंने सम्मान-प्रदर्शनार्थ ५००) महाराज की भेंट किये और २००) अन्य दर्शारियों ने हिये। जब सम्मान-प्रदर्शन यह बात जीवनिगरि को ज्ञात हुई तो उनके रोप का ठिकाना न रहा

# महर्षि दयानन्द् का जीवन चरित 🐣 😇



महर्षि द्यानन्द सरस्वती (शाहपुरा से प्राप्त)

( पृष्ठ ६५४ )

त्रौर ऊल-जलूल बकने लगे। महाराणा ने उन्हें शान्त करने के लिये ५००) रुपये उनके पास भिजवाये, परन्तु वह इतने जले भुने बैठे थे कि रुपये न लिये और चित्तौड़ से चले गये अ। कहते हैं कि एक दिन स्वामीजी कई राजाओं और राजकर्मचारियों के साथ भ्रमण

कहत ह कि एक दिन स्वामाजा कई राजाश्रा श्रार राजकन पार्था के लाव श्रमण को जारहे थे। मार्ग में एक देवालय श्रागया। वहां छोटे २ वालक

मातृशक्ति को प्रणाम खेल रहे थे। उन्हों में एक चार वर्ष की कन्या भी थी जो वस्न पहिने हुए न थी। महाराज ने उसे देख सिर मुका दिया। साथ के

लोगों ने कहा कि त्राप मूर्तिपूजा का कितना ही खएडन करें परन्तु देव वल का यह प्रत्यत्त प्रमाण है कि देवालय के सामने त्रापका मस्तक त्रपने त्राप मुक गया। महाराज तत्काल खड़े हो गये और कहा 'देखते नहीं हो, यह मातृशक्ति है जिसने हम सब को जन्म दिया है'।

महाराज २७ ऋक्तूबर से २० दिसम्बर सन् १८८१ तक चित्तौड़ रहे, फिर वहां से

बंबई की ओर चल गये।

२१ दिसम्बर सन् १८८१ को महाराज इन्दौर पहुँचे। वहां जाकर ज्ञात हुन्ना कि महाराजा इन्दौर से बाहर हैं। पिएडत श्रीनिवास जज ने महाराज इन्दौर को बड़ी श्रद्धा श्रीर सम्मान से ठहराया। महाराज इन्दौर ७ दिन रहे श्रीर लोगों को अपने उपदेश से कृतार्थ करते रहे। २७ दिसम्बर

को महाराज बंबई चल गये।

श्र द्यानन्दप्रकाश में लिखा है कि पहले महाराणा ने कितपय विश्वस्त जन को महाराज के रहन सहन आदि देखने के लिए भेजा। जब उन लोगों ने लौट कर स्वामीजी की प्रशंसा की तब एक दिन महाराणा स्वामीजी के डेरे पर प्रच्छन्न रूप से आये और एक पटड़े पर बैठ गये। महाराज ने उन की ओर संकेत करके कहा कि आपका साक्षात्कार तो पहले कभी हुआ नहीं दीखता। इस पर शाह-पुराधीश ने कहा आप ही श्री महाराणा हैं। इस पर स्वामीजी ने कहा कि श्रीमानों को इस प्रकार साधारण आसन पर बैठना शोभा नहीं देता। महाराणा ने उत्तर दिया कि सन्तों के पास साधारण आसन पर बैठने में ही गृहस्थों की शोभा है। अन्यत्र सर्वत्र तो हमें राजसी ठाठवाठ के साथ जाना ही पड़ता है, यदि संन्यासियों के सन्तों में उसी ठाठवाठ से आये तो उस में विशेषता ही क्या हुई। यह घटना संभव होसकती है। उपरिलिखित घटना से इस में कुछ विशेष है। विरोध इतना ही है कि उपर्युक्त घटना में पहिले स्वामीजी का महाराणा के पास जाना लिखा है और इस में महाराणा का उनके पास आना। परन्तु यदि द्यानन्दप्रकाश की घटना सत्य हो तो यह मानना ही पढ़ेगा कि पहले महाराणा ही स्वामीजी के पास आये थे।

— संग्रहकर्त्ता.



# सप्तविंश अध्याय

# पौष सं० १६३८-फाल्गुन सं० १६३६

३० दिसम्बर सन् १८८१ को महाराज बम्बई पहुँचे। उनके खागत के लिये रेलवे स्टेशन पर कर्नल आह्काट और आर्थ्यसमाज बम्बई के सभासद् बम्बई उपिस्ति थे। जब महाराज गाड़ी से उतरे तो सब ने बड़े प्रेम से उन्हें 'नमस्ते' कहा। महाराज ने भी वैसे ही प्रेम से सब का प्रत्यभिवादन किया। कर्नल आल्काट आग्रह करके उन्हें वालकेश्वर के गोशाला स्थान पर ले गये जहाँ वह स्वयं ठहरे हुए थे।

इस वार महाराज ने वम्बई में निम्नलिखित व्याख्यान दिये ।

फरवरी को एक वक्ता महाजन बाड़ी में हुई थी उसमें सेठ लाइमनदास खेमजी के साथ ठाकुर साहब मोर्बी भी पधारे थे। वक्ता की समाप्ति पर जव ठाकुर साहब मोर्ची ठाकुर साहब सभा-खल से जाने लगे तो महाराज ने उनके पास जा व्याख्यान में पधारे कर कहा कि ठाकुर साहब छाप जाने में इतनी शीध्रता क्यों करते हैं। जो कुछ व्याख्यान में छापने सुना वह सब छाप का ही है। वक्ता छाप के राज्य ठाकुर साहब इस बात को न समक्त सके तब महाराज ने उनसे का ही निवासी है स्पष्ट शब्दों में कहा कि वक्ता देने वाला छाप के ही राज्य का रहने वाला है।

बम्बई समाचार नामक पत्र में महाराज की वक्तृताओं की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ करती थी।

३ जून की वक्तृता के सम्बन्ध में उसमें छपा था कि आज वृष्टि के कारण अधिक लोग एकत्र नहीं हुए. थे फिर भी प्रायः २५० मनुष्य उपिश्वत थे। प्राचीन काल में दूध स्वामीजी ने उसमें कहा था कि आजकल दूध घी यहुत महगा हो दहीं की यहुतायत गया है, बहुत से लोग इस समय इन वस्तुओं को नहीं खा सकते। गुजरात के प्रामों में अनेक लोग दूध दहीं को मुँह में नहीं दे सकते। यदि किसी के घर में पुराने बही-खाते हों तो उनके देखने से ज्ञात हो सकता है कि पुराने समय की अपेजा इस समय यह वस्तुएं कितनी महार्घ हो गई हैं।

देशांत्रित के विषय में कहा था कि इस समय हमारे देशवासियों को वाणिज्य-ज्यापार में प्रवृत्त होना चाहिये और इतर देशों में जाकर वाणिज्य हमें ज्यापार में प्रवृत्त करना चाहिये। कनौजिये ब्राह्मण पलटनों में भरती होकर काबुल होना चाहिये ब्रादि देशों में जाते हैं परन्तु वाणिज्य के उद्देश्य से देशान्तर में नहीं जाते। इस देश वालों को उचित है कि अपनी कन्यात्रों के विवाह श्रापेत्ताकृत दूरतर देशों में करें। इससे धीरे २ उन देशों के साथ हमारा सम्बन्ध निवद्ध हो जायेगा।

१४ जून की वक्ता के सम्बन्ध में लिखा था कि खामीजो ने कहा था कि वेद में मूर्तिपूजा नहीं है । उत्तर काल में ब्राह्मशों ने इसे प्रचलित नेद में मूर्तिपूजा नहीं हैं कर दिया। वेद में जीवित पिता, माता, आचार्य और अतिथि कृषी मूर्तियों की पूजा का विधान है।

मन्त्र शब्द आजकल अयथा-अर्थों में प्रचलित हो गया है। दुष्ट लोग हन्मान, काली आदि के मन्त्र द्वारा कुसंस्कारापन्न लोगों का धन हरण करते मन्त्र शब्द का अर्थ हैं। मन्त्र शब्द का प्रकृत अर्थ विचार है, इसी कारण विचारशील वा विचारपदु मनुष्य ही मन्त्री पद पर आकृद होते हैं। यन्त्र शब्द से कला प्रभृति का प्रहण होना चाहिये परन्तु मन्त्र शब्द के समान यन्त्र शब्द भी विकृत अर्थों में व्यवहत होने लगा है। लोक में मारण, उच्चाटन आदि अर्थों में ही मन्त्र, यन्त्र शब्दों का प्रयाग होना है।

'पितृ' शब्द के ऊपर कहा था कि पूर्वज, पूर्व पुरुप ही पितृ लोग श्राद्ध की अग्रामाणिकता हैं। कोई नहीं जानता कि मृत पितर मरने के पीछे किस स्थान में रहते हैं। इसका किसी प्राचीन बन्ध में प्रमाण नहीं है कि मृत पितर

श्राद्ध से सन्तुष्ट और तृप्त होते हैं।

१३ जून की एक परिस्त व्यंकटेश्वराचार्य ने वस्वई समाचार में लिखा था कि स्वामी
द्यानन्द कहते हैं कि वेद में मूर्तिपूजा नहीं है, मैं सिद्ध करूंगा कि
में वेद से मूर्तिपूजा है। इसके लिये विद्वानों की एक कमेटी होनी चाहिये। व्यंकटाचार्य
को मिस्टर रामदास छवीलदास बैरिस्टर के चचा देवीभक्त ने ही
स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने पर उद्यत किया था और उन्हें कुछ कपया
स्वामीजी मेरे मामने भी दिया था। व्यंकटाचार्य ने यह भी लिखा था कि स्वामी द्यानन्द
श्राने से उरते हैं भिकता के कारण मेरे सम्मुख आने से उरते हैं। व्यंकटाचार्य के
लेख का उत्तर मिस्टर रामदास छवीलदास ने संस्कृत में स्कोकवढ़
दिया था। उस पर स्वामीजी ने इस्ताचर किये और वह व्यंकटाचार्य्य के पास भेजा गया
था। उन श्लोकों में से केवल आधा स्लोक मिस्टर रामदास छवीलदास को जब देवेन्द्र बावू
उनसे मिले थे याद था। वह इस प्रकार था—

'भीतः कदा नाम सृगेन्द्रशावो दीनं मुखं वीक्ष्य मृगाङ्गनायाः ।' अर्थान् सिंह का बचा हरिणी के दीन मुख को देख कर कब डर सकता है।

व्यकटाचार्य दूर ही से शास्त्रार्थ का चैलेंज देते रहे, परन्तु महाराज के सम्मुख आकर ६५८

#### सप्तविंश ऋध्याय

शास्त्रार्थ करने का उन्हें कभी साहस न हुन्ना । आर्यसमाज वम्बई दूर से ढोल पीटते रहे के एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य सभासद सेठ मथुरादास लौजी ने एक विज्ञापन दिया था कि जो कोई मनुष्य मूर्त्तिपूजन के वेद विहित वेद से मूर्तिपूजा सिद्ध होने का निश्चय करा देगा उसे मैं ५०००) रुपये पारितां कि दूँगा। करने वाले की ५,०००) यह विज्ञापन उन्होंने मई सन् १८८२ को किसी तारोख को दिया था। परन्तु न तो व्यङ्कटाचार्व्य ही और न कोई अन्य परिडत ही का पुरस्कार मूर्त्तिपूजा को वेदविहित सिद्ध करने में प्रयत्नशील हुआ।

११ जून को ऋहिंसा पर बोलते हुए महाराज ने गोरचा का बड़ा प्रवल समर्थन किया था। उसके पश्चान् मूलजी जेठा मार्केट में भी उन्होंने इसी विषय पर एक प्रवल भाषण दिया। भाटिया लोग प्रायः स्वामीजी गोरत्ता का समर्थन के विरुद्ध थे परन्तु इन भाषणों को सुनकर उन्होंने विरोध का परित्याग कर दिया था और महाराज के गोरचा मेमोरियल पर लोगों के हस्ताचर कराने के लिये बहुत कुछ उद्योग किया। श्रीर श्रपनी कांठियों पर गोरचा विषय पर महाराज के व्याख्यान भी कराये।

ठाकुरदास जैन न १३ जून को बम्बई के सालिसिटर स्मिथ और फायर के द्वारा महाराज को नोटिस दिया था कि ऋापने सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ४०२

नोटिस

60

टाकुरदास जैन का और ४०३ पर जैन धर्मा के सम्बन्ध में जो स्रोक उद्धृत किये हैं वह मूठे हैं, आप अपना अपराध स्वीकार की जिये और उन श्लोकों को सत्यार्थप्रकाश से निकाल दीजिये अन्यथा आप पर अभियोग चलाया

जायगा ! स्वामीजी ने इस नोटिस का उत्तर १९ जून को पेन गिल्वर्ट अटारनी के द्वारा दिया था कि मैंने जो कुछ लिखा है देख भाल कर और विचार करके लिखा है, यदि मुक्ते मेरी

भूल दिखा दी जायगी तो दूसरे संस्करण में उसे दूर कर दूँगा।

जैनियों को सत्यार्थप्रकाश पर त्राचेप करने की उसके छपने के कई वर्ष बाद सुभी। उन्होंने किसी विद्वान् से तो आचेप कराये नहीं जो स्वामीजी उनका यथोचित उत्तर देते। एक अर्द्धशिचित जैनी ठाकुरदास गुजराँवाले को आगे कर दिया जो भाषा के चार श्रज्ञर भी शुद्ध नहीं लिख सकता था। यह आरम्भ से यही कहता रहा कि या तो बताओ कि जो प्रमाण सत्यार्थप्रकाश में दिये हैं वह जैनियों के किस ग्रम्थ के हैं, नहीं तो ज्ञमा माँगो, अन्यथा हम नालिश करेंगे। उसके पत्रों का उत्तर आर्यसमाज मेरठ और गुजराँवाले के मन्त्रियों की ओर से दिये गये। अन्त में जैनियों के गुरु श्री पूज्य आत्मानन्द को लिखा गया कि यदि आप सत्यासत्य का निर्णय चाहते हैं तो स्वयं सामने आकर शास्त्रार्थ कीजिये अथवा किसी अन्य विद्वान् को शास्त्रार्थं के लिये सन्नद्ध की जिये। इस पर उन्होंने कुछ श्राचेप स्वामीजी के पास लिखकर भेजे जिनका प्रमाणों के पते सिहत उत्तर भेज दिया गया । जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कुछ न लिखा । परन्तु ठाकुरदास वरावर श्रान्दोलन करता रहा और जैनियों को स्वामीजी के उपर अभियोग चलाने के लिये उकसाता रहा । उसी का फल ऊपर का नोटिस था । स्वामीजी का नोटिस पाकर ठाकुरदास और जैन समुदाय शान्त हो गया।

६५९

यहाँ एक बात हमें अवश्य कह देनी चाहिये कि जिन प्रन्थों के प्रमाण सत्यार्थप्रकाश में दिये गये थे वह चार्बाक आदि सम्प्रदायों के थे, जो बौद्ध सम्प्रदाय सममें जाते हैं। परन्तु उन दिनों जैन और बौद्ध का एक ही उद्गम माना जाता था। उन दिनों के जैन विद्वान् राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई० ने अपने प्रन्थ इतिहास-तिमिर-नाशक में इस बात को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था। इन्हीं आधारों पर स्वामीजी ने उक्त आनेप किये थे। अब अनेक विद्वानों की सम्मति है कि जैन और बौद्ध एक दूसरे से स्वतन्त्र मत हैं यद्यपि दोनों की बहुत सी बातें आपस में मिलती हैं। यह विपय अब भी विवादास्पद ही है।

्सप्त समय महाराज पूर्व की भाँ ति मूर्तिपृजा के खराइन पर विशेष वल नहीं देते थे। इस समय वह गोरचा के आन्दोलन में लगे हुए थे। उसी पर पचार में परिवर्तन उन्होंने कई वक्ताएँ दी थीं। इस बार प्रायः सभी लोग श्रद्धान्वित चित्त होकर उनके पास आते जाते थे। जिन्होंने पहली बार उनसे शावुता की थी इस बार वह लोग भी प्रीति के साथ उनके दर्शन को आते थे। ग्वोजा सम्प्रम्मलमान वेदान्ती का पर के एक मुसलमान वेदान्ती ने पहली बार उनका विरोध किया था, इस बार उसका विरोध भी शान्त हो गया था। एक दिन वह महाराज के पास आया और उसने कहा कि मैंने पहली बार आपका विरोध किया था। उसका कारण यह था कि आपके शबुओं ने मुक्ते आपके विरुद्ध उक्साया था। में अपने अपराध के लिये चमा प्रार्थना करता हूँ, आप यथार्थ में महापुरूप हैं। इस बार महाराज वेदभाष्य के कार्य में बहुत व्याप्टत थे। उन्होंने विज्ञापन दे दिया

था कि वह प्रातःकाल के ८ वजे से सायङ्काल के ५ वजे तक किसी रानडे महोदय से भी से न मिलेंगे । ५ वजे से रात्रिपर्ध्यन्त मिल सकेंगे । एक दिन न मिले श्रीमान गोविन्द महादेव रानडे महाराज से मिलने आये और एक घण्टे तक प्रतीचा करते रहे । महाराज ने उनसे कहला दिया कि

श्राप समा करें इस समय में श्राप से अधिक देर तक वातें नहीं कर सकूँगा। यह सुनकर वह चल गये और फिर ५ वजे सायङ्काल श्राकर मिले। महामना रानडे स्वामीजी को गुरू-भाव से मानते थे और एक वार उन्होंने प्रयाग की सोशल कानफ्रेंस में वक्तृता देते हुए स्वामीजी को श्रपना गुरू बनलाया था।

महाराज की धारणा-शक्ति विलच्छा थी। वह एक वार जिस मनुष्य को देख लेते थे उसे वहुत कम भूलते थे। दानापुर से वा० जनकथारीलाल, विलच्छण धारणाशांकि रामनारायणलाल और पं० आदित्यनारायण आर्यसमाज वस्बई के दर्शनार्थ और विशेषतः महाराज से मिलने के लिये वस्वई गये थे। दूर में देखकर ही महाराज ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि दानापुर वाले आते हैं। परन्तु आगन्तुकों ने महाराज को न पहचाना! कारण यह था कि जब महाराज दानापुर गये थे तब बहुत दिनों तक रोगी रहने के कारण उनका शरीर छश हो रहा था और इस समय वह हष्ट-पुष्ट थे। जब गहाराज ने उनका नमस्ते कह कर स्वागत किया तब बोली से उन्होंने पहचाना। उस समय महाराज आर्यसमाज के उत्सव में जाने को तैयार थे। उन्होंने

\$80

### सप्तविश अध्याय

त्रागन्तुकों से कहा कि आर्यसमाज में इस समय हवन होने वाला है आप शीव स्नान करके चलने के लिये तैयार हो जाइये। इस पर वह शीव ही निवृत्त होकर महाराज के साथ उत्सव में गये।

वहाँ एक ब्राह्मण ऐसा था जिसे चारों वेद सस्वर कएठ थें। महाराज ने दानापुरवालों से कहा कि तुम लोग सुनते रहे हो कि ब्रह्मा के चार मुख हैं सो यही चतुर्मुख ब्रह्मा है। उसीको यहा में ब्रह्मा का ब्राह्मन दिया गया था। सायङ्काल को महाराज ने वेद विषय पर न्याख्यान दिया। उससे पहले एक दिल्पी ब्राह्मण ने तारपूरे पर सामवेद का गान किया जिसे सुनकर लोग मनोहर सामगान मुग्ध हो गये। उसने एक समाँ बाँध दिया। डाकखाने का एक वहा श्रक्रसर भी अपने परिवारसहित उपस्थित था। वह भी सुन कर चिकत रह गया। उत्सव में महाराज का एक न्याख्यान संस्कृत में भी हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि मनु का दण्ड-विधान आजकल के दण्ड-विधान से अच्छा था। उस से चार आगे को चारी करने में डरता था श्रव तो वह उससे प्रेम करता है, उसे जेल में घर से भी अच्छा भोजन मिलता है।

वाबू जनकथारीलाल वास्तव में महाराज से अपनी शङ्कान्त्रों के निवारण करने के लिय ही वस्बई गये थे जो उनके मन में समय २ पर उठती रही थीं। उन्होंने श्रपने बम्बई जाने का उद्देश्य महाराज से प्रकट न किया स्वयमव शंका-समा-था परन्तु महाराज ने उनसे स्वयं ही कहा कि आप कुछ प्रश्न पूछने धान हो गये के लिये त्र्याये हैं। उन प्रश्नों को ज्ञाप एक काराज पर लिखलें ऐसा न हो कि फिर उन्हें भूल जायं। वह प्रश्न लिखने बैठे परन्तु जो प्रश्न लिखते थे उसका उत्तर तत्काल ही उन्हें भासित हो जाता था अन्त को एक प्रश्न भी ऐसा न रहा जिसका उत्तर उन्हें भासित न हो गया हो । जब महाराज ने पूछा कि कहिये क्या पूछना है तो उन्होंने केवल यही कहा कि परमेश्वर की उपासना किस रीति से करनी चाहिये । महाराज ने उत्तर दिया कि इमने वह रीति आप को और उपासना की रीति आप के साथियों को दानापुर में जोन्स साहब के बंगले पर बताई थी । उन्होंने कहा जैसी रीति आप ने बताई थी मैं उसी के अनुसार करता हूँ । महाराज ने कहा तुम नहीं करते, हमारे सामने करके दिखलाओं । उन्होंने प्राणायाम किया तो महा-राज ने कहा कि जब तुम भीतर की वायु को बाहर फैंकते हो तो तुम्हारा मूलाधार ऊपर

को उठ जाना चाहिये सो तुम से नहीं बनना। अच्छा तुम जैसे करते हो वैसे ही करते रही। फिर उन्होंने पूछा कि मन स्थिर नहीं होता। महाराज ने कहा मन की एकामता का कि उसे एक जगह ठहरालो। बाबू जनकधारीलाल ने कहा कि नहीं ठहरता, क्या इसके लिये किसी वस्तु का ध्यान करने की आवश्य-

उपाय ठहरता, क्या इसक लिया कसा वस्तु का ध्यान करने का आवस्य कता है। महाराज ने कहा कि नहीं, और यदि यह तुम से नहीं हो

सकता तो अपने भीतर किसी तिल वा सुई की नोक के बराबर किसी वस्तु की कल्पना कर लो ख्रौर उस पर ध्यान जमात्रों, फिर उसके दुकड़े करके एक दुकड़े पर ध्यान जमात्रों।

एसं ही दुकड़े करते चल जान्नां यहां तक कि अन्त में अत्यन्त सूक्ष्म दुकड़ा रह जाय फिर उसे भी उड़ादो। तब तुम्हारी धारणा हो जायगी। महाराज समाधि के विषय पर भी कहना चाहते थे परन्तु बा० जनकधारीलाल ने कहा कि अब इतना ही पर्याप्त है, जब इतना अभ्यास हो आवेग। तब आगे को पत्र द्वाग पूछ छूँगा। महाराज ने कहा कि मैं पत्र का उत्तर न दे सकूँगा, तो बा० जनकधारीलाल ने कहा कि जब आप दानापुर के निकट आयेंग तब मिलकर पूछ छूँगा।

पं० श्रादित्यनारायण ने भी महाराज से उपासना में मन लगान की विधि पूछी।

महाराज ने उनसे कहा कि यम नियम का सेवन करों। उन्होंने

यम-नियम का सेवन करों दूसरी और तीसरी बार भी इसी प्रश्न को किया और महाराज ने

हर वार यही उत्तर दिया। पंडितजी इस पर कुछ चिढ़े कि हमारा

एक मुक्दमें में कूटी श्राना व्यर्थ हुश्रा, कुछ भी पहें ने पड़ा। किर उन्होंने सोचा कि

साक्षी दंकर श्राये थे

महाराज के इस उत्तर का क्या कारण है तो उन्हें स्पष्ट ज्ञात हो

गया। वह एक मुकदमें में कूटी साची दंकर श्राय थे श्रीर किर भी
देने वाले थे। वस यही कारण महाराज के यम-नियम पर इतना बल देने का था। महाराज यह वृत्त श्रपनी योग विभूति से जान गये थे।

एक दिन एक सेठजी आये। उनका दशवर्षीय पुत्र भी उन के साथ था। वह अत्यन्त लजालु था। किसी प्रकार महाराज ने उसे अपने पास सेठ के लजालु पुत्र बुलाया और उसे कहा कि तुम नित्य संबरे उठकर और मुँह हाथ को उपदेश धोकर अपने माता पिता को नमस्ते किया करो और पाठशाला जाते हुए अपनी पुस्तकें स्वयं ले जाया करो, नौकर से मत लिवा जाया करो। यदि मार्ग में कोई स्त्री तुम्हें मिल जाय तो उसकी ओर दृष्टि जमा कर मत द्खा, अपनी दृष्टि नीची कर लो, नहीं तो उस स्त्री की आकृति तुम्हारे मन में घुस कर एक प्रकार की उध्णता उत्पन्न करंगी और तुम्हें धातु ची जाता का रोग हो जायगा जिससे तुम्हारा बहुत अनिष्ट होगा।

एक दिन एक ब्राह्मण आया। उससे पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह सरकारी सेवा में था और उस समय पेंशन पाता था। वह कुछ संस्कृत भी जानता पेंशनर बाह्मण को था। महाराज ने उससे कहा कि देखो तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म उपदेश लिया है तुम्हें इस अवस्था में जगत का उपकार करना चाहिये। आज कल ईसाई पादरी कोल-भीलादि को ईसाई बना रहे हैं, तुम्हें उन्हें ईसाई होने से बचाना चाहिये। परन्तु वह उद्यत न हुआ और यही कहता रहा कि पुत्र कलत्र की चिन्ता के कारण वह उपदेश-कार्य नहीं कर सकता। महाराज ने यह भी कहा कि तुम्हारी पेंशन तुम्हार पुत्र कलत्र के भरण पोपण के लिये पर्याप्त है, परन्तु महाराज के उपदेश का बीज उसकी असर-हृदय भूमि में अंकुरित न हुआ।

एसी २ घटनात्रों से बिदित होता है कि महाराज को देशहित की कितनी चिन्ता थी। वह जब कोई अवसर लोगों को देशहित साधन के लिये प्रेरित करने का देखते थे तो उसे हाथ से न जाने देते थे।

### संप्रविश अध्याय

श्रार्थसमाज के सभासदों को कुछ काल से श्रार्थमन्दिर वनाने की चिन्ता थी। इसके लिये उन्होंने १००० गज भूमि भी क्रय कर ली थी। महाराज यदि चाहत तो मन्दिर के लिये बहुत कुछ धन एकत्र हो सकता था, परन्तु महाराज समक्त थे कि एक धर्मीपदेशक की स्थिति से उनका यह काम नहीं है।

एक दिन एक मारवाड़ी जो उनसे बहुत अनुरक्त था उनके पास आया। वह दलाली का ज्यवसाय करता था। उसने कहा कि मैं इस सत्कार्य के लिये कुछ रुपया देना चाहता हूँ। महाराज ने पृछा कि कितना, तो उसने १०००) का एक नोट निकाल कर महाराज के सामने रख दिया। महाराज ने उसके मुख की ओर देखकर और उसके वेशादि से उसकी अवस्था का अनुमान करके उससे कहा कि तुम्हारे पुत्र कलत्र भी होंगे और अन्य ज्यय भी होंगे अतः तुम ९००) लेजाओ और १००० ही दो। उसने १०००) दंने पर आप्रह भी किया परन्तु महाराज ने १००० ही रक्खे और ९०० वापस कर दिये। वह महाराज की सहद्यता और न्यायपरायण्ता के कारण महाराज के प्रति और भी अनुरक्त हो गया और महाराज की मन ही मन प्रशंसा करता हुआ चला गया है।

इसी बार आयेसमाज वम्बई के पुराने नियमों में परिवर्तन किया गया । पहली बार जो नियम बनाये गये थे वह बहुत विस्तृत थे । जब आर्यसमाज

श्रार्यसमाज के नियमों लाहौर स्थापित हुन्ना तो उन नियमों की जगह त्रार्यसमाज के प्रच-में परिवर्तन लित नियमोपनियम बनाये गये। वह समस्त त्रार्यसमाजों के लिये थे। इस वार जब महाराज वंबई पधारे तो उन्होंने पुराने नियमों के

स्थान में आर्यसमाज वंबई में भी उन्हीं नियमोपनियमों को प्रचरित करने का प्रसाव किया। आर्यसमाज वंबई की अन्तरङ्ग सभा ने तो उक्त प्रसाव सर्वसम्मित से स्वीकार कर लिये, परन्तु साधारण सभा से भी उसकी स्वीकारी उचित समभी गई। उक्त सभा ने भी उसे स्वीकार कर लिया, परन्तु यह निश्चय किया कि यदि आर्यसमाज वंबई की विशेष अवस्था को दृष्टि में रखत हुए उक्त उपनियमों में किसी परिवर्त्तन की आवश्यकता हो तो वह कर लिया जावे और इसके लिय ५ सज्जनों की एक कमेटी नियत कर दी गई जिसने दशकाल की अवस्था के अनुसार उपनियमों में कुछ परिवर्त्तन कर दिये। नियम वही रहे जो सब समाजों के लिये बनाये गये थे।

जोजेफ कुक नामक एक पादरी ने थियोसोफी और वैदिक धर्म पर अपने एक व्याख्यान में कुछ आद्योप किये थे। इस पर १८ जनवरी सन् १८८२ पादरी जोजेफ कुक को को महाराज ने पादरी साहब को एक पत्र अंग्रेजी में लिखाया था। शास्त्रार्थ के लियं जोजेफ कुक ने अपने व्याख्यान में कहा था कि किश्चैनिटी ईश्वर-श्राहवान मूलक धर्म है, किश्चैनिटी की नियति यह है कि वह सारे संसार में फैले और अन्य कोई धर्म भी ईश्वरमूलक नहीं है। इस पर उक्त पत्र

ॐ म्यामी सत्यानन्द कृत दयानन्द्प्रकाश में भी इस घटना का उहु ख है, परन्तु उसमें १०००) की जगह १००००) और १००) की जगह १०००) हैं।

# महाप द्यानन्द का जीवन-चरित

द्वारा महाराज ने पादरीसाहब को लिखा था कि मैं आगामी रविवार ( २२ जनवरी ) की फामजी काऊसजी हाल में व्याख्यान दूंगा आप उसमें आकर सुकतं शास्त्रार्थ कर लीजिये। अन्त में लिखा था कि सब ( शास्त्रार्थ ) पुस्तकाकार हो जायगा ताकि सर्व साधारण यह निर्णय कर सकें कि कौन सा धर्म ईश्वरमूलक हैं का

इस पत्र का कोई उत्तर न देकर पोदरी साहय २० जनवरी को ही पूना चल गये।

महाराज ने अपने व्याख्यान में क्रिश्चैनिटी का खराडन करके वैदिक
पादरी साहव ने कोई धर्म का ईश्वरोक्त होना सिद्ध किया था। २० जनवरी को कर्नल

अन्तर न दिया

अन्तर वे अपने व्याख्यान में जोजेक क्रिक के उन आहेगों का उत्तर
दिया था जो उन्होंने थियोसोकी पर किये थे। महाराज भी उस
व्याख्यान में गये थे।

एक बार एक संन्यामी मङ्गलगिरि ने बम्बई में कहा था कि जब स्वामी द्यानन्दर्जा मथुरा में ऋध्ययन कर रहे थे तो एक दिन वह गोकुल गये थे
विचित्र किंवदन्ता और वहाँ वहम-मंद्रदाय के एक मन्दिर में उन्होंने प्रवेश करना
चाहा था परन्तु मन्दिर के अधिकारियों ने उन्हें मन्दिर में घुसने
नहीं दिया था और यह कहा था कि इस मन्दिर में केवल गृहस्थ लोग ही प्रवेश कर सकते
हैं, संन्यासी नहीं जा सकते। इस पर द्यानन्द सरस्वर्ता अध्यन्त रुष्ट होकर चले आये थे
और इसी बात से स्विजकर उन्होंने मूर्त्तिपृजा और विशेपतः बहुभ संप्रदाय के मत का
स्वराहन करना आरम्भ किया था।

यह घटना सत्य हो सकती है परन्तु इसमे यह परिणाम निकालना कि इसी घटना के कारण उन्होंने मूर्तिपूजा और बहुन मन के विरुद्ध रास्त्र धारण ममालोचना किये किसी श्रंश में भी ठीक नहीं हा सकता। मूर्तिपूजा के विरुद्ध तो श्रं कर उनके हृद्य में उसी स्मरणीय शिवसात्र को उत्पन्न हो गया था, जब उन्होंने शिवमूर्ति पर मूपक को नैबेच खाते देखा था और पीछे श्राकर शास्त्रालोचन से यह श्रंकर पहाबित और वृद्धिगत होता गया। किसी मान्दर के श्रधिकारियों का दुर्ब्यवहार मूर्तिपूजा के विरुद्ध यह का कारण नहीं हो सकता। यदि स्वामीजी मूर्तिपूजा को सत्य समकत तो बह उसके प्रचार में कभी भी कुरिठन न होते चाहे किसी मन्दिराध्यच न उनके साथ कितना ही दुर्ब्यवहार और अत्याचार किया होता।

स्वामीजो का जीवन वड़ा पुरुपार्थमय था वह झालस्य झौर अकर्मग्यता के परम शत्रु थे । दूसरों को भी वे यही उपदेश देते रहते थे कि निकम्मे और ठाली न पड़ा

उक्त पत्र के आन्तिम वाक्य में महाराज यह लिम्बाना चाहने थे कि "तािक सर्व साधारण यह निर्णय कर सकें कि कीन सा धर्म ईधरमूलक (Which religion is of divine origin) है। परन्तु कर्नल आक्कार ने इन करहीं के स्थान में यह लिख दिथा कि कीन सा धर्म सब से अधिक ईबरीय भायसम्पन्न है (Which religion is most divine) जब महाराज को दूसरे सज्जन से पत्र का आज्ञय ज्ञान हुआ तो उन्होंने कर्नल के प्रति विर्शित प्रकट की और फिर पत्र के उस अंश को ठीक कराया।

#### सप्तविंश ऋध्याय

रहना चाहिये। दूसरे के उपकार के बदल प्रत्युपकार करना चाहिये, उपकार के बदले दानभोजी व्यक्तियों को वे सदैव कहते रहते थे कि जिन लोगों प्रत्युपकार करो के दान से तुम पुष्ट होते हो उनके हित के लिये तुम्हें सदा यत-शील रहना चाहिय। एक पंजाबी स्वामीजी के दर्शनार्थ बम्बई पहुँचा, स्वामीजी ने सस्कारपूर्वक उसे अपने पास ठहराया। वह कई दिन ठहरा रहा, उसका काम यह था कि दिनभर टाली रहकर मत खास्रो नगर में घूम आना और गत्रि में यानन्द से सो जाना । स्वामीजी ने जब उसकी यह दशा देखी तो एक दिन उससे कहा कि आलसी होकर दूसरे का अन्न खाते रहना और व्यर्थ समय खोना मेरे सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध है आप जब तक यहाँ रहें कम से कम इतना तो किया कीजिये कि मुक्ते अंग्रेजी समाचार पत्र सुना दिया की जिये। एक दिन एक वंगाली सज्जन महाराज के दर्शनों को आया, उसके दाढ़ी थी । गुज-रात में हिन्दू दाढ़ी नहीं रखते, वह सज्जत स्वामीजी से बात-चीत शिष्टाचार की शिक्ता करता रहा। थोड़ी देर के पश्चान् उसने जल पीने की इच्छा प्रकट की तो महाराज ने अपने गुजराती शिष्य को जल लाने के लिय कहा। शिष्य ने समभा कि श्रागन्तुक मुसलमान है और इसलिय उसने शागन्तुक को दौने में पासी पिलाया। जब वह चला गया तो महाराज ने शिष्य को बहुन भिड़का कि तुम्हें स्त्रभी तक सभ्यता के साधारण नियम भी ज्ञात नहीं, तुमने उस अतिथि को ग्लास में जल क्यों नहीं पिलया ? शिष्य ने कहा कि महाराज मैं एक मुसलमान को वर्तन में पानी कैसे पिलाता। महाराज बोलं कि वैसे तो वह मुसलमान नहीं था, प्रत्युत एक बड़ा भारी जमींदार था। मेरे पास मुसलमान और ईसाई सभी आते हैं तुम्हें सबका ही आदर करना चाहिये, भविष्य में जब कोइ अतिथि जल मांगे तो उसे ग्लास में पानी दिया करो चाहे वह किसी मत का हो। श्यामजीकृष्ण वर्मा एक अत्यन्त होनहार और कुशाय-बुद्धि नवयुवक था और संस्कृत में उसकी वड़ी अच्छी प्रगति थी। वह अपने कालिज में सब सं अन्छ। सममा जाना था । जब कभी कोई संभ्रान्त व्यक्ति कालिज श्यामजीकष्ण वर्मा का निरीच्चण करने भाता था तो प्रिन्सिपल श्यामजीकृष्ण वर्मा को उसके सामने अवश्य पेश करते थे और वह अपने उत्तरों से सब को चिकत कर देता था। वह किसी समृद्ध व्यक्तिका पुत्र न था। रू।मीजी उसके वातुर्य को देखकर वड़े प्रसन्न हुए। वह स्वामीजी के पास आने जाने लगा और उन्हें अपना गुरु मानने लगा। स्वामीजी को उससे यह आशा हुई कि यदि उसे शिक्षणार्थ विलायत भेजा जाय तो उससे वैदिक धर्म के प्रचार-कार्य में बड़ी सहायता मिलंगी। इसी विचार से प्रयत्न करके उसे विलायत भिजवाया। वहाँ जाकर उसने बहुत दिनों तक स्थामीजों को कोई पत्र नहीं लिखा, तब स्थामीजी ने उसे मरठ से संस्कृत में एक पत्र लिखा जिसमें अन्य प्रश्नों के अतिरिक्त स्वामीजी का संस्कृत-पत्र ये प्रश्न भी उससे पृष्ठे कि इसका क्या कारण है कि धम्मीपदेश

करने में अभी तक इङ्गलिस्तान में तुम्डारी प्रसिद्धि नहीं फैली। इस

का या तो यह कारण हो कि मैं दूर हूँ और तुम्हारी ख्याति मुक्ते ज्ञात न हुई हो या यह कि

तुम्हें इस काम के लिये अवकाश न मिलता हो । हमारे मित्र प्रोक्षेसर मोनियर विलियम्स की और मैक्समूलर साहब की सम्प्रति वेद-शास्त्र के सम्बन्ध में क्या सम्मति है ? और इनकी और और की वेदभाष्य के सम्बन्ध में जो मैं इन दिनों कर रहा हूँ क्या सम्मति है ?

रयामजीकृष्ण वर्मा ने वह चिट्ठी प्रोफ्तेसर मोनियर विलियमम को दिखाई जिसकी सरल, सुबोध खौर ललित संस्कृत को देखकर वह इतने मोहित हुए

पत्र पर मोनियर कि उन्होंने उसका अंग्रेजी अनुवाद एशिनियम नाम के पत्र के २३ विलियमस मुग्ध अक्तूबर सन् १८८० के अंक में प्रकाशित कराया और इस चिट्ठी को आदर्श मानते हुए लिखा कि संस्कृत भाषा अभी तक आर्यावर्त

सम्कृत मृत भाषा नहीं है के पत्र-व्यवहार और दैनिक बोलचाल की भाषा है। आर्यावर्त भर में शिक्ति मनुख्यों के बीच में यही भाषा विचार-विनिमय का

माध्यम है। आर्थ्यावर्त में लगभग २०० भाषायें वोली जाती हैं। यदि यह माध्यम न होता तो एक श्रान्त के मनुष्य को दूसरे श्रान्त के मनुष्य से बातचीन करने में अत्यन्त कठिनता होती। एसी दशा में जो लोग यह कहते हैं कि संस्कृत भाषा अश्रयुक्त और अवनत दशा में है वह मूल करते हैं।

रयोमजीकृष्ण वर्मा का परिचय देतं हुए उन्होंने लिखा था कि उसने एसे प्रसिद्ध व्यक्ति से शिचा पाई है जो केवल प्राचीन संस्कृत भाषा के ही विद्वान

मोनियर विलियम्स द्वारा नहीं बहिक जिन्होंने मूर्तिपूजा आदि का खगडन और एक ईश्वर स्वामीजी की प्रशंसा की पूजा का समर्थन करके सारे धर्म सम्प्रदायों में बड़ी हलचल

डाल दी है। खामीजी शुद्ध एकेश्वरवाद के मानने वाले हैं और अपने धार्मिक सिद्धान्तों को बेद पर निर्भर करते हैं। इस प्रगति समर्थक देशोद्धारक का नाम 'द्यानन्द सरखती खामी' है जिनके भाषण के लालित्य और लेख की गंभीरता का मैं स्वयं साज़ी हूँ, क्योंकि जब मैं बम्बई में था तो मैंने प्रशंसित खामीजी को आर्थनमाज के उत्सव में धर्मविषय पर उपदेश देते सुना था।

श्यामजीकृष्ण वर्मा शिचा समाप्त करके ऋौर बैरिस्टरी पास करके भारत वापस त्रागये। वह उदयपुर, रतलाम ऋादि कई देशी राज्यों में उच्च पटी

श्यामजीकृष्ण वर्मा पर रहे। उन्होंने पुष्कल धन संग्रह किया, परन्तु आर्यममाज के की अकृतज्ञता कार्यों में न कभी सहयोग दिया, न कभी किसी प्रकार की सहायता की। अन्त में वह विलायत चल गये। वहाँ जाकर उन्होंने क्रास्ति-

कारी विचारों का प्रचार करना आरम्भ कर दिया और वह क्रान्तिकारी दल के नेता समभे जाने लगे जिससे ब्रिटिश सरकार की उन पर कड़ी दृष्टि रहने लगी; तब वह पकड़े जाने के भय से पैरिस चले रुथे। अन्त को योहप के किसी नगर में ही उनका देहान्त होगया।

दयानन्द-प्रकाश में एसा लिखा है कि एक दिन मोनियर विलियम्स स्वामीजी से मिले और उनसे बातचीन करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वामीजी दयानन्द-प्रकाश से कहा कि ऋषिक विचारों का प्रचार योरूप में भी होना चाहिये। यदि ऋषि योरूप जाने का सङ्कल्प करें नो ऋषिका व्यय-भार में

६६६

#### सप्तविंश ऋध्याय

श्रापने ऊपर लेता हूँ। उसके उत्तर में महाराज ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि भारत में श्राविद्यान्धकार फैला हुआ है, यहाँ सुधार की परम श्रावश्यकता है। फिर विना श्रमंजी सीखे वहाँ जाना व्यर्थ है श्रीर इसमें बहुत समय लगेगा। पुनः श्रायु भी श्रिधक शेष नहीं है। इन कारणों से थोरूप जाना नहीं वन सकता।

द्यानन्द-प्रकाश का यह लेख भ्रमोत्पादक है। मोनियर विलियम्स इन दिनों भारत में ही नहीं थे। ऊपर लिखा जा चुका है कि श्रक्तूबर सन् १९८० में

अम-संशोधन उन्होंने स्वामीजी के संस्कृत-पत्र का जो स्वामीजी न श्यामजीकृष्ण वर्मा को लिखा था स्त्रन्वाद एथिनियम पत्र में छपवाया था। उनका

स्वामीजी से सान्चात् केवल एक वार ही हुन्ना था न्नौर वह सन् १९७४-७५ में जव स्वामीजी प्रथम वार वस्बई गये थे। इसका विवरण पहले न्ना चुका है। मोनियर विलियम्स ने स्वयं इस मिलन का उद्धेख न्नपने उस लेख में किया है जो उन्होंने स्वामीजी के पूर्वोक्त पत्र के साथ उक्त समाचार पत्र में छपाया था।

स्वामीजी का सुधार-कार्थ्य सर्वप्राही था! उसमें धार्मिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, नीतिक, शिल्ला सम्बन्धी सब प्रकार का सुधार सिम्मिलित था। वह चाहते थे कि आर्थ जाति सब प्रकार से समुन्नत हो। वह समाज के देह में से सब प्रकार के रोगों को दूर करना चाहते थे, वह समाज के मिलिक को सब विकारों से मुक्त करना चाहते थे। इसी लिये उन्होंने आर्थसमाज का एक नियम यह रक्या था कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् आरिमक, सामाजिक और शारीरिक उन्नति करना।

उन्होंने देखा कि गोरचा ऋार्य्यावर्त की उन्नति का मूल है। गोवध से देश की भयं-कर हानि हो रही है। दूध, घी दिन प्रतिदिन महँगा हो रहा है और

स्वामीजी और गोरक्का पर्व्याप्त मात्रा में लोगों को खाने को नहीं मिलता । इसी से उनके शरीर दर्बल और निर्बल होते चले जा रहे हैं, अनेक प्रकार के रोग

उन्हें घेर रहे हैं। कृषि के लिये बलवान श्रीर पुष्ट बैल नहीं मिलते, उनकी संख्या भी कम हो रही है श्रीर किसान लोग भूखों मर रहे हैं।

श्रतः उन्होंने गोरत्ता को भी त्रपने सुधार-कार्य का एक प्रधान श्रङ्ग बना लिया

था । गोरत्ता पर उन्होंने स्थान २ पर व्याख्यान दिये । गोकरुणा-

गोवध रोकने का यत्न निधि पुस्तक लिखी । राजपूताने के एजेंट से, पश्चिमोत्तर प्रान्त के लिक्टिनेंट गवनेर म्योर साहब से गोवध बन्द करने का अनुरोध किया

था। उनके व्याख्यानों को सुनकर बीसियों मुसलमान और ईसाई गोरका के समर्थक हो गये थे। महाराज ने अन्त को यह विचार किया कि यदि तीन करोड़ भारतवासियों के हस्ताचरों से एक निवेदन पत्र भारतेश्वरी महाराणी विक्टोरिया की संवा में भेजा जाय तो संभव है कि गोवध बन्द हो जाय। इसी विचार से उन्होंने चैत्र कृष्ण ९ सं० १९३८ को एक विज्ञापन बस्वई से गोरका के लाभ और गोवध की हानियाँ दिखाते हुए और निवेदन पत्र के लिये हस्ताचर करने के लिये प्रचरित किया और उसे सब आर्यसमाजों में तथा देश के राजों महाराजों और संभ्रान्त व्यक्तियों के पास भेजा और वड़े बल से कार्यारम्भ किया।

884

मेमोरियल स्वयं लेकर यत जाकर स्वयं उस निवेदन पत्र को महाराणी की सेवा में प्रस्तुन करेंगे।

निवेदनपत्र के लिये आर्य्यसामाजिक पुरुषों ने बड़े उत्साह से कार्य किया । लाखों हस्ताचर कराये, परन्तु महाराज का श्रक्तूबर सन् १८८३ में देहान्त हो गया, अतः वह निवेदनपत्र न भेजा जा सका और सारा श्रम विफल रहा ।

स्वामीजो ने अनेक स्थानों पर गोकृषिरिच्छि। सभाएं स्थापित गोकृषि-रिच्छि। सभाएं की थीं जिनका काम कुछ दिन तक बहुन अच्छी तरह से चला परन्तु फिर शिथिल पड़ गया।

स्वामीजी की दिव्य हिष्ट ने देख लिया था कि सारे भारतवर्ष में एक भाषा का प्रचार होना चाहिये क्यांकि ऐसा हुए विना न धर्म प्रचार का राष्ट्रभाषा-प्रचार ही कार्य्य सुगमता से हो सकता है और न जातीयना के भावों का मंचार ही हो सकता है। उन्होंने देखा कि भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा होने की केवल हिन्दी ( त्रार्यभाषा ) में ही योग्यता है। इसी विचार से गुजराती होते हुए भी उन्होंने त्रापने पन्थ त्रार्यभाषा में ही लिखे, व्याख्यान भी उसी भाषा में दिये, पत्र-व्यवहार भी उसी भाषा में किया। त्रार्यसमाजियों को उसके लिखने की कचि दिलाई। स्वामीजी और उनके त्रात्याययों के द्वारा त्रार्यभाषा का जो प्रचार और विस्तार हुत्रा है उसके लिये देश सदा ऋगी रहेगा। पंजाब जैसे उर्दू-त्राक्तान्त देश में त्रार्यभाषा के प्रचार का सहरा सदा के लिये त्रार्यसमाजियों के सिर रहेगा। जहाँ पहले यह दशा थी कि यदि किसी पत्र का पता नागराचरों में लिखा होता था तो वह वापस डेड-लेटर त्राक्तिस चला जाता था वहाँ त्राज त्रार्यभाषा में समाचार-पत्र और पुस्तकें प्रका-लेटर त्राक्तिस चला जाता था वहाँ त्राज त्रार्यभाषा में समाचार-पत्र त्रीर पुस्तकें प्रका-लेटर त्राक्तिस चला जाता था वहाँ त्राज त्रार्यभाषा में समाचार-पत्र त्रीर पुस्तकें प्रका-लेटर त्राक्तिस चला जाता था वहाँ त्राज त्रार्यभाषा में समाचार-पत्र त्रीर पुस्तकें प्रका-

शित होती हैं त्यौर त्रार्यभाषा जानने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। महाराज बम्बई से जब लौटे तो रतलाम त्राये। वहाँ से उन्होंने महाराखा सज्जन-

सिंह का सूचना दी कि हम उदयपुर त्र्याते हैं। महारागा ने उत्तर उदयपुर भेज दिया कि हमारे राज्य में किसी स्थान पर भी पहुँचने की सूचना देने से राज्य की त्र्योर से सवारी त्र्यादि का प्रयन्ध हो जायगा।

रतलाम से जावरा होते हुए रेल में सवार होकर २५ जुलाई सन् १८८२ को महाराज चित्तीड़ पहुँच गये। वहाँ के हाकिम ने उनका प्रेम और श्रद्धापूर्वक श्रातिथ्य किया। चित्तीड़ से महाराज ने अपने श्रागमत का समाचार महाराणा के पास भेज दिया और उन्होंने मार्ग के सब कम्मेचारियों को श्राज्ञा देदी कि स्वामीजी को मार्ग में कोई कष्ट न होने पाय। महाराज चित्तीड़ से रेल पर सवार होकर नींबाहेडा पहुँचे। महाराणा ने नींबाहेडा पर सवारी भेजने का प्रवन्ध कर दिया था, परन्तु श्रावण का महीना था, वर्षा हो रही थी, इस कारण सवारी के पहुँचने में विलम्ब हुआ।

नींबाहेडा के राजकर्म्भचारियों ने महाराज के लिये पालकी का प्रवन्ध कर दिया। महाराज शरीर से हृष्ट-पुष्ट थे, पालकी उनका भार सहन न कर सकी श्रीर थोड़ी दूर

#### सप्तविंश अध्यायं

चल कर दूट गई। अतः महाराज को कई कोस पैदल चलना वांक से पालकी टूट गई पड़ा। फिर हाथी और वग्वी जो उदयपुर से महाराज के लिये भेजे गये थे मिल गयं और महाराज उन पर सवार होकर ११ अगस्त १८८२ को सकुराल उदयपुर पहुँच गये। महाराणा की ओर से उनका समारोहपूर्वक खागत किया गया और उन्हें नौलखा बाग़ में जो उस समय सज्जननिवास के नाम से अभिहित था उतारा गया। महाराणा ने महाराज की सेवा-गुअूषा का भार धम्मसभा को सौंप दिया था और उसके सभापित ने सब प्रवन्ध कर दिया था। थांड़े दिन रहने के पश्चान महाराज ने अन्यन्न जाने की इच्छा प्रकट की, परन्तु महाराज ने उनसे उदयपुर में ही चातुर्मास्य करने का अनुरोध किया और उन्होंने भी महाराणा के अनुरोध की रन्ना करना उचित समका।

जिस दिन महाराज उदयपुर पहुंचे उससे अगले दिन महाराणा अपने परिषद्धर्ग के साथ महाराज की अभ्यर्थना को आये और कुछ दिन पीछे एकवार महाराणा का अनुराग प्रातःकाल और एक वार सायङ्काल के पश्चात् श्रीसंवा में उपस्थित होने लगे। महाराज प्रतिदिन प्रातः काल गोवर्धन-विलास पर्वत की आर घूमने जाया करते थे। अमण करके जब लौटते थे तो बाग्र से गोल चवृतरे पर बैठ कर कुछ देर तक ध्यानावस्थित हो जाते थे। यदि किसी दिन महाराणा अधिक सवेर आ जाते थे तो वह महाराज के ध्यान भङ्ग होने तक बाग्र में टहलते रहते थे। जब महाराज ध्यान से उठते तो उनके पास आकर बातचीत करते। किसी किसी दिन महाराण को अपने साथ गाड़ी में सवार कराकर बाग्र में घूमते और वार्तालाप करते रहते। महाराणा के चले जाने के पश्चान महाराज महल में जाकर ब्राह्मीपाक खाते और दुग्ध पान करते और वेद-भाष्य के कार्य्य में लग जाते।

पं० मोहनलाल के एक साथी थे जिनका नाम जगन्नाथ भारखराडी था। परिष्ठतजी श्रीर उनके साथी ने महाराज से रात्रि में दर्शनशास्त्र पढ़ने श्रारम्भ महाराणा का पठन किये। इन्हें देखकर महाराणा की इच्छा भी संस्कृत पढ़ने की हुई। जब उन्होंने उसे महाराज से प्रकट किया तो महाराज ने उन्हें पढ़ाना सहर्ष स्वीकार कर लिया। महाराज ने उन्हें मनुस्मृति ७,८,९ श्रध्याय पढ़ाये। महाराणा संस्कृत नहीं जानते थे इसलिये महाराज श्रोकों का पदच्छेद श्रीर सन्धि श्रादि स्लेट पर लिखा दिया करते थे। दां तीन मास में ही महाराणा को संस्कृत का साधारण ज्ञान होगया था श्रीर वह सरल श्रोक, कविता श्रादि समभते में समर्थ हो गये थे। महाराणा ने मनुस्मृति के उपर्युक्त तीन श्रध्यायों के श्रातिरक्त महाभारत के उद्योग श्रीर वनपर्व के वह श्रंश जिनका सम्बन्ध चरित्रगठन श्रीर राजनीति से है तथा पढ़-दर्शन के संगृहीत श्रंश श्रीर विदुर प्रजागरादि नीति श्रीर राजनीति के मर्म महाराज से पढ़े।

क्रमशः दशहरे का उत्सव आगया। महाराणा की यह रीति थी कि दशहरे के उत्सव में प्रति दिन नवीन वस्त्र पहन कर जाया करते थे और उत्सव से दशहरे का उत्सव लौटते समय महाराज के पास आया करते थे। एक दिन महाराज भी उत्सव देखने पथारे थे। महाराज महाराणा को पुराने ढंग के

वस्त पहने हुए देखकर बहुत प्रमन्न होते थे क्योंकि उनकी पुरानी बातों में बहुत आ्रास्था थी। महाराज महाराए। से बस्तों के नाम पूछा करते थे।

उदयपुर में दशहरे के अवसर पर सैकड़ों भैंसे और वकरे मारे जाते थे महाराज इस हिंसाकार्य की देखकर चित्त में बहुत दुःखी थे। एक दिन जब निरीह पशुक्रों की महाराणा उत्सव से लौटते हुए महाराज के पास आये तो महाराज वकालत ने हँसी का भाव धारण करके कहा कि आप राजा हैं, न्यायाधीश हैं, मैं वकरे आदि पशुक्रों का वकील बन कर एक मुक़द्दमा आपके सामने रखता हूँ। इनका मारना अन्याय है और इससे पाप के सिवाय और कोई लाभ नहीं। महाराणा ने महाराज की वात मान ली, परन्तु यह कहा कि पशुह्त्या एक दम बन्द

नहीं । महाराणा ने महाराज की वात मान ली, परन्तु यह कहा कि पशुहत्या एक दम बन्द करने से कोलाहल मच जायगा, उसे थीरे धीरे बन्द करना होगा। ऐसा करने पर भी उसे कहां तक कम कर सकेंगे यह नहीं कहा जा सकता। इसके पश्चान् महाराज से परामर्श कर के महाराणा ने पशुहत्या किसी श्रंश तक कम कर दी।

महाराज ने महाराणा से एक बृहत् हवन कराने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने उस के लिए सामग्री, घृत आदि का प्रवन्ध करा दिया और सुपठित वृहत् हवन बाह्मणों को उसके करने के लिये नियत कर दिया। यह हवन नील-क्यठ महादेव के मन्दिर के निकट कई दिन तक होता रहा था और उसकी पूर्ण आहुति महाराज ने महाराणा के हाथ से दिलवाई थीं। महाराज ने महाराणा के महल में भी प्रति दिन हवन होने की व्यवस्था कर दी थी। और इसके लिये महाराणा ने एक बाह्मण को नियत कर दिया था। परन्तु महाराणा की असमय मृत्यु हो जाने पर उन के उत्तराधिकारी को यह समकाकर कि गृह्य होम से ही महाराणा सज्जन सिंह की मृत्यु हुई उसे बन्द करा दिया।

महाराणी गर्भवती थीं। एक दिन महाराज ने मौज में आकर महाराणा से कहा कि पुत्र होगा। महाराणा ने कहा कि यदि पुत्र न हुआ तो आप यहां से राजकुमार का जन्म जाने न पायंगे। परमेश्वर का ऐसा अनुमह हुआ कि पुत्र ही हुआ। इस पर महाराणा ने आनन्द-प्रकाशपृर्वक स्वयं अपने हाथ से महाराज को पत्र लिखा और एक मोहर उनकी सेवा में भेजी। महाराज ने उस मोहर का कपया और उस में कुछ रुपए अपनी ओर से मिला कर रारी वों में बाँट दिया।

महाराणा के महल में प्रायः वेश्यात्रों का नृत्य हुत्रा करता था। महाराज एकात्त में उन्हें वेश्यात्रों के दोप समाभाया करते थे। महाराज महायहलों में वेश्या का नृत्य राणा से कहा करते थे कि यदि संगीत की पिपामा है तो वह दूसरे
प्रकार भी मिट सकती है। महाराज ने उन से कहा कि वेदगान
कराया कीजिये, हम उसकी शिचा देने को उच्चत हैं। इस पर महाराणा ने अपने वेतनभोगी
गायक इनायत खां को वेदगान सीखने का आदेश किया, परन्तु वह न सीख सका। परन्या
मोहनलाल ने कुछ वेदगान महाराज से सीखा था।

महाराज १२ बजे तक वेदभाष्य लिखाने में व्यस्त रहते थे, १२ बजे उठकर स्नान-

#### सप्तविश श्रध्याय

भोजन करने के पश्चात् लेटतं श्रीर दो चार करवटें लेकर उठ बैठते कार्यक्रम श्रीर चिट्ठियों के उत्तर लिखाते श्रीर प्रक्ष देखतं । चार वजे चवूतरे पर कर्श विछ जाता श्रीर लोग श्राने लगतं । थोड़ी देर में ही भीड़ लग जाती । प्रायः सभी धार्मिक संप्रदायों के मनुष्य श्राते श्रीर महाराज से प्रश्लोत्तर करते थे। व्याख्यान भी उसी चबूतरे पर होते थे । महाराणा भी प्रायः व्याख्यानों में उपस्थित होते थे। दीपक जलने के समय तक सभा रहती थी।

एक दिन जब महाराज प्रातःकाल ध्यान से उठे तो महाराणा ने उन से पूछा कि जब आप किसी मूर्तिमान (उपास्य देव) को मानते ही नहीं तो अमूर्त का ध्यान केसे करें ? ध्यान किस का करें। महाराज ने उत्तर दिया कि किसी मूर्तिमान पदार्थ को मान कर ध्यान नहीं करना चाहिय। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वस्टिष्ट का कर्ता, सृष्टि को एक क्रम में चलाने वाला, नेता, पालनकर्ता और ऐसे ही अनेक ब्रह्माएडों का स्वामी है, उसका स्मरण कर के उमकी महिमा का ध्यान करना चाहिय परमेश्वर के गुणों का चिन्तन, उस की महिमा का वर्णन, संसार के उपकार में चित्तवृत्ति लगाने की प्रार्थना करना यही ध्यान है।

एक दिन महाराणा ने एकान्तमें आत्यन्त विनम्न भाव से नियंदन किया कि राजनीति के सिद्धान्त के अनुसार आप को मूर्तिपूजा का खण्डन न करना आप मन्दिर के महन्त चाहिये। यह तो आप जानते हैं कि यह राज्य एकलिंग महादेव के वन जावें अधीन है। आप एकलिंग के मन्दिर के महन्त वन जावें। कई लाख रुपय पर आप का अधिकार हो जावेगा और एक अर्थ में यह राज्य भी आप के अधीन रहेगा। महाराज बड़े शान्त प्रकृति के थे और उन्हें काथ बहुत कम आता था। परन्तु महाराणा के इस प्रस्ताव को सुन कर उन्हें आवेश आशा भा के कराना चाहते हैं। यह छोटा सा राज्य और उसके मन्दिर जिससे में एक दौड़ में बाहर हो सकता हूँ मुक्त कभी भी वेद और ईश्वर की आज्ञा भा करने पर उताक नहीं कर सकते। में कदापि सत्य को छोड़ वा छिपा नहीं सकता। आगे से आप विचार कर बात कहा करें। महाराणा महाराज के वचनों को सुन कर एक दम साम्भित हो गये, उन्हें कदापि ऐसे वचनों की आशा नथी। अन्त को महाराणा को यही कहते बना कि मैंने यह सब यह देखने के लिये कहा था कि आप इसके खण्डन पर कितने हढ़ हैं। मुक्ते ज्ञात न था कि आप अपने विचारों पर इतने हढ़ हैं। अय मुक्ते आप के हढ़ विधास का पूर्व की अपेता अधिक निश्चय हो गया।

इससे पूर्व भी महाराणा ने महाराज से कहा था कि आप मृर्त्तिपूजा का खराडन न करें इससे जन साधारण आप के विरुद्ध हो जाते हैं, आप नीति का में सत्य को नहीं अवलम्बन करके अन्य विषयों का उपदेश करें ताकि लोग शीव ओड़ सकता आप की बात को मान लें। महाराज ने यह उत्तर दिया था कि मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता और न छिपा सकता हूँ चाहे कोई

कितना ही विरोधी हो।

स्वेदशी चिकित्सा त्र्यार महाराज कहा करते थे कि अपने देश के वैद्यों से चिकित्सा स्वेदशी वस्त्र करानी चाहिये और खदेशी वस्त्र पहनने चाहियें।

एक दिन कविराज श्यामलदास ने महाराज से कहा कि आप का कोई स्मारक चिन्ह् यनना चाहिये तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा न करना, बिन्क मेरे आप का स्मारक चिन्ह शब की भस्म किसी खेत में डाल देना, काम आयगी, स्मारक न यनना चाहिये वनाना, ऐसा न हो कि मूर्त्ति का पूजन होने लगे। बीर्ध्य के विषय में कहा करते थे कि बीर्य का नाश आयु का नाश है, यह बीर्य वड़ा वैधि का नाश आयु रत है। यदि मार्ग में कोई खी आ जाती तो महाराज उसकी और पीठ का नाश है कर लिया करते थे। स्वामी गर्णशपुरी एक साधु थे जो स्त्रियों को पढ़ाया और रागरंग कराया करते थे। उसके विषय में महाराज ने कहा था कि यह उसका ढोंग और व्यभिचार है। साधु को चाहिये कि स्त्री को आँख से भी न देखे क्योंकि यह ब्रह्मचारी की आँख में घुस जाती है।

एक दिन एक मुसलमान वकील महाराज से बातें कर रहे हमें भड़ुबेपन की बातें थे। बीच में उन्होंने एक वार महाराज से प्रश्न किया कि यह जो नहीं रुचतीं अन्छे २ बरानों की सुन्दर २ स्त्रियाँ वेश्या बन जाती हैं इसका क्या कारण है ? महाराज ने कुछ कुछ हो कर कहा कि हमें ऐसे भड़ुएपन की बातें नहीं रुचतीं, किसी अन्य से पूछना।

महाराज को मनुस्मृति पढ़ाते हुए महाराज ने कहा कि खामी की वह आज्ञा माननी चाहिये जो धर्मानुकूल हो, अधर्म के अनुकूल आज्ञा कभी नहीं माननी 'वर्म के कारण जागीर चाहिये। इस पर ठा० मनोहरसिंह जागीरदार सदीरगढ़ ने कहा कि जाने दें। महाराणा हमारे खामी हैं, यदि हम इनकी धर्म के प्रतिकृत आज्ञा को न मानें तो यह हमारी जागीर छीन लें। महाराज ने उत्तर दिया कि कुछ चिन्ता नहीं। यदि धर्म्म के कारण धन वा जागीर चली जावे, अधर्म करने और अधर्म का खाने से तो भीख माँग कर खाना अच्छा है।

प्रक दिन महाराज किसी से वातें कर रहे थे कि एक देशी ईसाई वीच में कहने लगा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। महाराज ने कहा कि जब हम बात है वह क्या उत्तर है? कर चुकें तब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हैंगे, परन्तु बह न माना और यही कहता रहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दोंजिये। तब महाराज ने उपस्थित सज्जनों से कहा कि आप थोड़ी देर धैर्य रक्खें, पहले इसके ही प्रश्नों का उत्तर देहें। फिर उससे कहा कि वोलों तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? उसने कहा कि हम कहाँ से आये हैं, कहाँ हों और कहाँ जायेंगे? महाराज ने उत्तर दिया कि तुम पोल में से आये हों, पोल में हो और पोल में जाआंगे। वह कहने लगा कि हैं हैं यह क्या उत्तर है? महाराज ने कहा कि अलग वैठ कर सोचों तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। (ईसाई विश्वास के अनुकूल तो यह उत्तर समीचीन ही था—संग्रहकर्ता)।

#### सप्रविंश ऋध्याय

भोजन खिलाया श्रीर उपदेश दिया कि वेद-वेदाङ्क पढ़ने का यह विद्यार्थियों की परी जा करना चाहिये।

महाराज ने यह भी प्रस्ताव किया था कि राज्य के सर्दारों के पुत्रों की शिज्ञा के लिये एक पाठशाला होनी चाहिये जिसमें शस्त्र श्रीर शास्त्र दोनों की शिचा दी जावे । यह प्रस्ताव महाराणा ने स्वीकार भी कर लिया था सरदार-पाठशाला श्रीर पाठशाला के भवन का चित्र भी बन गया था, परन्तु पश्चान् महाराणा के रोगप्रस्त हो जाने के कारण आगे कुछ कार्य न हुआ।

महाराज ने सरकारी पाठशालात्रों के लिये श्रेणीवार पाठ-क्रम भी बनाया था श्रीर उसे महाराणा ने प्रचलित कर दिया था। पाठऋम-निर्माण महाराज का यह भी प्रस्ताव था कि राज्य के न्यायालयों में सब कार्य देवनागरी लिपि में हो श्रीर जिससे इसमें सुगमता हो। उन्होंने नागराचर प्रचार श्चरबी भाषा के शब्दों के, जो न्यायालयों में प्रचलित थे संस्कृत के पर्यायवाची शब्द बतला दिये थे।

महाराज ने महाराणा को निम्न प्रकार दिनचर्य्या का उप-महाराणा के लिये दिनचर्या देश किया थाः—

शय्यात्याग, शौचादि, रात्रि के ३ वजे । शौच से निवृत्त होकर एक प्याला ठंढे जल का पीना वा रात्रि को चित्रक की छाल जल में भिगोकर प्रातःकाल उस जल की पीना। फिर एक घडी तक परमेश्वर की उपासना करना।

तत्पश्चात् पैदल वा घोडे पर भ्रमण करना । पैदल भ्रमण करना श्रधिक श्रच्छा है। मार्ग में सब वस्तुत्रों को ध्यानपूर्वक देखना । हर वस्तु को ध्यानपूर्वक देखने की वान सारी श्राय भर रखना श्रच्छ। है।

भ्रमण से लौट कर दिन को जिस राजप्रासाद में रहें उस में घत का हवन कराना ! हवन से न केवल वायु ही झुद्ध होती है प्रत्युत वृष्टि भी । हवन से वहां की ही शुद्धि नहीं होती जहां हवन होता है, उससे सब नगर को देनिक होम लाभ पहुँचता है और महान् उपकार होता है। ९ बजे तक राज्य का आवश्यक कार्य करना।

११ बजे तक भोजन श्रीर मनोविनोद।

१२ वजे तक विश्राम यदि इच्छा हो ।

४ बजे तक न्यायकार्य।

तत्पश्चात् शौचादि से निवृत्त हो कर ऋथादि पर सवार होकर सेना, उद्यान, प्रासाद, नगर, सड़क आदि का निरीच्या सूर्य्यास्त तक।

सूर्य्यास्त पर महल में आकर प्रन्थादि पढ़ना, ईश्वराराधन वा विद्या-विज्ञान की बातें सुनना, विद्वानों से सरसंग व वार्त्तालाप करना, इतिहास का सुनना।

तत्पश्चात् भोजन करके आध घएटे तक टहलना और फिर टइलते हुए गाना सुनना परन्तु इस त्रोर त्रिधिक न भुकना चाहिये। कविता सुनना भी त्रच्छा है, परन्तु वह शृङ्गार रस की नहीं।

फिर निश्चिन्त होकर पृरे छः घएटे सोना । स्त्रियों के साथ न सोना । रित के लिये भी सप्ताह वा पन्न का नियम रखना ।

दिनचर्या का उपदेश देकर महाराज ने महाराणा से पूछा कि आप इस के अनु कूल कार्य्य करेंगे वा नहीं तो उन्होंने कहा कि अवश्य करूंगा और अगले ही दिन से उन्हों ने तदनुकूल आचरण करना आरम्भ कर दिया।

महाराज के उपदेश से महाराणा ने वेश्यागमन का कुट्यसन त्याग दिया था, बहु विवाह से भी उन्हें घृणा हो गई थी । उन्हीं दिनों एक स्थान से वेश्यागमन का त्याग विवाह का प्रस्ताव हुआ था, परन्तु महाराणा ने उसे तुरन्त अस्वी-कार कर दिया।

एक दिन जब महाराणा से मिलकर महाराज चलने, लगे तो कोई पचास पैर ही गये होंगे कि कुछ पटेल लोग महाराज से मिल और उन से अपने हमें ऐसे घंदों से मुकहने के सम्बन्ध में जो न्यायालय में चल रहा था कुछ कहा । क्या काम महाराज ने भी उनके उत्तर में कुछ कहा और हाथ के संकेन से उन्हें चले जाने को कहा महाराणा भी कुछ अन्तर पर खड़े हुए यह हश्य देख रहे थे। मौलवी अब्दुर्श्हमान जज उनके साथ थे। महाराणा ने मौलवी को पटेलों के पास भेजा कि उनसे पूछों कि उनकी महाराज से क्या बातचीन हुई थी। वह गये तो पटेलों ने कहा कि हमने स्वामीजों से अपने मुकहमें के विषय में कहा था, परन्तु उन्होंने कहा कि हम साधु हैं, हमें राजदर्वार के कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है, महाराणाजी से ही कहा। भीलवी साहब ने यह सब बातें महाराणा से आकर कहीं तो महाराणाने कहा कि मैंने क्या कहा था। मौलवी, तुमने सांसारिक घंदों से सर्वथा पृथक रहने वाला एसा पुरूप कोई देखा है १ ऐसा होना कठिन है।

एक दिन महाराणा के सामने एक धर्मपुस्तक का कुछ श्रंश पढ़ा गया जिसका श्रिभियाय यह था कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को एक जोड़ी जूता बाह्मणों की जागीरें पहना देवें तो उसे सारी पृथ्वी के दान करने का पुग्य होता है। ज़ब्त करलों श्रीर जूने महाराज भी उस समय उपस्थित थे। महाराज ने महाराणा में कहा पहना दों कि यदि यह सच है तो श्रापने जो लाखों रूपये की जागीरें ब्राह्मणों को दे रक्षी हैं उन्हें स्वायत्त कर लीजिये श्रीर एक ब्राह्मण को जूने

पहला दीजिये आप को सारी प्रथ्वी के दान करने का पुरस् प्राप्त हो जायगा।

महाराज भाला जपने को भी व्यर्थ वतलाते थे और कहते थे कि यदि कोई राज्य-मेवा छोड़कर दबीर के नाम की माला जपने लगे तो दबीर उसे माला-जाप व्यर्थ हैं व्यर्थ समसेंगे या नहीं। राम राम के लगातार कहने से शब्द और अर्थ दोनों विगड़ जाते हैं ( मरा, मरा होजाता है ) अतः मनुष्य को परमेश्वर के ध्यान और ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिये।

एक दिन प्रातःकाल महाराणा महाराज के पास आये और उन्हें अपने साथ वस्वी में विठाकर महलों को ले गये। मार्ग में शीतला का मन्दिर पड़ता था। वहाँ कुछ स्त्री-पुरुष

### सप्तविंश अध्याय

एकत्र थे। महाराज ने उनके इकट्ठे होने का कारण पूछा उनसे कहा गया कि यह लोग शीतला की पूजा करने आये हैं। इस पर वृर्तिपूजा खराडन महाराज ने जो कुछ कहा उसका सार यह था कि जब कोई शिल्पी किसी वस्तु को बनाता है तो उससे उसकी कलाकुशलता तो अवश्य प्रकट होती है, परन्तु उसके यह अर्थ नहीं हैं कि शिल्पी स्वयं वा अन्य लोग उसकी पूजा करने लगें। जो वस्तु जिस कार्य के लिये बनाई जाय उससे वही कार्य लेना चाहिये । यह मूर्त्तियाँ पापाए की हैं इतमें चैतन्य शक्ति का समावेश कैसे हा सकता है, खेद है कि दर्बार ने इन्हें कैसे होने दिया। इस पर महाराणा ने कहा कि मैं आपका अभिप्राय समक गया, आपका यह उपदेश समय पाकर उत्तम फल देगा, परन्तु यदि मैं इसे अभी बन्द कर दूं तो बहुत बखेड़ा हो जायगा। फिर शम्भु-निवास महल में पधार कर महाराज ने दो बख्टे तक मूर्त्तिपूजा के विषय में बक्ता दी। एक दिन महाराणा ने महाराज से पृछा कि रामचन्द्रजी पृणीवतार थे कि नहीं। महाराज ने उत्तर दिया कि यदि वह अवतार थे तो आप तो अव-श्राप तो श्रयतार के तार के भी श्रवतार हुए क्योंकि ऐसा प्रसिद्ध है कि उदयपुर का राजनंश लव के वंश में है। फिर महाराणा ने पूछा कि इसकी भी अवतार हैं

मीमांसा कैसे हो सकती है ? महाराज ने उत्तर दिया कि रामायण द्वारा ही इसकी मीमांसा हा सकती है। इस पर महाराज ने वाल्मोकीय रामायण मँगवा कर उसका वह अंश पढ़ने को कहा जिसमें नारद का वाल्मीकि के साथ रामचरित के सम्बन्ध में कथनोपकथन हुआ है। महाराणा उस अंश को निकाल कर घीरे २ पढ़ने लगे। तब महाराज ने पण्ड्या मोहनलाल से उसे पढ़ने को कहा और कई ऋोकों को महाराणा से स्लट पर लिखवा कर और उनका पढ़न्छेद कराकर महाराणा को दिखा दिया कि वाल्मीकि महाराज। रामचन्द्र को मनुष्य ही मानते थे। केवल टीकाकारों की माया से ही उन्हें ईश्वर का अवतार बना दिया गया है।

महाराज गोरता के परम पत्तपाती थे। उनकी इच्छा थी कि भारत के राजाओं, महाराजाओं, रईसों और प्रजावर्ग के तीन करोड़ हस्तात्तर कराकर म्यामीजी गोरत्ता के घोर गावध बन्द करने के लिये एक मेमोरियल महाराणी विक्टोरिया की पत्तपाती थे सेवा में भेजा जाय। महाराणा सज्जनसिंह तथा महाराजा जोधपुर और बूँदी ने भी हस्तात्तर कर दिये थे। कहते हैं कि महाराजा जयपुर

के हस्ताचर कराने के लिये महाराणा स्वयं जयपुर गये थे।

पण्ड्या मोहनलाल ने एक दिन महाराज को Heley's Grammar पढ़ते देखा था।
पड़्याजी का कथन है कि महाराज ने अंग्रेजी अत्तर लिखने भी ग्रंग्रेज़ी पढ़ने का उद्योग सीख लिये थे और वह लिकाकों पर स्थानका नाम अंग्रेज़ी में अपने हाथ से लिखने लगे थे।

गिरानन्द एक अन्धा साधु संभवतः मसूदा से ही महाराज के साथ था । महाराज ने उसे अपने साथ इसीलिये रखा था कि उसे कुछ शिच्चा देकर किसी अन्त्रे साधु की कृतन्नता योग्य बनादें ताकि वह उपदेशक का कार्य करके स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध कर सके। परन्तु उसकी प्रकृति नीच थी। उसने महाराज दुए

की दया का यह बदला दिया कि एक दिन पुलिस में यह रिपोर्ट करने चला गया कि स्वामी जी मुक्ते मेरे देश को नहीं जाने देते । पुलिस ने ऐसी अनर्गल रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया । जब उसकी इस दुष्टता का बृत्त महाराज को पता लगा तो उन्होंने उसे निकाल दिया ।

एक दिन महाराज नौलखा बाग्न कं चबूतरे पर पद्मासन लगाये ध्यान में बैठे थे।

इतने में एक संन्यासी वेपधारी उधर आनिकला । महाराज की मंन्यास-प्रार्थी दिव्य मूर्त्ति के दर्शन कर वह वहीं ठिठक रहा । उसने अनुमान स

खुला तो उसने हाथ जोड़ महाराज से निवेदन किया कि मैं विहार देशनिवासी हाह्मण हूँ, मैन दर्शन-शास्त्र का अनुशीलन किया है, विशेषतः वेदान्त शास्त्र का। मैंन वैशाय के कारण संसार त्याग दिया है, मैंन संन्यासी का वेप धारण कर लिया है और नाम भी संन्यासियों जैसा ही रख लिया है, मेरा नाम सहजानन्द है। परन्तु मैंने विधिपूर्वक संन्यास किसी से नहीं लिया है। आप की त्याति मुक्ते श्रीचरणों तक लाई है। आप संन्यास देकर मुक्ते कृतार्थ की जिय। महाराज ने उन्हें कुछ दिन प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी और फिर उन्हें योग्य और सुपठित समक्त कर संन्यास। श्रम में दीन्तित कर लिया।

नौलखा बाग के समीप ही एक बृहत् सरावर है। महाराज गांवर्द्धन पर्वत को उसी

के तीर तीर जाया करते थे। एक दिन सहजानन्द ने देखा कि महा-

जल पर ध्यानावस्थित राज पद्मासन लगाये जल पर ध्यानावस्थित हैं। सहजानन्द यह देख कर विस्मित हुए परन्तु साथ ही गुरुदेव की योगविद्या में निपुणता

उनके हृद्य पर अङ्कित हो गई और श्रीचरणों में उनका अगाध प्रेम हो गया । कभी कभी महाराज लम्बी समाधि भी लगाया करते थे। जब ऐसा करते थे तो एक दिन पूर्व सब से

कह दिया करते थे कि कल हमारी कोठरी के पास कोई न आये लम्बी समाधि और न कोई द्वार खटखटाये। परन्तु ५ हजानन्द इतने दयापात्र हो

गये थे कि उन्हें खिड़की में से महाराज को योगारूढ अवस्था में देखने की आज्ञा दे दी जाती थी। ऐसी अवस्था में श्वास-प्रश्वास की गति रूक जाती थी और महाराज का शरीर सर्वथा निष्करण हो जाता था। उनके मुखमएडल पर दिव्य आभा खेलने लगनी थी। सहजानन्द को एक से अधिक बार इस अनुपम दृश्य से अपने नेत्रों को तृप्त और पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि महाराज २४ घएटे तक अस-

म्प्रज्ञात समाधि लगा सकते थे।

सहजानन्द को महाराज ने संन्यास-धर्मा और योग विषय की शिक्ता देकर प्रचार के लिये बाहर भेज दिया।

एक दिन महाराणा तथा सहजानन्दादि श्रीसेवा में उपस्थित थे और विविध विषयों
पर वार्त्तालाप हो रहा था कि महाराज ने कहा कि पं सुन्दरलालजी
परोच्चदर्शन श्रा रहे हैं यदि पहले से सूचना दे देते तो यान का उचित प्रवन्ध हो
जाता। महाराणा ने इस पर कहा कि यान का प्रवन्ध श्रव भी हो

जाता। महाराखा न इस पर कहा कि यान का प्रवन्ध अब भा हा सकता है, परन्तु महाराज बोले कि अब तो वह बैलगाड़ी में आ रहे हैं। उस का एक बैल अत है और एक के शरीर पर लाल धब्बे हैं. वह कल यहां पहुँच जायंगे। अगले दिन ६७६

#### सप्तविंश अध्याय

पिंडत सुन्दरलाल उदयपुर पहुँच गये और महाराज का कथन अत्तरशः सत्य निकला। एक दिन दो साधु महाराज से मिलने आये और अनेक विषयों पर उनसे कथनोप-कथन हुआ। जब वह चलने लगे तो महाराज से बोले कि आप श्रनिधकारियों को उप- श्रिधकारी लोगों को ही उपदेश'दिया करें। जो लोग श्राप के व्याख्यानों देश न दिया करें में आते हैं वह सब ही तो अधिकारी नहीं होते। इस का महाराज ने जो उत्तर दिया उस का अभिप्राय यह था कि धर्म के विषय में अधिकारानधिकार का प्रश्न उठाना सर्वथा व्यर्थ है । धर्मोपदेश सुनने का मनुष्यमात्र को अधिकार है। आप की जाति और धर्म के सैंकड़ों और सहस्रों मनुष्य विधर्मी हो रहे हैं और श्राप श्राधकारानधिकार का पचड़ा लिये बैठे हैं। पहले उन्हें तो वचाइये, श्राधकारानधिकार का विचार पीछे होता रहेगा।

महाराज का यह उत्तर कितना महत्वपूर्ण था और इससे इनकी उदारता फैसी विशव रूप में भलकती है, यह मनन करने योग्य है। इसी अधिका-स्प्रधिकारानधिकार का रानधिकार के प्रश्न ने तो स्त्रीजाति और श्रू हों को सदा के लिये विद्या से विचत किया और इसी ने धर्म के महन्तों और ठेकेदारों की गहियाँ स्थापित कीं, जिन्होंने जनता के मस्तिष्कों पर ताले लगा कर देश को रसातल पहुँचा दिया। दयानन्द तो आया ही इसलिये था कि वह इन तालों को तोड़कर मनुष्यों को मानसिक दासता से छुड़ाये और आज दयानन्द से कहा जाता है कि उन तालों को न तोड़ो, बल्कि उन पर अपने ताले और लगा दो । इसे दयानन्द क्यों मानने लगा था।

एक दिन पण्ड्या मोहनलाल ने महाराज से प्रश्न किया कि भारत का पूर्ण हित और जातीय उन्नति कव होगी ?

महाराज ने जो उत्तर दिया उसका सार यह था कि एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष्य बनाय विना ऐसा होना दुष्कर है। इसी लिये मैं चाहता हूँ कि जातीय उन्नति के साधन देश के नृप गए। अपने २ राज्य में धर्म्म, भाषा और भाव में एकता उत्पन्न करें। पं० मोहनलाल ने इस पर आपत्ति की कि जब आप का उद्देश्य एकता उत्पन्न करने का है तो आप मतमतान्तरों का खएडन क्यों करते हैं, इसस तो श्रनैक्य वढ़ता है। महाराज ने उत्तर दिया कि धर्माचार्यों श्रौर नेताश्रों की श्रसावधानी और प्रमाद से जाति के आचार-बिचार, रहन-सहन दूषित हो जाते हैं और भाव एक नहीं रहत । आर्थ्य जाति की यही दशा हुई और यदि इसे संभाला न गया तो यह नष्ट हो जायगी । धर्माचार्यों के प्रमाद के कारण करोड़ों मुसलमान हो गये और अब ईसाई हो रहे हैं। यदि जाति को कडुए उपदेशों के कोड़े से न जगाया गया और कुरीतियों और कुनीतियों को नष्ट न किया गया तो इनकी मृत्यु में सन्देह ही क्या है। मैं यह काम किसी खार्थ से तो कर ही नहीं रहा हूँ । इसके कारण मैं अनेकों कष्ट सहता हूँ, गालियाँ और ईंट पत्थर खाता हूँ, विष तक भी मुभे दिया जा चुका है, परन्तु जाति और धर्म के लिय मैं सब कुछ सहन करता हूँ। महाराज के बचन को सुनकर पण्ड्या मोहनलाल गद्गद होगय यदि २,४ दयानन्द होते और भक्ति रस में सने हुए शब्दों में कहा कि यदि दो चार धर्माचार्य

६७७

भी आपके विचार के हो जायं तो खल्प समय में ही आर्यजाति का बेड़ा पार हो सकता है। उदयपुर के मुसलमान जज मौलवी अब्दुर्गहमान से धर्म विषय में वार्तालाप हुआ। था।

उसका सार हम पाठकों की भेट करते हैं। यह शास्त्रार्थ ११ सितम्बर

मुसलमान जज से सन् १८८२ अर्थान् भाद्रपद कु०१४ सं०१९३९को आरम्भ हुआ और १७ सितम्बर को समाप्त हुआ। निम्नलिखित ७ प्रश्न मौलवी साहव ने किये थे। एक २ प्रश्न पर एक २ दिन कथनोपकथन होता था।

सारा शास्त्रार्थ लिखा गया था और अविकल रूप से पं० लेखराम छन दयानन्द-चरित उर्ह में छपा है। अन्तिम दिवस महाराणा भी शास्त्रार्थ में आये थे और उन्होंने कहा था कि स्वामीजी जो कहते हैं वह ठीक है। मौलवी साहब ब्यथे दुराग्रह करते हैं।

प्रश्न नं० १—भिन्न २ धम्मों की भिन्न २ भाषात्रों में भिन्न २ पुसाकें हैं इससे सिछ होता है कि उनमें से हर एक ही देश के रहने वालों और एक ही

मोलवी के सात प्रश्नों भाषा बोलने वालों के लिये बनी है। कोई ऐसी भी पुस्तक है जो के उत्तर सब मनुष्यों की भाषात्रों पर अधिकार रखती हो और सृष्टि-क्रम

के अनुकूल हो।

महाराज ने उत्तर दिया कि ऐसी पुस्तक वेद है। वह किसी सम्प्रदाय का प्रन्थ नहीं
बिल्क ज्ञान का प्रन्थ है, साम्प्रदायक प्रन्थ पद्मपात से भरे होते हैं और जिसमें पद्मपात
हो वहीं सम्प्रदाय है। वेद की भाषा किसी देश वा जाति विशेष की भाषा नहीं। ऐसी ही
भाषा व्यापक हो सकती है न कि किसी एक देश की भाषा, जैसे आकाश किसी देश विशेष
का नहीं है इसी से सब देशों में व्यापक है। वेद की भाषा विद्या की भाषा है और उसका
बोलने वाला परब्रह्म और सुनने वाल अग्नि, वायु, आदित्य, अद्भिरा, चार ऋषि थे। इन्हीं
ऋषियों ने परमेश्वर से वेद को सुनकर दूसरों को सुनाया। इनको वेद इस कारण दिया था
कि वह ही पुग्यात्मा और सर्वोत्तम थे, परमेश्वर ने उन्हें वेद की भाषा का भी ज्ञान दे दिया
था। इसका प्रमाण यह है कि विना कारण के कार्य नहीं होता, ब्रह्मादिक अनेक ऋषियों
की साची है और वेद स्वतःश्रमाण हैं।

मौलवी—ऐसी वार्त तो सब मतों वाल अपनी २ पुस्तका के विषय में कहते हैं। स्वामीजी—ऐसी बात दूसरे मत की पुस्तकों में नहीं हैं और न वह सिद्ध ही कर सकते हैं।

्र मौलवी—सब किताब वाले सिद्ध कर सकते हैं ।

स्वामीजी—मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मत वाल ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते और यदि कर सकते हैं तो वतलाइये कि मुहस्मद साहव के पास कुरान कैसे पहुँचा।

मौलवी - जैसे चार ऋषियों के पास बेद आया था।

मौलवीसाहब ने बिना सोचे एसा कह दिया। कुरान के मुहम्मद साहब के पास पहुँचने की तो विचित्र गाथा है। वह मुहम्मद साहब के हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ जैसे वेद चार ऋषियों के हृदय में प्रकाशित हुए थे। उसकी आयतों को तो जिब्राईल फरिश्ता उनके पास लाया करता था और इस सब ही मुसलमान मानत हैं।

प्रश्न नं २ - सारी दुनिया के मनुष्य एक ही वंश के हैं वा पृथक २ के।

#### सप्तविंश अध्याय

उत्तर—एक वंश के नहीं, ष्टथक् २ वंश के हैं। सृष्टि की आदि में उतने ही जीव मनुष्य का शरीर धारण करते हैं जितने गर्भ सृष्टि में इस योग्य होते हैं और वह अनेक होते हैं। इसका प्रत्यच्च प्रमाण यह है कि अब भी सब अनेक माँ-बाप की सन्तान हैं। यह बात प्रत्यचादि ८ प्रमाणों से भी सिद्ध है।

मौलवी साहब ने आठों प्रमाणों के लक्षण पूछे जो उन्हें बता दिये गये। फिर अन्य प्रश्नों के उत्तर में महाराज ने कहा कि मनुष्यों के मुखादि अवयव एक से हैं, परन्तु उनके रंगों और शरीर की लम्बाई आदि में भेद हैं। यह भेद एक ही माँ बाप की सन्तानों में भी पाये जाते हैं। एक ही देश और जाति में भी पाये जाते हैं।

मौलवी - कई जातियाँ जैसे हिन्दी, हवशी, चीनी आदि एक दूसरे से भिन्न हैं। उनको आकृति एक दूसरे से नहीं मिलती । चीनियों के दाढ़ी नहीं होती और तिकोने मुँह के हाते हैं!

स्वामीजी—उनमें भी भेद हैं। देश, काल, माता पिता के शरीर, रज बीर्य और वात, पित्त, कक के संयोग-वियोग के कारण भी भेद हो जाते हैं।

मौलवी—संसार में तीन प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। एक वह जिनके दाढ़ी होती है जैसे हिन्दी, किरंगी, दूसरे वह जिनके दाढ़ी नहीं होती जैसे चीनी, तीसरे वह जिन के वाल घूंघर वाले होते हैं, जैसे हबशी तो किर मनुष्यों के तीन ही भेद हुए।

स्वामीजी-भूटियों को किस में रक्योगे, वह तीनों से नहीं मिलते ?

मौलवी — जैसा भेद इन तीनों में है वैसा इनमें नहीं। इसका कारण भिन्न २ जातियों का सिम्मश्रण हो सकता है !

प्रश्न नं० २-- मनुष्य की उत्पत्ति कब से है और अन्त कब होगा।

उत्तर - १ अरब ९६ करोड़ कई लाख वर्ष मनुष्य की उत्पत्ति की हुए। और २ अरब वर्ष से कुछ ऊपर और रहेगी। इस का प्रमाण विद्या और ज्योतिःशास्त्र से है और विस्तार पूर्वक अपवेदादिभाष्य-भूमिका में लिखा है।

त्रश्न नं० ४ — आप धर्म के नेता हैं वा ज्ञान के, अर्थान् आप किसी मत को मानते हैं वा नहीं।

खामीजी-जो वर्म्भ ज्ञान से सिद्ध हो उसे मानता हूँ।

मौलर्वा - आप ने कैसे जाना कि परमेश्वर ने चारों ऋषियों को वेद पढ़ाया।

स्वामीजी—वेदों को देखने और आप्त पुरुषों की सान्ती जो उनके ब्रन्थों और परम्परा से हम सक पहुँची है।

मौलवी—परसों यह निश्चय हो गया था कि उत्तर युक्तिपूर्वक होंगे न कि प्रन्थों के प्रमाणों के प्राधार पर, फिर आप प्रन्थों का उद्धेख क्यों करते हैं।

स्वामीजी--युक्तिसंगत बात चाहे मौखिक हो चाहे लिखित। इसे सब बुद्धिमान् मानते हैं और आप भी मानते होंगे।

मौलवी--परमेश्वर का चार ऋषियों को वेदों की शिचा देना युक्ति वा बुद्धि से कैसे सिद्ध होता है।

स्वामीजी---विना कारण के कार्य नहीं हो सकता। अतः ज्ञान का भी कोई कारण होना ६७९

चाहिये। और वह अनादि और अनन्त होना चाहिये। ऐमा कारण परमेश्वर ही हो सकता है। जैसे परमेश्वर जगन् का निमित्त कारण है उसी प्रकार वह ज्ञान का भी कारण है। यदि वह ऋषियों को वेद का ज्ञान जो सृष्टिक्रम के अनुकूल है, न देतातों वह आगे को न चलता। परमेश्वर ने एक २ ऋषि को एक २ वेद अलग २ और क्रमशः पढ़ाया क्यों कि एक ही समय में वे सारे वेद नहीं पढ़ सकते थे, उनकी युद्धि परिमित शक्ति वाली थी। जितना समय उनकी युद्धि की शक्ति के अनुसार अपेत्तित था उतने समय में ही पढ़ाया। वेद का प्रकाश शब्दार्थ-सम्बन्धपूर्वक ऋषियों के हृदय में परमेश्वर ने किया। उनके लिये सर्वव्यापक होने से जिह्ना आदि उपकरणों की आवश्यकता न थी। परमेश्वर ऋषियों के आत्मा में भी था। अतः उसने उसके आत्मा में शब्द और उनके अर्थों का ज्ञान दिया। यदि परमेश्वर उनके आत्मा से पृथक होता तो शब्दों को बोलने और सुनाने की आवश्यकता होती। वेदों के चार बाह्मण ही बासव में पुराण हैं जो वेद के अनुकूल होने की सीमा तक ही माननीय हैं। आधुनिक पुराण प्रन्थ भागवत आदि साम्प्रदायिक मतवाद के प्रनथ होने से अप्रामाणिक हैं। धम्मे वह है जो पञ्चपातरहित, न्याययुक्त, सत्यसम्य और असत्य से पृथक हो। वेद ऐसे ही धम्मे का उपदेश करता है और यही आय्यों का धम्मे है।

मोलबी-पन्नपात आप किस कहते हैं।

स्वामीजी जो अज्ञानवश वा काम, क्रोध, लोभ, मोह, कुलंगित से अपने स्वार्थ के कारण सत्य और न्याय को छोड़ कर अंगीकार किया जावे उसी का नाम पन्नपात है।

मौलवी—यदि कोई पत्तपात से रहित हो और आर्यन हो तो आर्य उसके साथ खान-पान व विवाह का सम्बन्ध उसी प्रकार करेंगे वा नहीं जिस प्रकार वह आपस में करते हैं।

स्वामीजी—खान-पान, विवाह आदि का सम्बन्ध धर्म्म वा अधर्म से नहीं है, यह तो देशाचार और जाति के व्यवहार से हैं। परन्तु दूसरे धर्म वालों से ऐसा वर्ताव करना हानि-कारक ही होता है। यदि कोई विद्वान् ऐसा करें भी तो उसकी जाति के लोग उससे घृणा करने लगेंगे और फिर जाति उस लाभसे विचत रह जावनी जो उसकी विद्या से उसे पहुँचता।

प्रश्न नं ५ ५ - जैसे अन्य मत वाले अपनी २ धर्मपुस्तक और उसकी भाषा को सर्वो-त्तम वताते हैं और जिस प्रकार की युक्ति देते हैं आपने भी वेदों के विषय में ऐसा ही किया वेदों की कोई विशेषता प्रकट न की।

स्वामीजी—हम इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं कि वही पुस्तक मर्वज्ञ ईश्वरोक्त हो मकती है जो प्रत्यचादि प्रमाणों से सिद्ध और सृष्टिकम के अनुकूल हो। ऐसी पुस्तक कंबल वेद ही हैं। मुख्य मत यह हैं पौराणिक, जैन, यहूदी और ईसाई और कुरानी। इन सब में ही असम्भव वातें हैं। पौराणिक एक शरीरवारी व्यक्तिसे जगन् की उत्पत्ति मानते हैं, परन्तु शरीर बहुत सी वस्तुओं के संयोग से बनता है और स्वयं सृष्ट पदार्थ है वह जगन् का सृष्टा कैसे हो सकता है, जैनी जगन् का न आदि मानते हैं न अन्त। परन्तु जगत् एक संयुक्त पदार्थ है, अतः उसकी उत्पत्ति भी है और बिनाश भी। यहूदी, ईसाई और मुसलमान अभाव से भाव मानते हैं जो कभी हो नहीं सकता।

प्रश्न नं ६—आप किन २ वस्तुओं को अनादि मानते हैं। स्वामीजी-परमात्मा, जीव और जगन के उपादान कारण प्रकृति को, साधारण कारण

#### सप्तविंश अध्याय

काल व त्राकाश, तथा समवायी कारण को । परमात्मा जगत् का निमित्त कारण है । कोई ऐसी जात वस्तु नहीं जिसके यह चारों कारण न हों ।

मौलवी साहव - संभव है कि जगन् का ( उपादान ) कारण जिसे आप अनादि

कहते हैं किसी अन्य कारण का कार्य्य हो।

स्वामीजी - अनादि कारण उसी का नाम है जो किसी का कार्य न हो । सब वैज्ञा-निक मानते हैं कि जहाँ तक किसी बस्तु की अबस्था परिवर्तित हो सकती है या जहाँ नक उसका विभाग हो सकता है उससे आगे की दशा को कारण कहते हैं।

प्रश्न नं ७--यदि वेद ईश्वरोक्त होते तो इनका लाभ संसार के सब मनुष्यों को पहुँचना

चाहिये था जैसे सूर्य्य, जल, वायु का लाभ सत्र को पहुँचता है।

स्वामीजी - सूर्यादि की भांति वदों का लाभ भी सब को पहुँचता है क्योंकि धर्मी ख्रौर विद्या के बन्धों का ख्रादिकारण वेद ही हैं। ख्रन्य सब पुरू के वेदों से पीछे बनी हैं। वेदों में किसी का खराइन मराइन नहीं है। जैसे वैज्ञानिक सूर्यादि से ख्रधिक उपकार लेते हैं वैसे ही वेद के पढ़ने वाले वेदों से ख्रधिक उपकार लेते हैं। वेदों से ख्रधिक प्राचीन कोई पुस्तक संसार भर में नहीं है। वेदों की भाषा सब भाषात्रों का मूल है। जब वाईबल कुरान ख्रादि नहीं बने थे तब वेदों के ख्रतिरिक्त कोई पुस्तक मानने योग्य थी ही नहीं। वेद सृष्टि के ख्रादि में ऋषियों को दिये गये थे ख्रतः यह कहना नहीं बन सकता कि कोई समय ऐसा नहीं था जब सब मनुख्यों ने वेदों को माना हो।

यह धर्मालाप यहीं समाप्त हो गया।

उदयपुर से महाराज ने वायू दुर्गाप्रसाद रईस फर्फखाबाद को मार्गशीर्ष वदी १४ संवत् १९३९ को नाटक के निषय में अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की थी (भारत सुदशा प्रवर्त्तक में) नाटक का विषय तो नाम मात्र भी नहीं आना चाहिये, जो अच्छा विषय भी लिखना होतो वह प्रश्नोत्तर व अन्य प्रकार से लिखा जावे। नाटक नाम तमाशे का है क्योंकि तुम्हारे नाटक को देख कर लखनऊ के समाज में नाटक का व्याख्यान ही होने लगा। जब हम ने मनह किया तो कहने लगे कि अपने फर्फ खाबाद समाज के पत्र में नाटक क्यों छपता है। यह नाटक से विगाड़ का उदाहरण है।

एक दृसरे पत्र में महाराज ने लाव कालीचरण रईस फर्रुखाबाद को लिखा था कि तुम त्रार्यसमाज के पत्र में नाटक का विषय मत छापो, यह अनुचित बात है। यह त्रार्थ-समाज है भडुद्या समाज नहीं जो तुम नाटक का विषय छापत हो। ऐसा करना भडुत्रा-

पन की बात है।

महाराज ने अपनी दित्य दृष्टि से देख लिया था कि राष्ट्र-निर्माण के लिये एक लिपि और एक भाषा का होना परम आवश्यक है इसके लिये वह देवनागरी लिपि और आर्य भाषा (हिन्दी) को ही उपयुक्त समक्तं थे, इस कारण उन्होंने अपने बन्ध आर्यभाषा में लिखे। सन् १८८२ में सरकार ने एक कमीशन नियत किया था कि सरकागी दफ्तरों में कौनसी लिपि रक्खी जावे। खामीजी ने भी इसके लिये यह किया था। एक पत्र में उन्होंने बाबू दुर्गाप्रभाद रईस कर्फखावाद को उदयपुर से शुद्ध श्रावण सु॰ ३ संवत् १९३९ को निम्न प्रकार लिखा था कि आज कल सर्वत्र अपनी आर्यभाषा के राजकार्य्य में प्रवृत्ति होने के

६८१

क्यर्थ ( भाषा के प्रचारार्थ जो कमीशन हुआ है उसमें ) पंजाब आदि अहातों से मेमोरियल भेजे गये हैं परन्तु मध्यप्रान्त फर्फखाबाद, कानपुर, बनारस आदि स्थानों से नहीं भेज गये । ऐसा ज्ञात हुआ है और गत दिवस नैनीताल की सभा की छोर से एक इसी विषय में पत्र श्राया था। उसके श्रवलोकन से निश्चय हुआ कि पश्चिमोत्तर देश से मेमोरियल नहीं गये श्रीर हम को लिखा है कि साप इस विषय में प्रयत्न की जिये। अब कहिये हम अकेल सर्वत्र कैसे घूम सकते हैं। जो यही एक काम हो तो कुछ चिन्ता नहीं है, इसलिये आप को अति उचित है कि मध्य देश में सर्वत्र पत्र क्षेज कर वनारस आदि स्थानों से और जहां २ परि-चय हो सब नगर व यामों में मेमोरियल भिजवाइये । यह काम एक के करने का नहीं छौर अवसर चूके वह अवसर आना दुलर्भ है। जो यह कार्च्य सिद्ध हुका तो आशा है कि मुख्य

सवार की एक नीव पड़ जायेगी।

स्वामीजी कभी २ अपने अनुयायियों की अकर्मएयता पर खिन्न हो उठने थे। ऐसी ही अकर्मण्यता के ऊपर ला॰ कालीचरणजी के विषय में उन्होंने वा॰ दुर्गाधसाद की उप-र्य्युक्त पत्र में लिखा था कि वड़े आश्चर्य का विषय है कि पुकारत तो हैं हमारी उन्नति हो परम्तु जब उन्नतिकारक विषय छा पड़ता है तब ऐसे निरुत्साही और भयातुर होकर चुप-चाप बैठ रहते हैं। क्या ऐसी ही बातों से उन्नति होने की आशा करते हैं ! देखिये लाला कालीचरणजी ने प्रथम चिट्टी पर चिट्टी भेजी ऋौर बड़ी शीवता के साथ लिखा कि ( मुरादाबाद वाल जगन्नाथदास निर्मित प्रश्नोत्तरी के ) विस्तारपूर्वक उत्तर प्रभागों के साथ भेजिये। जब हमने वेदभाष्य के काम को छोड़ प्रमाणसहित उत्तर लिख रिजस्ट्री कराके भेज दिये और उसके साथ एक पत्र भेजा कि शीब छपवाकर प्रसिद्ध कर दो। उस शीधता का फल यह हुआ कि अब दो महीने व्यतीत हुए एक अन्तर भी नहीं छपवाया। लिखा कि प्रेसएक्ट होने वाला है उसको देखे पश्चात् छपवावेंगे। यह उनको केवल किसीके वहकाने से भ्रममात्र हुआ है क्योंकि जो ऐसा होता तो भारतिमत्र आदि में अवस्य अपना, अथवा अन्य पुरुषों के द्वारा भी सुनने में व्याता, सो केवल प्रेस एक्ट के भ्रम होने से इर गये हैं। भला ऐसे ऐसे सद्यःकर्त्तव्य कर्मी के करने में भ्रम मात्र से डर कर निरुत्साही हो जाना श्रवनित का कारण नहीं तो क्या है ?

हम नहीं कह सकते कि क्या कारण था जिससे महाराज को ऋपना स्वोकारपत्र लिस्वनं की वड़ी चिन्ता थी। जब महाराज जुलाई-सितम्बर सन स्वीकार-पत्र लिखने १८८० में मेरठ में थे तब भी उन्होंने परोपकारिगी सभा का स्था स करना सोचा था और उसके नियमादि की पागडुलिपि भी तैयार की की चिन्ता गई थी, परन्तु उस समय उसकी रजिस्त्री नहीं हो सकी थी। यह

सङ्करप महाराज का शिथिल नहीं हुआ था ऋौर वह उनका लक्ष्य वना रहा था अतः जी वह उदयपुर विराज रहे थे तो उन्होंने अधिक विलंब करना उचित न समसा और फाल्गुन क्रष्ण ५ सं० १९३९ = २७ फरवरी सन् १८८३ को 'स्वीकार-पत्र' लिखकर राज्योंनेयम के श्रमुसार उसे रजिस्ट्री कर दिया । हो सकता है कि महाराज को यह ज्ञान हो गया हो कि उनका शरीर अधिक दिन रहने वाला नहीं है। मैडम व्लैवैटस्की ने उनके परम पद्रप्राप्त के पश्चात लिखा था कि महाराज ने उनसे कहा था कि मैं सन् १८८३ का अन्तः न दंखुँसा ।

#### सप्तविंश श्रध्याय

अन्यथा यह समक्त में नहीं आता कि ऐसे समय जब कि वह खस्थ थे इतने दिन पहले से उन्हें यह चिन्ता क्यों थी। यदि वह रूग्ण होते तो हमें इस चिन्ता का कारण दूँ ढने की आवश्यकता न होती।
—संग्रहकत्ता

स्वीकार-पत्र

में स्वामी द्यानन्द सरस्वती निम्नलिखित नियमों के अनुसार तेईस सज्जन आर्य पुरुपों की सभा को वस्न, पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि अपने सर्वस्व का अधिकार देता हूँ और उसको परोपकार-सुकार्य में लगाने के लिये अध्यत्त बनाकर यह 'स्वीकार-पत्र' लिखे देता हूँ कि समय पर काम आवे।

इसु सभा का नाम परोपकारिएा सभा है और निम्नलिखित तेईस महाशय इसके

मभासद् हैं।

१—श्रीमन्महाराजाधिराज महिमहेन्द्र यावदार्य-कुलकमलदिवाकर महाराणाजी श्री १०८ सज्जनसिंहजी वर्मा जी० सी० एस्० स्त्राई० उदयपुराधीश राज मवाइ सभापित ।

२—लाला मूलराज साहब एम्० ए० एक्स्ट्रा असिस्टैंट कमिश्नर प्रधान आर्यसमाज लाहीर, उपसभापति ।

३—श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी राज मेवाड् मंत्री १।

४-- लाल रामशरणदास रईस व उपप्रधान आर्यसमाज मेरठ मंत्री २।

५-पगड्या माहनलाल विष्णुलालजी शर्मा उदयपुर जन्मस्थान मथुरा, उपमंत्री ।

६ – श्रोमन्महाराजाविराज श्री नाहरसिंहजी वर्मा शाहपुराधीश समासट्।

७—श्री राव तस्तसिंहजी बेदले, राज मेवाड़ ।

८—श्री मद्राजराया श्री फतहसिंहजी वर्मा, भीलवाड़ा ।

९-श्री मद्रावत श्री ऋर्जुनसिंहजी वर्मा, आसीन्द ।

१० - श्रीमन्महाराज श्री गजिसहजी वर्मा, उदयपुर।

११ - श्रीमद्रावत बहादुरसिंहजी वर्मा, मसूदा जिला अजमेर।

१२-रावबहादुर पं० सुन्दरलाल सुप्रिटेंडेंट वर्कशाप अलीगढ़, आगरा ।

१३-राजा जयकृष्णदास सी० एस्० आई० डिप्टी कलक्टर विजनौर, मुरादावाद ।

१४ - साहू दुर्गाप्रसाद, कोपाध्यत्त आर्यसमाज फर्मवाबाद ।

१५—साहू जगन्नाथप्रसाद फर्रुखाबाद ।

१६ — सेठ निर्भयराम प्रधान त्र्यार्यसमाज फर्रुखाबाद व्यावर राजपूताना ।

१७-लाला कालीचरण रामचरण मंत्री आर्यसमाज फर्रुखाबाह ।

१८ - वाबू छेदीलाल गुमाश्ते कमसरियट छावनी मुरार खालियर ।

१५-लालो साईदास मंत्री आर्यसमाज लाहौर।

२०--वाबू माधवदास मंत्री त्रार्यसमाज दानापुर ।

२१--राव बहादुर राजागल राजेश्वरी पं० गोपालराव हरिदेशमुख मेम्बर कौन्सिल गवर्नर वम्बई व प्रधान ऋार्यसमाज बम्बई पूना ।

२२--राव वहादुर महादेव गोविन्द रानडे जज पूना ।

२३-पिएड्त श्यामजीकृष्ण वर्मा प्रोफेसर संस्कृत, यूनिवर्सिटी त्राक्सकोर्ड लगडन, बम्बई । ६८३

### स्वीकार-पत्र के नियम

(१) उक्त सभा जैसे कि मेरी जीवितावस्था में मेरे समस्त पदार्थों की रचा करके निम्निलिखित परोपकार के कामों में लगाने का अधिकार रखती है वैसे ही मेरे पीछे अर्थात् सरने के पश्चात भी लगाया करे:—

[१ ] वेद् और वेदाङ्गादि शास्त्रों के प्रचार अर्थात् उनकी व्याख्या करने कराने,

पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपवाने आदि में।

[२] वदाक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात् उपदेशक मगडली नियत करके देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में भेजकर सत्य के प्रहण और असत्य के त्याग आदि में।

[ ३ ] आर्यावर्त्त कं अनाथ और दीन जनों की शिक्षा और पालन में खर्च करे

अर्थार करावे।

(२) जैसे मेरी उपस्थित में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वैसे ही मेरे पीछे तीसरे या छठे महीने किसी सभासद को वैदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब समभने और पर-तालने के लिये भेजा करे और वह सभासद वहाँ जाकर कुल आमदनी और खर्च की जांच परताल किया करे और उसके नीचे अपने हस्ताच्तर करें और इस परताल की एक श्र्यात प्रत्येक सभासद के पास भेजे और यदि यन्त्रालय के प्रवन्ध में कुछ ब्रुटि देखे तो उस के सुधार के लिये अपनी सम्मति लिख कर प्रत्येक सभासद के पास भेज देवे और प्रत्येक सभासद को उचित है कि अपनी २ सम्मति सभापति के पास लिख भेजे और सभापति सब की सम्माते से यथांचित प्रबन्ध करे, इस कार्य में कोई सभासद आलस्य या अनुनित व्यवहार न करें।

(३) इस सभा को उचित है कि जैसा यह परम धर्म और परमार्थ का काम है वैसा

ही उसको उत्साह, पुरुषार्थ, गम्भीरता और उदारता से करे।

- (४) प्रागुक्त तेईस आर्य सजनों की सभा मेरे पीछे सब प्रकार मेरी स्थानापन्न समभी जावे अर्थात् जो अधिकार सुभे अपने सर्वस्वका है वही अधिकार सभा को है और होगा। यदि उक्त सभासदों में से कोई सभासद् स्वार्थ में पड़कर इन नियमों के विरुद्ध काम करे या कोई अन्य मनुष्य हस्तचेष करे तो वह सर्वथा भूठा समभा जाय।
- (५) जैसे इस सभा को वर्त्तमान समय में मेरी श्रीर मेरे सब पदार्थी की यथा-शक्ति रचा और उन्नित करने का भी अधिकार है वैसे हो मेरे मृतक शरीर के संस्कार का भी अधिकार है। अथान जब मेरा शरीर छूटे तो न उसको गाड़े, न जल में बहाब, न जंगल में फेंक, सिर्फ चन्दन की चिता बनवाबे और जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, पाँच सेर कपूर, अद्राई मन अगर, तगर और दस मन काष्ट लंकर बेद के अनु-मार जैसा कि संस्कारविधि पुस्तक में लिखा हैं वेदि बनाकर बेद मन्त्रों से जो उसमें लिखे हैं भम्म करें। इसके सिवाय और कुछ बेद के विरुद्ध न करें और जो उस समय इस सभा के कोई सभासद् उपस्थित न हों तो जो कोई उस समय उपस्थित हो बही यह काम करे और जितना धन इस में लगे उत्ना सभा से ले लेवे श्रीर सभा उसको दे देवे।

(६) अपने जीवन में मैं और मेरे पीछे यह सभा इस बात का अधिकार रखती ६८४ है कि जिस सभासद् को चाहे पृथक् करके किसी और योग्य सामाजिक आर्य पुरुष को उसका स्थानापन्न नियत कर दे। परन्तु कोई सभासद् सभा से तब तक पृथक् न किया

जायता, जब तक उसके काम में कोई अनुचित चेष्टा न पाई जाय।

(७) मेरे सदृश यह सभा सदा खोकार-पत्र की व्याख्या या उसके नियमों का पालन या किसी सभासद् के पृथक करने और उसके स्थान में अन्य सभासद् को नियत करने या मेरे आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यक्न में वह उद्योग करे, जो सब सभासदों की सम्मति से निश्चय और निर्णय हो या होवें और यदि सभासदों की सम्मति में विरोध रहे तो बहुसम्मति के अनुसार काम करें और सभापति की सम्मति को सदा द्विगुण समर्भे।

(८) किसी दशा में भी यह सभा तीन से ऋधिक सभासदों का ऋपराध के सिद्ध होने पर भी पृथक् न कर सकेगी जबतक कि उनकी जगह में और सभासदों को नियत न करले।

(९) यदि किसी सभासद् का देहान्त हो जाय या वेदोक्त धर्म को छोड़ कर उक्त नियमों के विरुद्ध चलने लगे तो सभापति को उचित है कि सब सभासदों की सम्मति से उस को पृथक् करके उस की जगह में किसी और योग्य वेदोक्त धर्मेयुक्त आर्य पुरुप को नियत करें, परन्तु उस समयतक साधारण कामों के ऋतिरिक्त कोई नया काम न छेड़ा जाय।

(१०) इस सभा को अधिकार है कि सब प्रकार का प्रयन्ध करे और नये उपाय सोचे । परन्तु यदि सभा को अपने परामर्श और विचार पर पूरा पूरा निश्चय और विश्वास न हो तो समय का निर्धारण कर के लेख द्वारा सम्पूर्ण आयसमाजों से सम्मति ले और वहु-

पज्ञानुसार उचित प्रबन्ध करे।

( ११ ) प्रबन्ध का घटाना बढ़ाना या स्वीकार या ऋस्वीकार करना या किसी सभासद् को पृथक् वा नियत करना या आमदनी व खर्च की जांच-परताल करना या अन्य हानि-लाभ सम्बन्धी विषयों को सभापति वर्ष भर में या छः महीने में छपवाकर चिट्ठी के द्वारा सब सभासदों में प्रचारित करे।

( १२ ) यदि इस स्वीकार पत्र के विषय में कोई भगड़ा उठे तो उस को राजगृह में न ले जाना चाहिये किन्तु जहाँ तक हो सके यह सभा अपने आप उसका निर्ण्य करे। यदि श्रापस में किसी प्रकार निर्ण्य न हो सके तो फिर न्यायालय से निर्ण्य होना चाहिय।

( १३ ) यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आर्य पुरुष को पारितोषिक देना चाहूँ श्रौर उसकी लिखत पढ़त कराकर रिजस्टरी कराहुँ तो सभा को चाहिय कि उसको माने श्रौर दे।

( १४ ) मुक्ते और मेरे पीछे सभा को सदा अधिकार है और रहेगा कि उक्त नियमों को देश के किसी विशेष लाभ और परोषकार के लिये न्यूनाधिक करे।

हस्ताच्र-द्यानन्द सरस्वती

पुत्र जनम के हर्प में महाराणा ने ५००) अनाथालय आर्य्यसमाज कीरोजपुर को और इसके आंतरिक्त १००) उक्त अनाथालय की सूई का काम करने वाली महारागा का पुत्र- कस्यात्रों को दान दिये थे। १२००) वेदभाष्य की सहायता में और एक बढ़िया शाली चादर महाराज को और १००) और एक साधा-जनम पर दान रण दुशाला रामानन्द ब्रह्मचारी को दिया था। इसका उल्लेख महा-राज ने अपने ४ मार्च सन् १८८३ के पत्र में जो उन्होंने चित्तौड़ से राजा दुर्गाप्रसाद रईस ६८५

कर्रसाबाद को लिखा था, किया है। उसमें महाराणा के महाराज से मनुस्मृति आदि पढ़ने, स्वीकार पत्र के लिखे जाने महाराणा को दिनचर्या का उपदेश करने तथा महाराणा के उपराक्त दान का वर्णन करने के पश्चात् अन्त में महाराज ने लिखा है "वैदिक धर्म्म की प्रथम ही रुचि थी अब विशेष कर हुई। जैसे श्रीमान् आर्यकुलदिवाकर सुशीलता, कृतज्ञता, सुस-भ्यता, प्रसन्नता, ज्ञानता आदि शुभगुण कर्म स्वभाव युक्त मैंने देखे वैसे बहुत विरले होंगे।"

जब महाराज ने महाराणा से विदालेंनी चाही तो महाराणा ने २०००) महाराज की

भेंट किये, परन्तु महाराज उनके स्वीकार करने पर सहसत न हुए!

विदा-समय सम्मान महाराणा ने कहा कि हम तो इन्हें रख नहीं सकते क्योंकि इन्हें आप की सेवा में भेंट करने का सङ्करप कर चुके हैं । तब महाराणा के

स्राप्तह पर महाराज ने कहा कि यह रूपया परोपकारिए। सभा को दे दिया जाय। उस समय तक उक्त सभा का कोई निधि न था। स्रतः यह निश्चय हुस्रा कि एक निधि वैदिकनिधि के नाम से स्थापित किया जाय स्थौर उसी में यह रूपया जमा किया जाय, सुतराम, ऐसा ही किया गया। वह रूपया राजकोप में उक्त निधि के नाम से जमा कर दिया गया। पीछे स्थाकर स्थौर रूपया भी जो स्थन्यत्र जमा था इसी कोष में जमा कर दिया गया।

उदयपुर से चलतं समय महाराणा ने कहा कि यदि आप पड्-दर्शन का भाष्य करें महाराणा का विद्या-प्रेम राज ने उत्तर दिया कि पहले तो हमें वदों का भाष्य करना है।

चलतं समय महाराणा न एक मानपत्र खहस्ताचरयुक्त महा-

मान-पत्र राज को दिया जो इस प्रकार था:-

स्वस्ति श्री सर्वोपकारार्थ कारुणिक परमहंस परित्राजकाचार्य्यवर्य्य श्री ५ श्रीमह्या-

नन्द सरस्वती यतिवर्थ्येषु इतः महाराणा सज्जनसिंहस्य नतिततयः समुहसन्तु ।

इदन्तु, आप का अठै सात माम का निवास सृचित्त अत्यन्त आनन्द में रह्यो क्यांिक आप की शिक्षा को प्रकार श्रेष्ठ और उन्नित दायक है और आप का संयोग सृं ही न्याय धर्मादि शारीिर कार्य्य में निस्सन्देह लाभ प्राप्त होवा की महां का सभ्य जना सिहत हद आशा हुई कारण कि शिक्षा और उपदेश वाँ का श्रेष्ठ पुरुषों का हद होवे है जो स्वकीय आचरण भी प्रतिकृत नहीं राखे सो आप में यथार्थ मिल्यो, अब महे आप का वियोग का मंयोग तो नहीं चाँवाँ हाँ, परन्तु आपका शरीर अनेक पुरुषों के उपकारक है जीसूँ अवरोध करणा अनुचित है, तथापि पुनरागमन सूँ आप भी महाँ का चित्त ने शीध अनुमोदित करेगा इत्यतम्।

हस्तान्तर महाराणा सज्जनसिंहस्य

महाराणा ने महाराज को स्रितिसम्मान पूर्वक विदा किया। महाराज १ मार्च को नींबाह ड्रा पहुँचे स्रौर वहाँ से चित्तौड़ पधारे। चित्तौड़ में स्रापका निवास सात मार्च सन १८८३ ई० तक रहा। इतने में राजाधिराज शाहपुरे का पत्र ले जर उनके भेजे हुए पुरुष महाराज को शाहपुरा लिवा ले जाने के लिये स्राग्ये स्रौर स्राग्य उनके साथ शाहपुरा के लिये चल पड़े।

# अष्टाविंश अध्याय

# फान्गुन संवत् १६३६-कार्त्तिक संवत् १६४०

न जाधिराज श्री नाहरसिंहजी शाहपुराधीश ने महाराज के दर्शन चित्तौड़ में किये थे जब कि वहां लार्ड रिपन का दुर्बार हुआ। था। उसी समय वह महाराज के श्रद्धाल भक्त बन गये थे श्रौर उसी समय उन्होंने महाराज से शाह-शाहपुरा परा पधारने की प्रार्थना की थी। महाराज ने उसे खीकार करते हुए कह दिया था कि श्रवसर प्राप्त होने पर श्रावेंगे। श्रतः जब राजा-धिराज को यह सूचना मिली कि महाराज उदयपुर से विदा होकर चित्तीड़ में विराजमान हैं, तो उन्होंने तुरन्त अपने विश्वस्त कर्मचारियों को उनके लिवालान के लिए भेजा और एक लिखित प्रार्थनापत्र भी श्रीसेवा में प्रेपित किया । महाराज पहले ही शाहपुरा पधारना स्वी-कार कर चुके थे, अतः राजाधिराज के भक्ति और प्रेम देख कर वह उनके कर्मचारियों के साथ शाहपुरा के लिए चल पड़े। रूपाहेली स्टेशन तक तो रेल में गये और वहां से राजाधिराज के भेजे हुए यान पर फाल्गुन कृष्णा १५ संवत् १९३९ अर्थात् ९ मार्च १८८३ को शाहपुरा पहुंच गये। राजाधिराज ने महाराज के निवास के लिए राजकीय बाग में समुचित प्रबन्ध कर रक्खा था और डर आदि लगवा दिये थे, महाराज वहीं ठहर गये। सारंकाल को राजाधिराज भी परिषद्वर्ग सहित श्रीसेवा में उपिथत हुए । अन्य प्रतिष्ठित नागरिक भी दर्शनों को आये । उस दिन दो घंटे तक महाराज और राजाधिराज का प्रेमालाप होता रहा। पाँच दिन तक इसी प्रकार परस्पर वार्तालाप हुआ किया । फिर यह निश्चय हुआ कि राजाधिराज सायङ्काल के ६ बजे से रात्रि के ९ बजे तक श्रीसेवा में उपिश्वत रहा करें जिस में १ घंटे तक तो धर्म-विषय पर प्रश्नोत्तर श्रीर २ घंटे तक पढ़ना हुआ करे। तदनुसार राजाधिराज ने श्रीचरणों में बैठ कर मनुस्मृति (प्रचिप्त श्लोकों को छोड़ कर) तथा पात जल योगशास्त्र तथा वैशेषिक दर्शन का कुछ भाग पढ़ा। प्रातःकाल जब महाराज भ्रमण को जाया करते थे तो कभी २ राजाधिराज भी उनके साथ चले जाते थे श्रीर उनसे एकान्त में प्राणायाम विधि सीखा करते थे।

६८७

महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित महाराज ने एक होनहार ब्राह्मण कुमार को संन्यास दिया था और उसका नाम ईश्वरानन्द रक्खा था और उसी समय उसे विद्योपार्जन के लिये वाह्यणकुमार का . प्रयाग भेज दिया था श्रीर वैदिक यन्त्रालय के मैनेजर को लिख दिया संन्यास-दान था कि जब तक वह पढ़ता रहे उसे ५। रू० मासिक मिलता रहे। महाराज का यह नियम था कि मध्यान्ह के भोजन के पश्चात श्रीष्मकाल में १६ मिनट श्रौर शीतकाल में १४ मिनट निदा लिया करते थे। निदा निद्रा पर ऋधिकार उनके इतनी वशवर्तिनी थी कि लेटने के कुछ चएए पश्चात् ही वह गाड़ निद्रा से अभिभूत हो जाते थे और घड़ी की सुई के १६ मिनट पर पहुँचते ही १७ वें मिनट में अंगड़ाई लेकर उठ बैठते थे और २-३ मिनट में हाथ मुँह धोकर वेदभाष्य के कार्य्य में लग जाते थे। भृत्य लोग भी महाराज के नियत समय पर शय्या-त्याम करने से परिचित हो गये थे और वह घड़ी की सुई की १६ मिनट पर पहुँचते ही मूँह हाथ धुलाने का जल ठीक करके रख दंते थे। एक दिन कुछ लोग महाराज के पास आये और कहने लगे कि यहाँ रामसनेहियों के महन्त हिम्मतराम रहते हैं, आप का यदि उनसे शास्त्रार्थ हो जाय हम शास्त्रार्थ से क्या तो उत्तम है। महाराज ने कहा कि हम शास्त्रार्थ के लिए उदात हैं, उन्हें हमारे पास लिवा लाखा। लोग हिम्मतराम के पास गर्य श्रौर उनसे श्रपना मनोभाव प्रकट किया, परन्तु महन्तजी ने कहा कि

भाई हम तो पानी छान कर पीते हैं और राम २ कहते हैं, हमें शास्त्रार्थ से क्या काम।

उन्हीं दिनों में शाहपुरा में रामसनेहियों का एक मेला था। उस में व्यावर के कुछ रामसनेही वैश्य आये हुए थे। एक दिन वह महाराज का व्याख्यान रामसर्नाहर्यों से भेट सनने के लिये आये। उस समय तक व्याख्यान आरम्भ नहीं हुआ था,

वह महाराज को राम राम करके बैठ गये। महाराज ने उसका उत्तर 'नमस्ते' शब्द से दिया । थोड़ी देर पश्चान् महाराज ने उनसे पूछा कि तुम लोग इतन दिन से राम राम जपते हो, इस से क्या लाभ है ? उन्होंने कहा पहले नाम पीछे नामी, जैसे हमने पहले आप का नाम सुना और पीछं दूंढते २ आप को पा लिया, जैसे पहले काशी कहते २ श्रीर पीछे दृंदते २ मनुष्य काशी पहुँच जाता है, ऐसं ही राम राम कहते कहते मनुष्य पीछे राम को पा लेता है। महाराज ने उत्तर दिया कि मैंने तो कभी पहले तुम्हारा नाम जपा नहीं, परन्तु फिर भी मैंने तुम्हें अपने सम्मुख देंठे हुए कैसे पालिया। केवल नाम लंन से ही परमेश्वर नहीं मिल सकता। उसके लिये साधन करना आवश्यक है। कंवल लड्डू २ कहने से ही लड्डू नहीं मिल सकता, उसके लिये उपयुक्त साधन करना होता

है। यह वातें हो ही रहीं थीं कि पाँच पाँच छ: छ: वर्ष के बालक जो उन वैश्यों की गोद में बैठे हुए थे हठान् उठ कर कहने लग वाबाजी, स्वामीजी बावाजी, स्वामीजी सच कहते हैं। लड्डू २ कहने से क्या लड्डू मिल सच ऋहते हैं सकते हैं ? यह सुन कर सब लोग विस्मित हो गय तब महाराज ने

कहा कि यह वालक पत्तपाती नहीं है, इन्हों ने किसी के कहने से ऐसा नहीं कहा। उन्न इन वालकों की सरलोक्तिपूर्ण मध्यस्थता से हमारे तुम्हारे शास्त्रार्थ की सुन्दर मीमांसा ा गई। रविवार को महाराज वेद्भाष्य का कार्य्य नहीं किया करते थे। एक रविवार को राजपुरोहित छविमल व्यास महाराज के पास आये और 'नमो नारायण' कह कर बैठ

राजपुराहित छावमल व्यास महाराज के पास आय आर नेना नारावण कह कर वठ गये। महाराज ने उनका 'नमस्ते' शब्द से अभिवादन किया और कहा कि आइये आज हमारी छुट्टी है, और आप से शास्त्रचर्चा करने की सुविधा है। व्यासजी ने कहा कि छुट्टी-मुक्ति तो हमारे लिए हो सकती है क्योंकि हम संसार बंधन में बद्ध हैं। आप तो संसार बधन में हैं नहीं, फिर आप की छुट्टी वा मुक्ति कैसी ? महाराज ने कहा कि हमारी बेदभाष्य के कार्य्य से छुट्टी है। व्यासजी ने कहा कि वेद-भाष्य धर्म्म कार्य से छुट्टी कैसी ? महाराज ने कहा कि धर्मि कार्य से नहीं, वेद-भाष्य के कार्य से छुट्टी है। फिर महाराज ने कहा कि कोई शङ्का सन्देह हो तो कहिये। व्यासजी ने उत्तर दिया कि हम तो निःसन्देह हैं, हम किसी शङ्का-सन्देह के निवारण करने के लिये आप के पास नहीं आये, हम तो केवल आप से मिलने के लिये आये हैं। महाराज ने कहा कि निस्सन्देह तो दो ही प्रकार के लोग हो सकते हैं।

यश्च मूढतमो लोको यश्च बुद्धेः पराङ्गतः । द्वौ हीमौ सुखमेधेते क्षिश्यत्यन्तरितो जनः ॥

अर्थ — दो ही प्रकार के लोग सुख भोगते हैं एक तो वह जो अत्यन्त मृद हों, दूसरा वह जो परम बुद्धिमान हो, दोनों के बीच के लोग छेश पाते हैं।

त्राप इन दोनों में से कौन हैं ? व्यासजी ने इस प्रश्न का कोई उत्तर न दिया, परन्तु

थोड़ी देर पीछे कहा कि आप जो समभें, आप तो बुद्धिमान ही हैं।

विद्यार्थी के प्रश्नों का विहारीलाल नामक एक विद्यार्थी थे। उन्होंने महाराज से उत्तर तीन प्रश्न किये—

(१) पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के १७७ वें सूत्र "भ्राजभासध्विद्यतोर्जिपजुमावस्तुवः किप्" में माव-स्तुति अर्थात् पत्थर की स्तुति प्रति-पादित की गई है ।

प्रश्न २—पाशिति के एक सूत्र का उहेख करके कहा कि इससे शिव, स्कन्द, विष्णु

प्रभृति की मूर्त्ति सिद्ध होती है।

प्रश्न ३-ईश्वर सर्वट्यापक है वा नहीं ?

महाराज ने इन प्रश्नों के उत्तर क्रमशः इस प्रकार दिये:---

उत्तर १ - स्तुति अनेक वस्तुओं की होती है जैसे कारीगर कहते हैं, कि यह पत्थर उत्तम है, यह काष्ठ उत्तम है। प्रावा के अर्थ पत्थर अवश्य हैं, परन्तु इस से पत्थर की मूर्ति की सिद्धि -हीं होती।

उत्तर २ – उस समय शिव, विष्णु ऋादि मनुष्यों के नाम होते थे। विदेश ऋादि जाने पर उनकी मूर्त्तियां रक्बी जाती थीं, परन्तु इस से शिव, विष्णु ऋादि की पूजा सिद्ध नहीं होती।

उत्तर ३ - परमेश्वर सर्वव्यापक है।

इस पर बिहारीलाल ने कहा कि तो फिर मैं प्रस्तरादि में ईश्वर को व्यापक समक कर उसकी पूजा कर सकता हूँ।

६८९

महाराज ने उत्तर दिया कि तुम्हारी भाँभ, घन्टे आदि और तुम्हारी वाणी, गले आदि में भी ईश्वर है। तो तुम ईश्वर के एक अंश को आहत करके (घएटा घड़ियाल वजाकर) उसके दूसरे अंश (प्रस्तरादि) की पूजा करते हो, यह क्या वात है ? और यदि तुम पत्थर में यथार्थ रूप से ईश्वर बुद्धि करके पत्थर को ईश्वर कर मकते हो तो बाद्ध को शकरा समभ कर भोजन क्यों नहीं करते ?

बिहारीजाल ने महाराज की इस प्रकार की युक्तियाँ सुनकर मृर्त्तिपूजन करना त्याग दिया और वह महाराज के शुद्ध चित्त से श्रनुयायी हो गये।

शाहपुरा में महाराज खस की टट्टी के कमरे में पंखे के नीचे बैठ कर बेदभाष्य किया करने थे। टट्टी पर जल छिड़कने के लिए एक होज था जिस में विचित्र ज्ञानेन्द्रिय- प्रतिदिन कुएं से जल भर दिया जाता था और उसमें से जल लेकर प्रकारा वीमालाल बोडा त्राह्मण टट्टी पर छिड़का करना था। होज प्रतिदिन साफ कर दिया जाता था और उसमें ताजा जल भर दिया जाता था। एक दिन मृत्य ने असावधानी वा प्रमाद से होज को साक न किया और उसमें कुछ वासी जल पड़ा रह गया और उसी में ताजा जल भर कर टट्टी पर छिड़क दिया। इसके कुछ ही देर पश्चान महाराज ने यह बात जानली। उन्होंने तत्त्रणान बेदभाष्य का कार्य बन्द कर दिया और कहा कि उस जल को फेंक दो और होज को साफ करके उसमें ताजा जल भरो। और जब तक होज माफ होकर उसमें ताजा जल न¦भर कर टट्टी पर न छिड़का गया बेद-भाष्य का कार्य न किया। इस घटना को देख कर घीसालाल चिकत होगया। उसने कहा कि खामीजी में कैसी श्रद्धत शक्ति है, ऐसी बातों के जानने की राजा महाराजाओं में भी शक्ति नहीं होती।

महाराज के दुग्ध में बताशे पड़ा करते थे। एक दिन उनके दुग्ध में बताशे डाल जारहे थे कि उन्होंने देखा कि एक बताशे पर सिन्दूर का सूक्ष्म सा पत्थर पर चढ़े बताशे दारा लगा हुआ है। उन्होंने भृत्य से कहा कि यह बताशे पत्थर पर चढ़ाये हुए हैं, मैं इन्हें दुग्ध में नहीं डलवाऊंगा, तुम यह बताशे हलवाई को लौटा आओ और फिर कभी उसकी दुकान से बताशे मत लाओ।

महाराज की ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति ऋति प्रवल थी और हरएक वस्तु को ध्यान से देखना उनका स्वभाव हो गया था यह दोनों घटना इस के समुख्ज्वल दृष्टान्त हैं।

एक दिन एक नैयायिक महाराज की खोर छा निकले और लगे न्याय छौंकने।

महाराज विनोद्प्रिय तो थे ही। उन्होंने भी उन से हो घड़ी मन
नैयायिक से विनोद- वहलाने की ठान ली। महाराज ने नैयायिक महाशय से कहा कि

वार्ता 'देवदत्तो थ्रामं गच्छिति' इस का नव्य न्याय की रीति से अर्थ की जिए।

फिर क्या था, उन्होंने अवछेदकावच्छित्र की भड़ी लगादी और लगे

फिक्का पर फिक्का भाड़ने। आधे घन्टे तक महाराज उसे सुनकर मन ही मन हँसते और
उनके व्यर्थ समय नष्ट करने पर खेद करते रहे। अन्त में महाराज ने गम्भीरतापूर्वक उनसे
कहा कि भाई इस का सीधा अर्थ तो यह है कि 'देवदत्त थ्राम को जाता है,' परन्तु आपने

#### श्रप्राविंश श्रध्याय

उसे ऐसा जटिल बना दिया दिया कि कोई कुछ भी न समभे और उन्हें उपदेश दिया कि पहले दर्शनों को समभलों और फिर दार्शनिक वातचीत करो।

महाराज कच्ची-पक्की, निखरी-सिखरी रसोई के पचड़े को नहीं मानते थे। एक दिन
एक संन्यासी जो उनके पास अध्ययन करता था चौके के प्रश्न पर
चौकि-चूल्हे का रसोइया से बिगड़ बैठा तो महाराज ने उसे भर्त्सना की कि संन्यासी
पाखरड होकर भी चौके-चूल्हे के पाखरड से नहीं छूटे। तुम्हें तो चारों वर्णों
के परस्पर के भेद भाव को मिटाकर सार्वजनिक बन्धुत्व स्थापित
करना चाहिये, परन्तु तुम स्वयं इस बखेड़े में पड़े हो।

जिन दिनों महाराज शाहपुरे में थे उन्हीं दिनों कर्रुसाबाद के पिएडत गोपालरावहरि उनका जीवनवृत्तान्त 'भारत सुदशा प्रवर्त्तक' में लिखा करते थे। स्वामीजी की सत्य- उन्होंने महाराज के प्रथम वार चित्तींड़ पधारने के वृत्तान्त में लिख प्रियता दिया था कि महाराणा महाराज से प्रति दिन दो बार मिला करते थे। यह बात सत्य न थी। इस वृत्तान्त के विषय में एक नवीन वेदान्ती साधु अमृतराम ने महाराज को शाहपुरे में पत्र भेजा कि गोपालरावहरि ने आपके सम्बन्ध में ऐसा मिथ्या लिखा है। महाराज सत्य को सर्वोच स्थान देते थे और असत्य से उन्हें अत्यन्त घृणा थी। महाराज ने उस साधु का पत्र पिएडत गोपालरावहरि को भेज कर लिख दिया कि उस समय उदयपुराधीश से मेरा समागम केवल तीन वार ही हुआ था। उनको यह भी चेतावनी दी कि जब आपको मेरा ठीक २ वृत्तान्त विदित ही नहीं है तो इसके

रात्रि को दस का पहला घन्टा बजते ही पलंग पर लेट जाते थे और लेटते ही गहरी लेटते ही सोजाते थे नींद सो जाते थे। महाराज का निद्रा पर यह अधिकार देखकर सब को ही आश्चर्य होता था।

लिखने में साहस कभी न कीजिए। थोड़ा सा भी असत्य मिल जाने से सम्पूर्ण निर्दोप कृत्य

भी बिगड़ जाता है। ऐसा ही निश्चय रऋबी।

जब महाराज उदयपुर में ही थे तब ही जोधपुर से महाराज प्रतापसिंह और रावराजा तेजिसिंह के पत्र श्रीसेवा में आये थे जिन में उन से जोधपुर पधारने की विनीत प्रार्थना की गई थी। महाराज ने उसी समय शाहपुरा से लौट कर जोधपुर जाने का बचन देदिया था। अतः जब शाहपुरा में महाराजा जसवन्तसिंह जी जोधपुराधीश का निमन्त्रण आया तो महाराज ने जोधपुर की मरु भूमि को अपने अमृतोपम उपदेश की वर्षा से सिन्तित करने का सङ्कल्प कर लिया। रावराजा तेजिसिंह और कर्नल सर प्रतापसिंह दीर्घकाल से महाराज के दर्शनों की आकांचा और उत्करण रखते थे और कई बार पत्र द्वारा श्रीचरणों में प्रार्थना कर चुके थे। उन्होंने यह प्रार्थना महाराजा जसवन्तसिंह के परामर्श से ही की थी। उनकी ऐसी भक्ति और आप्रह देखकर महाराज का भक्त-वात्सल्य और परोपकार का भाव उमड़ आया और उनके अनुप्रह-मेघ ने वरसने का सङ्कल्प कर लिया और ज्येष्ठ वदी ४ सं० १९४० प्रस्थान के लिये नियत करदी।

जोधपुराधीश एक वेश्या नर्न्हांजान पर बुरी तरह आसक्त थे और यह वात सब कोई ९१ ६९१

शाहपुराधी**श की** चेतावर्ना जानता था। शाहपुराधीश को जब ज्ञात हुन्त्रा कि महाराज जोध-पुर अवश्य जायंगे तो उन्हें एक वात की चिन्ता हुई। वह यह कि महाराज जोधपुर जाकर भी इस पाप कर्म्म की भरपूर निन्दा करेंगे, कहीं एसा न हो कि महाराज को कुछ हानि पहुँच जाय। अतः

उन्होंने प्रेम से विद्वल होकर महाराज को एक हलकी सी चेतावनी देना अपना कर्त्तव्य समभा और महाराज से निवंदन किया कि जहां आप जारहे हैं वहाँ वेश्याओं का अधिक खगड़न न कीजिए।

महाराज तलवारों की छाँह और तोप के मुँह पर भी सत्य बात के कहने और अपना

कर्त्तच्य पालन करने से चूकने वाल व्यक्ति न थे। उनके हितेच्छुओं चेतावनी का परिग्णाम ने खटके के अवसरों पर कितनी वार एसी चेतावनियाँ नहीं दी थीं

श्रीर कितनी बार उन्होंने उनकी श्रवहेलना नहीं की थी। इस

चेतावनी का भी वही परिगाम हुआ जो ऐसी अनेक चेतावनियों का अनेक बार इससे पहले हो चुका था। महाराज ने कड़क कर उत्तर दिया कि मैं बड़े २ कॅटील वृज्ञों को नहुरने से नहीं काटा करता। उनके लिये तो अति तीक्ष्ण शस्त्रों की आवश्यकता होगी।

विदा के समय शाहपुराधीश ने २५०) वेद-भाष्य की सहायतार्थ दिये और वेद-धर्म-सम्मान-प्रदर्शन
प्रचारार्थ एक उपदेशक ३०) रू० मासिक पर रखने का वचन दिया।
और निम्न लिखित मान-पत्र श्रीसेवा में अर्पित किया—

स्विम्त श्री सर्वोपकारणार्थ कारुणिक परमहंस परित्राजकाचार्य्य श्रीमद्द्यानन्द मानपत्र सरस्वतीजी महाराज के चरणारिवन्दों में महाराजाधिराज शाहपु-रेश की वारंवार नमस्तेऽस्तु ।

अपरंच, यहां आपका विराजना सार्द्धिय मास हुआ, तथापि आपके सत्य धर्मोपदेश के अवण सं मेरी आत्मा तृप्त न हुई। धाशा थी की आप प्रीप्मान्त अत्र स्थित होते, परन्तु जोधपुराधीशों की आर से दर्शनों की और वदोक्त धर्म उपदेश प्रहण, पुनः सत्याचरण, असत्य का त्याग और आपके मुखारिवन्द से अवण की अभिलापा देख के आपने वहाँ पधारना स्वीकार किया और भवच्छरीर भी करोड़ों मनुष्यों के उपकारार्थ प्रकट हुआ है, मेरी भी सम्मति यहीं हुई कि आपका पधारना ही उत्तम है।

यही सम्भ कर यहां विराजने की प्रार्थना नहीं की । आशा है कि कृतकृत्य करने के निमित्त पनरागमन करेंगे।

सं १९४० मिति ज्येष्ठ कृष्णा ४ इस्ताच्चर नाह्रसिंह्स्य,

नियत तिथि ज्येष्ठ ऋष्णा ४ श्रर्थात् २६ मई सन १८८३ को महाराज शाहपुरा से विदा हुए। शाहपुराधीश ने श्रितिसम्मानपूर्वक उन्हें विदा किया और बहुत दूर तक उनके साथ वर्ग्यों में सवार होकर गये।

२८ मई सन १८८३ को महाराज अजमेर पहुँच कर सेठ कतहमल की कोठी में उतर । अजमेर महाराज केवल एक ही दिन ठहरे, परन्तु उस दिन अजमेर भी उपदेश और शङ्का-समाधान का कार्य करते रहे । महाराज के आगमन की सूचना पाते ही लोग उनके पास इकट्ठे हो जाते थे।

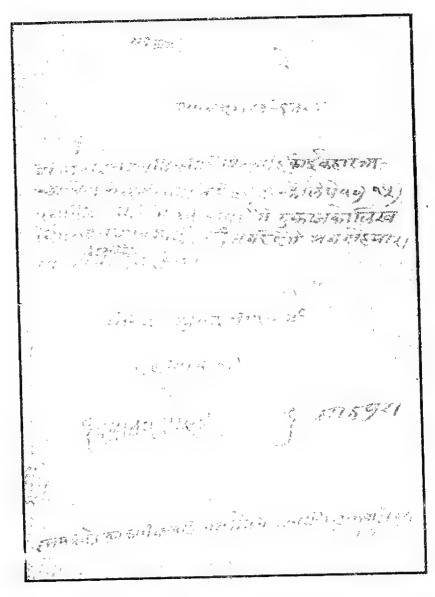

प्रतिकृति ओर रामानन्द के वेतन के सम्बन्ध में महर्षि का पत्र (एष्ट १९२)

#### अप्राविश अध्याय

उस दिन एक सेठजी आये जो जैन थे। उन्होंने कहा कि संसार में त्याग ही मुख्य बात है। महाराज ने कहा कि यह असम्भव है। सेठजी से महाराज ने संसार

जैन सेठ से का लक्षण पूछा परन्तु वह न बतला सके। फिर धर्म्म-अधर्म्म पर वार्तालाय वात चीत हुई। भूत-प्रेत का प्रसङ्ग आया जिसे महाराज ने ढको-सला बताया। महाराज के सुप्रसिद्ध शिष्य राव बहादुर गोपालराव

हरि देशमुख जज पूना के पुत्र लक्ष्मण रावजी असिस्टेंट कलक्टर खानदेश महाराज से

योगाभ्यास सीखने के लिये अजमेर आये हुए थे।

अप्रजमेर में लोग जोधपुर की स्थिति को जानते थे कि महाराजा एक वेश्या के फंदे में हैं अपर यह स्पष्ट ही था कि महाराज उनके इस दुराच।र के

मूलासुर के देश में विरुद्ध खुले शब्दों में उपदेश किये विना नहीं रहेंगे और इसिलये न जाइये महाराज के हितचिन्तक अनिष्ट की शङ्का करतेथे, वैसे भी लोग मरु भूमि को न केवल प्राकृतिक दृष्टि से ही वरन् धार्मिक दृष्टि से भी

उत्सर समभते थे। श्रतः कुछ भक्तों ने भावी विपत्ति के भय से महाराज से हाथ जोड़ कर प्रार्थना की िक भगवन वह मूल राज्ञस का देश है वहां न जाइये। परन्तु महाराज धुन के धनी थे श्रीर एक वार वचन देकर उसे लौटाना जानते ही न थे, उन्होंने हितेच्छुश्रों के हृदय से निकले हुए वचनों पर कर्णपात न किया श्रीर इतना ही कहा कि यदि लोग हमारी उंग-लियों की वित्तयाँ बना कर जलादें तो भी कोई चिन्ता नहीं। मैं वहाँ जाकर श्रवश्य सत्यो-पदेश कहूँगा।

महाराज २९ मई सन् १८८३ को १२ बजे अजमर से सवार हुए और पाली स्टेशन पर पहुँचे। इस समय पाली तक ही रेल थी और वहाँ ही महाराज के लिये यानादि का जोधपुर राज्य की और से प्रवन्ध था। म० लक्ष्मणरावजी भी महाराज के साथ थे। पाली पर चारण नवलदान ओर मुंशी दामोदरदास यानादि लिये हुए उपिश्वत थे। एक हाथी, तीन रथ, एक सेज-गाड़ी, तीन ऊँट और चार सवार उनके साथ थे। पाली में महाराज अप्रवालों के बाग में उतरे और वहां का हाकिम भी महाराज की सेवा में उपिश्वत हुआ।

दूसरे दिन महाराज ने प्रातःकाल ही जोधपुर के लिए प्रस्थान कर दिया। पाली से जोधपुर १८ कोस है, मार्ग में महाराज और उनके साथियों को बहुत

जोधपुर के मार्ग में कष्ट हुआ। बड़े जोर की वर्षा होने लगी जिस से सब लोग और कष्ट सारा सामान भीग गया। मंभावात से रथ आदि की छत तक उड़ गई। उस दिन सबने रोपट में डेरा किया। वहां के जागीरदार

ठाकुर गिरधारीसिंह ने बड़े उत्साह से महाराज का आतिथ्य किया और वह महाराज के अनुयायी हो गये। वहां से रात्रि में ही महाराज ने कूच कर दिया और प्रातःकाल ३१ मई को जब जोधपुर दो कोस रह गया तो महाराज वायुसेवनार्थ यान से उतर पड़े और पैदल चलने लगे। अन्य साथियों ने भी महाराज का अनुकरण किया। राज्य की छोर से राव

राजा जवानसिंह ने कुछ दूर बदकर महाराज का खागत किया। जोधपुर में स्वागत जोधपुर में उन्हें नजर बारा के सामने भैया कैजुझाखाँ की कोठी में ठहराया गया। महाराज के पहुँचते ही सर कर्नल प्रतापसिंह महाराजा ६९३

के लघु सहोदर और राव राजा तजिसह महाराज के स्वागत को श्राय । सर प्रतापसिंह ने नमस्ते करके २५) नक़द और एक मोहर महाराज की भेंट की। महाराज की सेवा के लिये उन्होंने समुचित प्रवन्ध कर दिया, उनके लिये सवत्सा दुग्धवती गौ भेजदी, उनके भोजन, शयनादि की सुव्यवस्था करदी और एक गार्ड जिस में ६ सिपाही और एक हवल-दार था उनकी रचा और चार संवक उनकी सेवा के लिये नियत कर दिये। इस प्रकार सर प्रतापसिंह और राव राजा तजसिंह ने महाराजा के सुख और सुविधा के उपकरण प्रम्तुत करने में कोई ब्रुटि नहीं की । महाराजा जसवन्तसिंह के गले में पीड़ा थी अतः वह महा-राज के स्वागत के लिये स्वयं न पधार सके थे।

महाराज के जोधपुर पहुँचने के सन्नह दिन के पश्चात् महाराजा उनके दर्शनों को श्रायं और त्रातं ही नम्र नमस्कारपूर्वक १००) रुपयं और ५ मोहर महाराजा दशनों श्रीचरणों में भेट की । महाराज कुर्सी पर विराजमान थे । महाराजा ने उन के सामने कुर्सी पर वैठना शिष्टसम्मत न समका, अतः वह को आयं फर्श पर ही बैठने लगे। महाराज ने उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा

परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि आप हमारे खामी और हम आपके सेवक हैं। तब महाराज ने उनका हाथ पकड़ कर कुर्सी परविठलाया । कुशल-प्रश्नानन्तर महाराज ने उनसे पूछा कि कहिये क्या इच्छा है तो उन्होंने उत्तर में कहा कि मैं श्रीचरणों में शिक्षा प्रहण करने की अभिलापा से उपस्थित हुआ हूँ । यह सुनकर महाराज ने अपना उपदेश-भागडार खोल दिया

त्रौर उन्हें सुधर्म, सुकर्म ऋौर राजनीति के ऋनर्घ रह्यों से निहाल कर दिया। महाराज ने उनके पूर्वज जयचन्द्र के दृष्टान्त से आरम्भ

उपदेश-गङ्गा करके स्वदेश-द्रोह और फूट के दोप दिखाते हुए एक्य और स्वदेश-प्रेम के गुरा बतलाय, मनुस्मृति के ऋनुसार राजा-प्रजा के धर्मा वर्णन किये, राजनीति के गूढ़ वन्त्व समभाय । महाराज ने लगभग तीन घएटे तक अपने उपदेश के अटूट धारा-प्रवाह को प्रवाहित रक्ता। महाराजा ने आयु भर में ऐसा सारगर्भित, ऐसा मर्मस्पृक् उपदेश कभी न सुना था। उसे सुनकर उन्हें ऋसीम त्रानन्द हुआ और यह पहला सम्मिलन वड़ी प्रसन्नता और प्रोति के साथ समाप्त हुआ। महाराज से विदा होते हुए महाराजा ने निवेदन किया कि आपका यहाँ पधारना दुर्लभ है, आप जब तक यहाँ रहे, उपदेश से जनता को कृतार्थ करते रहें।

इसके दूसरे दिन से ही महाराज के मध्यान्होत्तर में ४ वजे से ६ वजे तक फैजुझाखां की कोठी के सहन में विविध विषयों पर व्याख्यान होने लगे। व्याख्यान माला सैकड़ों लोग व्याख्यान सुनने आने लगे। उन्होंने पहले कभी ऐसे व्याख्यान नहीं सुने थे। श्रोतात्र्यों की ऋाँखे खुलने लगीं, जिन वातों

को वह ब्रह्मा का वाक्य समभ रहे थे वह महाराज के उपदेश के प्रकाश में भ्रममृलक दिखाई पड़ने लगीं। उन्हें श्रपने कर्त्तव्य का ज्ञान हुआ, मनुष्य जन्म के उद्देश्य का ध्यान हुआ। महाराज के व्याख्यानों में उन्हें नित्य नया आत्मिक भोजन मिलता था जिसे पहले चेखना तो दूर, जिसकी गन्ध भी उनके नासापुटों तक न पहुँची थी । महाराज के सदुपदेशों को सुनकर हरएक श्रांता यह अनुभव करता था कि वह ज्ञान और आनन्द की गङ्गा में **E**98

#### अष्टाविंश अध्याय

स्नान कर रहा है। महाराज अपने ज्याख्यानों में चित्रयों के चरित्र-संशोधन और गोरचा पर बहुत बल देते थे। बह यह जानते थे कि महाराजा का नन्हीजान वेश्या से विशेष सम्बन्ध है, और इसी भय से कि कहीं महाराज उनके इस दुष्कर्म की सभा में निन्दा न कर बैठें

पहले व्याख्यान से पूर्व ही रावराजा तेजसिंह ने डरते २ महाराज से ज्ञाप मुक्त से कूठ निवेदन कर दिया था कि भगवन्, आप महाराजा के चरित्र के विषय बुलाना चाहते हैं में कुछ न कहें। महाराज को यह बात बहुत अखरी और उन्होंने

आवेश के साथ उनसे कहा कि आप मुक्त से भूठ बुलवाना चाहते

हैं, मैं जो कुछ कहूँगा सत्य ही कहूंगा। मैं जो कुछ कहता हूँ वह असभ्यतासूचक वा किसी व्यक्ति का नाम निर्देशपूर्वक नहीं होता। महाराज ने भरी सभा में वेश्या-गमन की वेश्या-गमन के दोपों को दिखाने और वेश्या-गामियों को फटकारने

निन्दा में तनिक भी सङ्कोच नहीं किया और इस सम्बन्ध में वही शब्द

कहें जो वह सदा कहा करते थे अर्थात् चित्रय सिंह हैं और वेश्या कुतिया हैं। लोक में यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि यही बात महाराज ने महाराजा जसवन्तसिंह से कही थी। यह घटना इस प्रकार वताई जाती है कि एक दिन

मिथ्या किंवदन्ती महाराज महाराजा के बंगल पर पधारे थे। उस समय महाराजा के पास नन्हीजान बैठी थी। महाराज के आगमन की सूचना

मिलत ही महाराज ने कहारों को आज्ञा दी कि नन्हीजान की पालकी उठाकर लेजाओं। पालकी उठात हुए उसका एक ओर का कन्धा मुक गया तो महाराजा ने उस अपने कन्धे वा हाथ का सहारा दे दिया। इतने में ही महाराज भी आ पहुंचे और उन्होंने महाराजा को पालकी को सहारा देते हुए देख लिया। यह दृश्य देख कर महाराज को बहुत कोध आया और उन्होंने महाराजा से कहा कि राजपुरुप सिंह के समान और वेश्याएं कुतिया के समान हैं। सिंहों को कदापि न चाहिए कि वह कुतियाओं से समागम करें। कुतियों पर आसक्त होना कुत्तों का ही काम है, न कि अच्छे मनुष्यों का और लड़कों पर मोहित होने वाले तो शुकर और कीए ही हाते हैं। सहस्रों धिकार हैं ऐसे जीवों पर?

देवेन्द्रशाबू ने जो अनुसन्धान जोधपुर जाकर किया उसमें इस घटना का उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिला, हाँ इतना अवश्य सिद्ध हुआ कि महाराज ने एक वार महाराजा के आता महाराज किशोरसिंह से कुचामन के ठाकुर के पुत्र कुँवर शेरसिंह के सामने यही वात अवश्य कही थी, जिसे वह नीची भीवा किये सुनत रहे, परन्तु मन में वह महाराज से अप्रसन्न हो गये। ऐसे विरले ही मनुष्य होते हैं जो हितेच्छु उपदेष्टा से अपने दोषों को सुनकर उनके त्यागन का यहन करते हों। अधिकतर तो ऐसे ही होते हैं, जो दोषों को सुनकर चिढ़ जाते हैं और उपदेष्टा से ही द्रोह करने लगते हैं। सच है—

अप्रियस्य तु तथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः।

अर्थान् — अप्रिय सत्य का कहने और सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ हैं।
एक दिन महाराज ने अपने व्याख्यान में भी राजाओं के
राजाओं को फटकार व्यभिचार का बड़े कड़े शब्दों में खरहन किया और कहा कि यह
६९५

लोग वश्यात्रों के पीछ कुत्तों के समान फिरते हैं। इतना ही नहीं सर प्रतापसिंह को पत्र सर प्रतापसिंह को निम्न लिखित पत्र लिख कर उन्हें और महाराजा को चरित्र-संशोधन के विषय में सचेत कियाः--

श्रीयुत मान्यवर शूरवीर महाराजा प्रतापसिंहजी स्रामन्दित रहो । यह पत्र बाबा

साहब को भी दृष्टिगोचर करा दीजिए।

मुक्तको इस बात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान् जोधपुराधीश श्रालस्यादि में वर्तमान---आप और बावा साहब रोगयुक्त शरीर वाले हैं। अब कहिए इस राज्य का कि जिस में १६ लाख से कुछ ऊपर मनुष्य वसते हैं, उनकी रचा और कल्याण का बड़ा भार आप लोग उठा रहे हैं, सुधार और बिगाड़ भी ऋाप ही तीनों महाशयों पर निर्भर है, तथापि ऋाप लोग अपने शरीर का आरोग्यसंरत्त्रण और आयु बढ़ाने के काम पर बहुत कम ध्यान देते हैं, यह कितनी वड़ी शोचनीय बात है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी दिनचर्या मुभ से सुनकर सुधार लेवें जिस से मारवाड़ को क्या ऋपने आर्थ्यावर्त्त देश भर का कल्यामा करने में आप लोग प्रसिद्ध होवें। आप जैसे योग्य पुरुष जगत् में बहुत कम जन्मते हैं श्रौर जन्मके भी बहुत कम चिरश्चीव, स्वल्पायु होते हैं। इस के हुए विना देश का सुधार कभी नहीं होता। उत्तम पुरूप जितना ऋधिक जीवे उतनी ही देश की उन्नति होती है । इस पर ध्यान ऋाप लोगों को ऋवश्य देना चाहिए । ऋागे जैसा ऋाप लोगों की इच्छा हो वैसा कीजियेगा । आश्विन बदि ३ शनिवार संवत् १९४० ।

इन वातों से नन्हीजान बहुत घवराई। इसे भय हुआ कि नन्हीजान शत्रु होगई महाराज के उपदेश से कहीं महाराजा उसका परित्याग न कर दें।

वह महाराज को पर्का शत्रु बन गई।

अन्य लोगों में भी कुछ लोग महाराज के विरुद्ध हो गये। भैया कैजुहाखां मुसाहिब-आला की उन दिनों जोधपुर में तूती वोल रही थी। वह एक प्रकार रात्रुओं का दल से राज्य के कर्त्ता धर्ता वसे हुए थे। महाराजा पर उसका प्रभाव था या नन्हीजान का। बड़े २ जागीरदार और सरदार भी उनका चनगया

मुँह तकते रहते थे । कैज्ङाखाँ भी ३ वार महाराज से मिलने ऋाये

थे। धर्मा विषय पर उन्होंने महाराज से बात चीत भी की थी। महाराज तो सत्य कहने में किसी से लचते न थे। अपने एक व्याख्यान में महाराज ईसाई

मुसलमान नवयुवक मत की आलोचना कर रहे थे कि भय्या फैजूझाखाँ मुसाहिव-आला का ऋापे से बाहर भतीजा मोहम्मद हुसैन एक तलवार की मूँठ पर हाथ रख कर खड़ा होगया और महाराज से बोला कि आप हमारे मत के विषय में कुछ

भी न कहें। महाराज ने उसे तो इस प्रकार के बचन कहकर कि तुम अभी अनुभवशून्य हो, खड़ पर केवल हाथ घरना ही जानते हो उसे कोश से निकाल नहीं सकते, मैं ऐसी गीदड़ भवकियों से डरने वाला नहीं हूं, शान्त कर दिया खौर वह लज्जित हो कर बैठ गया इसके पश्चात् महाराज ने इस्लाम धर्म्म की, खृब कड़ी समालोचना की जिससे फैज़ुझाखाँ और अन्य मुसलमान उनके शत्रु बनगये।

एक दिन जब वह महाराज से मिले तो उन्होंने ख्रपने क्रोध को इन शब्दों में प्रकट

#### अष्टाविंश अध्यायं

किया कि यदि मुसलमानों का राज्य होता तो लोग आप को जीवित मुस्लिम राज्य में जिते न छोड़ते और उस समय आप ऐसा भाषण भी न कर सकते। महाराज ने कहा कि मैं भी उस समय ऐसा ही कार्य करता, दो राज-न बचते पूतों की पीठ थपेड़ देता और वह आप की अच्छी तरह खबर लेलेते। जिस पहाड़ की त्रोर महाराज प्रातःकाल हवा खाने जाया करते थे उस पर हिंस्र पशु बहुत रहते थे। दरबार साहब ने खामीजी से कहा कि आप का मुक्ते मनुष्य की त्रंधेरे में श्रकेले उस श्रोर जाना ठीक नहीं है, परन्तु खामीजी ने इस रचा की स्नावश्यकता पर कोइ कर्णपात न किया। तब दरबार ने राव राजा तेजसिंह से कहा कि स्वामीजी की रचार्थ रिमाले का एक सवार नियत करादो नहीं कि जब स्वामीजी टहलने जाया करें तो वह कुछ दूर उनके पीछे २ रहा करें। जब स्वामीजी को यह ज्ञान हुआ तो उन्होंने सवार को अपने साथ रहने से रोक दिया श्रीर कहा कि जो परमात्मा सब प्राणियों की रत्ता करता है वही मेरी रत्ता करेगा। एक दिन महाराज ने चक्राङ्कितों की भी अपने व्याख्यान में कड़ी समालोचना की जिस से चक्रांकित लोग भी महाराज से चिढ़गये। उनके मत का चकांकितों की एक परिइत श्रीराम पार्वतीय जोधपुर आया हुआ था और अपन शिष्य मेहता विजयसिंह के मन्दिर में ठहरा हुआ था, उसने समालोचना महाराज से शास्त्रार्थ करने को कहा, परन्तु प्रतिबन्ध यह लगाया कि मेहताजी शास्त्रार्थ के मध्यस्थ हों। महाराज ने कहा कि जिस दिन शास्त्रार्थ करना हो हमारे स्थान पर त्राजात्रो या हमें लिखो तो हम त्रापके स्थान पर त्राजावें, परन्तु मेहताजी को मध्यस्थ नहीं कर सकते क्योंकि प्रथम तो वह आप के शिष्य और आप के मतानुयायी हैं, दूसरे वह संस्कृत नहीं जानते । श्रीराम अपनी हठ से न टला और शास्त्रार्थ न हुआ ।

एक दिन मेहता विजयसिंह एक पिष्डत को साथ लेकर महाराज के पास आये और चक्राङ्कित मत पर बातचीत आरम्भ की । पिष्डत ने बेह 'तप्ततनु' बाला मंत्र जिस पर उक्त मन्त्र वाले अपने मत को बेदमूलक बतलात बात-चीत हैं, प्रस्तुत किया । महाराज ने उसके शुद्ध अर्थ करके बतला दिया कि इस से शरीर को दग्ध करना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता । मेहता विजयसिंह और उनके साथी पिष्डत को कुछ उत्तर न बन आया परन्तु मन ही मन्बहुत कुढ़े ।

इस प्रकार जोधपुर का सारा ही वातावरण महाराज के विरुद्ध होगया था। उच्च पद्स्थ चित्रय तो इस कारण से रुष्ट थे कि वह भरी सभा में उनके दुराचारों के लिए उन्हें फटकारत थे। मुसलमान भी इस्लाम की कड़ी आलोचना के कारण उन से द्वेष करने लगे थे। चकाङ्कित लोग उनसे अलग जलते थे। पौराणिक ब्राह्मणों का उनसे विरोध करना तो स्वाभाविक ही था क्योंकि वह सममते थे कि मूर्त्तिपूजा, श्राद्धादि के खण्डन से महाराज उनकी जीविका ही छीनना चाहते हैं। नन्हीजान समभती थी कि वह उसका सर्वस्व ही हरण करना चाहते हैं। वह उनका अनिष्ट करने में क्यों चूकने वाली थी।

महाराज को जोधपुर आये हुए चार मास न्यतीत हो गये। इस बीच में महाराजा

तीन वार फैजुहास्त्रां के वारा में महाराज के दर्शनार्थ आये और कई २ महाराजा ऋौर घएंट उपस्थित रहकर उन के सत्य और हितकर उपदेशों से लाभ म्वामीजी का मिलन उठाते रहे। महाराज भी तीन वार राई के बारा में जहाँ महाराजा निवास करते थे पथारे और अपनी सत्य शिवा से महाराजा की कुतकृत्य किया । महाराजा पर महाराज के सत्यंग और उपदेश का इतना प्रभाव तो पड़ा कि वह उनके उपदेश को स्वीकार करने लगे और जहाँ तक बृद्धि का महाराजा पर उपदेश सम्बन्ध है वहाँ तक उनके उपदेशों की युक्तियुक्तता के आगे उन्होंने सिर मका दिया और हृदय से उनका सम्मान भी करने लगे। इस का प्रभाव का प्रमाण एक घटना से मिलता है जो महाराज की मृत्य के ८ 1 ९ वर्ष पीछे की है। एक दिन रात्रि के समय भाटी अर्जुनसिंह और नन्हीजान में कुछ वातें हो रही थीं। किसी प्रसङ्ग में खामीजी के विषय में भी कुछ बात चीत होने लगी। उन्होंने स्वामीजी का उद्देख कुछ अपमानजनक शब्दों में किया। महाराजा ने उसे सुन लिया। उन्होंने अतिकद्ध होकर कहा कि तुम उनके महत्व को क्या जानते हो, मैं जानता हूँ और मत्य कहता हूँ कि यदि मैं महाराजा तख्तसिंह का पेशाव हूँ और यदि खामीजी इस समय जीवित होते तो मैं राज्य छोडकर त्रौर संन्यास लेकर उनके साथ चला जाता।

महाराजा के विश्वासों पर महाराज के उपदेशों का पूर्ण प्रभाव पड़ा था और वह मुफ्ते वैदिक-धर्मी तिखाओं में बड़े उच्च पद पर स्थित थे, नन्हीं जान से कहा कि महाराजा से पूछ कर बताओं कि उन का धर्म क्या लिखा जावे। नन्हीं जान ने स्वयं ही कह दिया कि वैष्णव लिखा दो। परन्तु सर प्रतापसिंह ने कहा कि नहीं, उन्हें वैदिक धर्मी लिखो नहीं तो स्वयं दर्बार से पृछ्छलो। इस पर उनसे पूछा गया तो उन्हों ने कहा कि मेरा मत वैदिक है।

यह सब कुछ होते हुए भी महाराजा के चिरित्र पर महाराज के उपदेशों का कोई
प्रभाव पड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता। न तो उन्होंने नन्हीजान का
चिरित्र पर प्रभाव न ही परित्याग किया और न मदापान ही छोड़ा, मांसभच्चाण को तो
पड़ा
वह पाप ही नहीं समभते थे। सर प्रतापसिंह ने देवेन्द्रवायू से कहा
था कि दर्बार ने एकवार स्वामीजी से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं

मिद्रा पीता हूँ और समकता हूं कि मैं बहुत बुरा करता हूं। किन्तु मांस खाते हुए यह मेरे मन में कभी नहीं श्राता कि मैं पाप करता हूं। मैं मांस खाना कभी नहीं छोड़ेगा। च्रित्रयों के लिए उसे छोड़ना युक्तियुक्त और सम्भव भी नहीं है, इस पर आप चाहे जो कहें। जोधपुर में महाराज की दिनचर्या इस प्रकार थी कि प्रातः काल के चार बजे उठकर

कुछा दातन करके थोड़ी सी सोंक फांक कर दो चार घूंट जल पीते स्वामीजी की दिन-थे और फिर ४, ५ करवट लंते और ५ बजे भ्रमण करते चले जाते। चर्या दो कोस के लगभग जाते थे। जाते हुए कुछ मन्द गित से और लौटन हुए इतनी द्रत गित से चलते थे कि डरे पर पहुंचते २ पसीन

#### श्रष्टाविंश अध्याय

में तर होजाते थे । डेरे पर स्त्राकर पसीने को कपड़े से पूंछते न थे, वरन उस पर रेत लगा देते थे। जंगल में शौच से निवृत्त होकर किसी वृत्त के नीचे बैठकर आध घएटे के लगभग ध्यानावस्थित हो जाते थे। जुता बहुत मजबूत पहनते थे और भ्रमण को जाते समय हाथ में एक मोटा सोटा रखते थे। अमण से लौट कर १५। २० मिनट कुर्सी पर बैठकर हवा लेते थे श्रीर एक ग्लास जल मिश्रित दुग्ध पान करते थे। ८ बजे से वेद-भाष्य का लिखाना आरम्भ करते और ग्यारह बजे तक उस में व्यक्त रहते। उसके पश्चात स्नान करके थोड़ी देर एक कोठरी में जाकर और उसके द्वार बन्द करके व्यायाम करते थे। बारह वजे भोजन करते त्रीर एक पान खाकर त्राधा या पौन घएटा पलंग पर लेट जाते, परन्त सोत न थे। फिर उठकर थोड़ा सा जल पीते और दो चार मिनट बैठे रहते। तत्पश्चात् सत्यार्थप्रकाश श्रीर संस्कारविधि के प्रक शोधते श्रीर पत्रों के उत्तर लिखाते। तीन वजे फिर स्नान करके सारे शरीर पर मुलतानी मिट्टी लगाते और मस्तक मुजा और वन्नः स्थल पर चन्द्रन लगाते, चार वजे व्याख्यान स्थल में पधारते उस समय एक रेशमी धोती पहने होते थे। सिर पर पगड़ी होती थी और एक चादर शरीर पर डाल लेते थे। ६ बजे तक व्याख्यान देकर ८ बजे तक जो कोई कुछ पूछता उसको उत्तर देते । १० बजे तक वैठे रहते और समाचार पत्रादि सुनते । १० बजते ही सो जाते । उस समय कोई बैठा होता तो उससे स्पष्ट कह देते कि अब मेरे सोने का समय हो गया है, शेष वात कल कीजिए। भोजन केवल एक ही समय किया करते थे। रात्रि में सोने से पहले दुग्धपान किया करते थे। महाराज का आम वड़ा त्यारा फल था। त्राम चूस चूस कर दूध पिया करते थे। उस समय जो भी पास बैठे होते उन्हें भी त्राम खिलाते और तदुपरान्त दूध पिलाते। कभी २ अमरस और दही का श्रीखग्रह भी बनवाते थे।

फेजुझाखां के बाग के द्वार में दोनों अगर दुमंजिले मकान हैं। उन्हीं दिनों (यह घटना

श्रापाढ़ मास की है) द्वार के ऊपर के कमरे में कोई पिएडनजी ठहरे स्वामीजी सहसा हुए थे। उनके लिए बड़ी महाराणी ने कुछ फलादि ४। ५ खवासों के प्रवरा उठे हाथ भेजे थे। वह जब द्वार पर आई, और पिएडतजी को पृछा कि कहाँ हैं तो किसी ने यह समभक्तर कि वह महाराज को पृछती हैं,

वहाँ उत्तसे कह दिया कि बाग के बीच के बँगले में हैं, पहुंच कर उन्होंने पहरेदारों से पृछा। उन मूखों ने भी यहां समभा कि पिएडतजी से उनका अभिप्राय स्वामीजी से हैं और कह दिया कि ऊपर हैं और वह बेधड़क ऊपर चली गईं। पहरेदारों ने उन्हें न रोका। उस समय महाराज पलंग पर लेटे हुए थे। उन्होंने जो करवट ली तो वरामदे में वह स्त्रियां खड़ी दिखाई दीं। उन्हें देखकर वह सहसा उठकर जोर से चिहाये। चारण नवलदान साथ की कोठरी में लेटा हुआ था। वह शोर सुनकर घबरा गया, उसे भय हुआ कि किसी घातक ने महाराज पर आक्रमण किया है। वह नंगे सिर और नंगे पैर भागता हुआ महाराज के कमरे में गया। महाराज ने रोषपूर्ण शब्दों में कहा कि कैसा अन्याय है कि स्त्रयां हमारे सामने आगई। यह तुन्हारे प्रवन्ध की बुटि है, इन्हें, निकाल दो। उसने स्त्रयों को तो नीचे उतार दिया और महाराज से निवेदन किया कि पहरेवालों के प्रमाद से ऐसा हुआ है। महाराज ने कहा कि इन्हें बदलवादों। सइ पर उन्हें बदल दिया गया। नये पहरेदार हरें

जो आये उनसे कह दिया गया कि किसी स्त्री वा लड़की को वँगल के पास न आने दो। काशी के एक पिछत महाराजा किशोरसिंह के कुँवर अर्जुनसिंह को पढ़ाया करते सन्ध्या शब्द की सिद्धि पर विचार हुआ था, यह विचार तीन दिन तक होता रहा। अन्त को पिछतजी को स्वीकार करना पड़ा कि महाराज का पत्त सत्य है।

गणेशपुरी एक साधु जोधपुर से २० कोस के अन्तर पर रहा करते थे, जिनकी विद्वत्ता की बड़ी ख्याति थी। एक दिन राव राजा जवानसिंह ने मैं स्वामीजी से शासार्थ उन्हें जोधपुर बुलाया और उनसे कहा कि महाराज से शास्त्रार्थ करने के योग्य नहीं हूँ कीजिए। दो तीन दिन तक तो वह टालते रहे, परम्तु अन्त को उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं स्वामीजी से परिचित हूं और मैंने उनके प्रन्थ भी देखे हैं, मैं उनसे शास्त्रार्थ करने के योग्य नहीं हूँ। वह जो कुछ कहते हैं सत्य है, मैं शास्त्रार्थ करने उनके सममुख नहीं जाऊंगा।

एक दिन महाराज सर प्रतापसिंह के साथ जोधपुर का दुर्ग देखने गये। वहां उन्होंने ज्यापकं पूर्वपुरुष अनकं पूर्वज महाराजा प्रतापसिंह का, हाथ का बना चित्र देखकर सर कितने बीर थे प्रतापसिंह से कहा कि देखिए आपके पूर्व पुरुष कैसे झरबीर थे।

एक दिन राव राजा सोहनसिंह श्रीसेवा में त्राये और निश्चलदास का प्रवृत्ति-रत्ना-कर प्रन्थ साथ लाये और जीव ब्रह्म की एकता पर वातचीत करने वीन वेदान्त पर लगे। उन्होंने नवीन वेटाक्नियों के नार प्रवृत्तिया प्रवृत्त करने

नवीन वेदान्त पर लगे। उन्होंने नवीन वेदान्तियों के चार महावाक्य प्रस्तुत करके वार्तालाप कहा कि देखिए यह वेद के वाक्य हैं, इनसे जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध होती है। महाराज ने उत्तर दिया कि प्रथम तो यह वेद के

वचन नहीं हैं, दूसरे इनके अर्थ वह नहीं हैं जो नवीन वेदान्ती करते हैं। फिर उन वाक्यों के ठीक अर्थ करके वतलाये। राव राजा दो तीन दिन तक महाराज से इस विषय पर विचार करते रहे। अन्त में उन्हें निरुत्तर होना पड़ा। राव राजा ने इसी वातचीत के वीच में महाराज से प्रश्न किया कि आप जीव हैं वा ब्रह्म ? तो महाराज ने उत्तर दिया कि मैं जीव हूँ। राव राजा ने कहा कि मैं तो ब्रह्म हूँ। क्योंकि पिएडत का यही लच्चण है कि समदर्शी हो और चर अचर में ब्रह्म को देखे। महाराज ने कहा कि यदि आप ब्रह्म हैं तो ब्रह्म के गुण आप में होने चाहिएं जो हम आप में नहीं देखते और कई वेदमन्त्रों को उद्धत करके ब्रह्म के गुण वर्णन किय। इस पर रावराजा बोल कि यदि में चाहूँ तो सब कुछ जान सकता हूँ जब मैं शुद्ध होजाऊंगा तो ब्रह्म होजाऊंगा। महाराज ने कहा कि ब्रह्म में अशुद्धता कहां से आई और यदि आई तो आप शुद्ध क्यों नहीं हो जाते। इसका राव राजा कोई उत्तर न देसके। राव राजा ने इस वार्तालाप के पीछे महाराज से इस विषय पर कोई प्रश्नोत्तर न किये। वैसे वह श्रीसेवा में आते रहे और श्रीचरणों में प्रीति-प्रदर्शन करते रहे।

एक दिन उक्त रावराजा के भाई रावराजा शिवनाथिसिंह जो संस्कृतज्ञ थे महाराज के दर्शनों को आये और शाक्त मत के विषय में कुछ पूछने लगे, शाक्त मत पर वार्तालाप परन्तु महाराज ने इस विषय पर वातर्चात करने में अरुवि प्रकट करने में अरुवि की और उनसे केवल इतना ही कहा, आप तो स्वयं पिएडत हैं। महाराज की अरुचि का कारण यही प्रतीत होता है कि इस विषय पर विचार करने में श्रक्रील वातें आये विना नहीं रह सकती थीं जिनसे महाराज बचना चाहते थे।

महाराजा के प्राइवेट सेकेटरी पंडित शिवनारायण भी महाराज से मिलने श्राया करते थे। परन्तु वह कोई विवादमस्त बातें न करते थे, वह सदा महाराज महाराज के प्राइवेट की प्रशंसा ही किया करते थे और उन्हें अपने समय का अद्वितीय संकटरी तत्वदर्शी विद्वान समभते थे।

एक दिन एक जैनी और एक वेदान्ती गृहस्थ महाराज के दर्शनों को आये और दोनों ने ५) ५) रु० महाराज की भेट किये। उनके साथ एक परिडत जैनी के प्रश्नों का उत्तर भी थे जो प्रश्नों की एक तालिका बनाकर लाये थे। महाराज ने सब प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें सन्तुष्ट कर दिया।

एक दिन एक साधु दस बीस मनुष्यों की मएडली के साथ महाराज के पास आया। उसने जीव ब्रह्म की एकता पर प्रश्न किये। महाराज ने उनके उत्तर साधु का शंकासमाधान दे दिये। उन्हें सुनकर वह कहने लगा कि आप चाहे दोनों को एक

मानें वा पृथक् पृथक् , आपको अधिकार है । महाराज ने कहा कि यदि कोई शङ्का शेप हो तो उसका समाधान करलो, परन्तु उसने कहा कि हम तो साधु हैं हमें इस से क्या और चला गया।

नव्वाव मुहम्मद्रखाँ विलायती भी कभी कभी महाराज के दर्शनों को आया करते थे, परम्तु धर्मविपय पर बातचीत न करते थे। एक दिन महाराज नव्याव से वात-चीत न उनसे कहा कि कुरान में लिखा है कि ( क्रयामत के दिन ) ख़दा

श्रर्श ( तस्त ) पर बैठेगा श्रौर श्रपनी पिंडली दिखावेगा। यह

कैसी बात है, परन्तु उन्होंने कहा कि हम शीत्र्या हैं। ऐसी बातों को नहीं मानते। महाराज कहा करते थे कि हिन्दू राजात्रों की दुराचार के कारण बहुत बुरी दशा है। उन के राज्य कभी के नष्ट होजाते, वह यदि अवतक अवशिष्ट हैं तो यह उनकी रानियों के पतित्रत धर्म्म की सत्ता है। श्रन्यथा राजाओं वेडा कभी का डूव जाता के क़कर्म तो ऐसे हैं कि उन से बेड़ा कभी का डूब जाता।

महाराज अपन अधीन पुरुषों के हित का कितना ध्यान रखते थे, वह नीचे के उदा-हर्गा से प्रकट होता है:-

रामानन्द ब्रह्मचारी महाराज के साथ जोधपुर था, उसकी माता वृद्ध श्रौर रुग्ण थी उसके जीवन की ऋाशा न थी, इसलिये महाराज को यह चिन्ता थी कि उसका देहपात होने की दशा में उसके दाहकर्म में कोई विघ्न न परहित-चिन्ता पड़े । ऋतः उन्होंने ज्येष्ठ शुक्का ९ संवत् १९४० को जोधपुर से मंत्री

श्रार्घ्यसमाज फर्रुखाबाद को लिखा कि जब कभी उसका शरीर छूट जाय तो उसके श्रन्स्येष्टि कर्म के लिये ५०) रुपये लाला निर्भयरामजी की कोठी से लेलेना और हमारे हिसाव में लिखा देना और उन रूपयों से घृत और सुगन्ध्यादि पदार्थों को लेकर जैसा विधान पोडश-संस्कारविधि के पुस्तक में लिखा है, उसके अनुसार मृतक कर्म करादेना और इस काम के कराने में किसी प्रकार त्र्यालस्य न करूना त्र्यौर इस बात को प्रत्येक सभासद को विदित कर देना जिससे समय पर सहायक होवें।

300

कहते हैं कि किसी नगर में एक पहलवान रहता था जिसे ऋपने बल पर बड़ा घमएड था। वह अर्केला ही रहट को चलाकर अपने स्नान करने के लिए पहलवान का मद एक होज भरा करता था। वह ऋौर ऋन्य लोग भी यह समकत थ चूर्ण कि अन्य कोई इस प्रकार हीज को नहीं भर सकता। घटनावश महाराज ने भी उस नगर में पदार्पण किया। महाराज का यह नियम ही था कि वह प्रातःकाल भ्रमणार्थ नगर से बाहर जाया करते थे। एक दिन महाराज न भी उसको हौज भरते देख लिया। उसके पश्चात् एक दिन वायु सेवन के लिये वह उस त्रोर से होकर गुजर तो उनके जी में ऋाई कि हौज को भरें। रहट को चला कर महाराज ने होज भर दिया और वायु सेवनार्थ आगे चल गये। जब पहलवान आया और उसने होज भरा हुआ पाया तो उसके आश्चर्य का कुछ ठिकाना न रहा । उसे यह सांच हुआ कि त्राज मेरा समकत्त कौन उत्पन्न होगया। उसने वहां के रहने वालों से पूछताछ की ता उन्होंने कहा कि एक साधु अभी २ हौज भर कर आगे को गया है। पहलवान साधु के दर्शन करने की प्रतीचा में वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर में महाराज बड़ी द्रुत गति से उधर को आते हुए दिखाई दिये। पहलवान ने दौड़कर उनका आगा रोक लिया और उनसे पूछा कि वाबाजी होज तुमने भरा है ? महाराज ने कहा कि हां। फिर उसने कहा कि होज भरकर तुम थकं नहीं । महाराज ने उत्तर दिया कि थकना तो दूर, हमारा व्यायाम तक पूरा न हुआ र्ञोर इसी लिए हमें टहलने के लिए त्रागे जाना पड़ा। पहलवान यह सुनकर हकावका रहगया श्रौर खामीजी अपने त्रासन को लौट त्राये।

कुचामन के ठाकुर केसरीसिंहजी जोधपुर के वड़े जागीरदारों में से थे। उन्होंने महाराज के जयपुर में दर्शन किये थे श्रौर तभी से वह महाराज के पिता-पुत्र ठाकुर की प्रति अनुरक्त हो गये थे। उनके पुत्र छुंबर शेरसिंह एक सदाशय भक्ति नवयुवक थे और अपेचाकृत उन में मद्य-मांस का व्यसन भी कम था। उनकी श्रीचरणों में बड़ी भक्ति थी और महाराज भी उनसे बहुत प्रसन्न थे। वह आजन्म महाराज के अनुयायी रहे।

गव राजा तेजसिंह के चरित्र पर महाराज का विशेष प्रभाव पड़ा था। महाराज कां जांधपुर बुलान में उन्होंने विशेष उद्योग किया था श्रीर महाराज सब राजा पर प्रभाव के जोधपुर श्राने पर राज-परिवार में सब से श्रिधिक सेवा भी उन्होंने ही की थी। कभी २ उन्हें महाराज के चरण दवाने का भी सौभाग्य पाप होता था । महाराज का शरीर इतना सुदृ और सुसंगठित था कि पिंडलियों को बल-पूर्वक दवान पर भी उन में उँगली न गड़ती थी। किसी ऋंग पर भुरी वा ढीलेपन का चिन्ह न था। राव राजा तजिसिंह अपने जीवन के अन्तिम दिवस तक महाराज के भक्त बन रहे।

महाराजा सर प्रतापसिंह ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि स्वामीजी के समागम से पहल प्रचितत पौराणिक धर्म्म के विषय में विशेषतः ब्राह्मणों के श्रयथा सर प्रतापसिंह त्रौर शुन्यगर्त्त ऋाधिपत्य के सम्बन्ध में हमारे मन में अनेक संशय उठते और उनसे कभी २ हमारा चित्त आन्दोलित हो उठता था।

## अष्टाविश अध्याय

जब खामीजी जोधपुर पथारे तो उनसे बातचीत करके और उनके व्याख्यान सुनकर हमारे सब संशय एक २ करके दूर होगये और वैदिक धर्मा में हमारा विश्वास पूर्ण रूप से दृढ़ और परिपक्त हो गया।

एक दिन सर प्रतापसिंह ने महाराज से पूछा कि किसी प्रकार हमारी भी मोत्त हो न्याय से मोत्त सकती है तो महाराज ने उत्तर दिया कि आपके लिए एक ही मोत्त-

मार्ग है और वह निष्पत्त न्याय करना है।

एक दिन राव राजा जवानसिंह ने महाराज से निवेदन किया कि आप कोई सुयोग्य सभी आर्य्यसमाजी शिष्य बनाइये जिससे आपका कार्य वीच में ही न रुक जाय। महा-मेरे शिष्य हैं राज ने कहा कि न तो कोई एसा सुयोग्य पुरुष है जिसे मैं शिष्य वनाऊं और न मुक्ते किसी शिष्य से कोई आशा है। सभी आर्यसमाजी

पुरुष मेरे शिष्य हैं और उन्हीं पर मुक्ते भरोसा है।

कोई २ यह कहते हैं कि महाराज का जोधपुर जाने में यह अभिप्राय था कि गोरता के आन्दोलन में महाराजा जसवन्तसिंह की सहायता प्राप्त करें और जोधपर जाने का उनसे गोरत्ता के मेमोरियल पर हस्तात्तर करावें। परन्तु राव राजा उदेश्य तेजसिंह ने देवेन्द्र बाबू के सन्मुख इसका खराडन किया और कहा कि स्वामीजी को जोधपुर केवल उपदेश के लिये ही बुलोया गया

था। गोरत्ता के ममोरियल पर तो दरवार ने खामीजी के यहां पधारने से पहले ही हस्तात्तर कर दिये थे। वह मेमोरियल महाराणा उदयपुर ने दरवार के पास भेजा था ख्रीर दरवार ने उस पर महाराणा के ख्रनुरोध से ही हस्तात्तर किये थे। जान पड़ता है कि महाराजा जय-पुर को छोड़कर राजपूताने के प्रायः सभी राजगण ने उक्त मेमोरियल पर हस्तात्तर कर दिये थे।

यह सत्य है कि उद्यपुर से किवराज श्यामलदास ने जोधपुर के चारण मुरारदान को पत्र लिखा था कि दरवार से उक्त मेमोरियल पर हस्ताचर करने का निवेदन करें परन्तु यह बात उसी समय की होगी जिस समय महाराणा उदयपुर ने जोधपुर दरवार से हस्ताचर करने के लिए अनुरोध किया था। इस पत्र के आने पर जब मुरारदान ने दरवार से स्वामीजी के गोरचा के आन्दोलन में सहायक होने की प्रार्थना की थी तो दरवार ने प्रसन्नतापूर्वक उसके अनुकूल सम्मति प्रकट की थी और कहा था कि इस कार्य में स्वामीजी की सहायता करना हमारा एकान्त कर्त्तव्य है।

जिस समय महाराज जोधपुर पहुंचे थे उस समय जोधपुर में ( मलेरिया ) शीत-ज्वर का प्रकोप था। महाराज कोठी के उपर के कमरे में सब खिड़की खोते थे जिस द्वार खोलकर एकान्त में सोया करते थे। उन दिनों आमों की ऋत थी और महाराज आम अधिक मात्रा में खाया करते थे।

जोधपुर निवास के चार महीने के लगभग सुखपूर्वक ज्यतीत होगये। सितम्बर के स्थित्म सप्ताह के स्थारम्भ में २५ वा २६ तारीख की रात्रि में उनका कहार के ल्यानक ६००। ७०० रुपये का माल (रुपये स्थीर मोहर) करली कमरें में से चुराकर खिड़की की राह से भाग गया। यह कहार बड़े परिश्रम और प्रेम से महाराज की सेवा किया करता था स्थीर

महाराज को उस पर पूरा विश्वास था। रामानन्द ब्रह्मचारी को महाराज की आज्ञा थी कि खिड़की के पास सोया करे। उस रात्रि को वह भी वहाँ न सोया। पहरेवालों ने भी अपने कार्य्य में प्रमाद किया। प्रातःकाल होते ही चोरी की सर्वत्र चर्चा फेल गई। पुलिस में रिपोर्ट की गई। कर्नल मुहैयुद्दीनलाँ कोतवाल और पुलिसवालों ने महाराज से बहुतेरा पूछा कि आप का किस पर सन्देह है, परन्तु उन्होंने कोई उत्तर न दिया। पुलिसवालों ने पकड़ धकड़ भी की परन्तु चोर का पता न लगा। कल्लू किस प्रकार गायव होगया किसी की समक्त में न आया। सम्भव है वह पहले ही महाराज के किसी शत्रु से गठ गया हो और जोधपुर में ही किसी जगह छिपा रहा हो और सुयोग पाकर जोधपुर से चला गया हो, अन्यथा समक्त में नहीं आता कि दूं दु-भाल होने पर भी उसका पता न चला। सम्भव है पुलिसवालों ने भी केवल दिखावे मात्र के लिये ही अनुसन्धान किया हो। कोतवाल ने

रामानन्द को ह्वालात में वन्द करने की चेष्टा की परन्तु महाराज ने धूर्त सेवक इसका विरोध किया । इस चोरी के सम्बन्ध में वह किसी को भी कष्ट देना नहीं चाहते थे। जितने सेवक उनके पास थे वह सभी धूर्त

थे। जब किसी श्रपराध पर महाराज उन्हें डाँटते तो हाथ जोड़ते श्रीर जो हुकम, जो हुकम, कहत परन्तु महाराज के पीछे उनकी वातों पर हँसते। ऐसी वातें देखकर महाराज को जोधपुरवास से ग्लानि होगई श्रोर जोधपुर के मनुष्यों के ऊपर से उनका विश्वास उठ गया श्रीर उन्होंने वहाँ से चलने का सङ्कल्प कर लिया परन्तु २७

रांग का ऋ।ऋमण सितम्बर को उन्हें प्रतिश्याय होगया, २८ को भी शरीर ठीक न हुआ। २९ सितम्बर की रात्रि को यथानियम उन्होंने दुख्य पिया

जिसे घौड़ मिश्र रसोइये ने पिलाया। यह शाहपुरे से ही महाराज के साथ श्राया था। महाराज दुग्ध पीकर पीकर सो गये परन्तु बीच में ही उद्रश्तूल के कारण उनकी निद्राभङ्ग होगई। उनका जी मिचलाने लगा श्रीर उन्हें तीन वार वमन हुई। परन्तु उन्होंने किसी को जगाया नहीं। स्वयं ही कुझा करके पलंग पर लेट जाते थे। २० सितम्बर के प्रातःकाल महाराज देर से उठे श्रीर उठते ही एक वमन श्रीर हुई तव महाराज को सन्देह हुश्रा कि

उन्हें कोई विपाक्त पदार्थ खिलाया गया है अतः उन्होंने उसे निकाल

विष का सन्देह ने के लिये जल पीकर एक वमन स्वयं करडाली। पहले भी उन्हें कई वार विष दिया गया था और वमन करके उन्होंने एक वार उसे

शरीर से निकालने में सफलता भी प्राप्त की थी। इस वार भी विष-प्रयोग का सन्देह होने पर उन्होंने उसी रीतिका अवलम्बन किया, परन्तु कुछ लाभ न हुआ। वमन करने के पश्चात् उन्होंने कहा कि हमारा जी उलटा आता है शीघ्र अभिकुण्ड में धूप डालकर सुगंधि फैलादो और दुर्गन्धि को बाहर निकाल दे। उनकी आज्ञा का तत्काल पालन किया गया। वमन करने में उन्हें बहुत कष्ट होता था इस से उनकी अंति इयों और यक्तन् पर शोथ आ ग्या था, छाती और उदर में बड़ा तीच्च शूल चलता था। महाराज ने राव राजा तेजिसिंह को बुलवाया और उन्होंने सब हाल कहा और यह स्थिर हुआ कि चिकित्सा के लिये किसी हिन्दू चिकित्सक को बुलाया जाय। अतः डा० सूरजमल को जिनकी नियुक्ति कारागार पर थी बुलाना निश्चित हुआ। राव राजा तेजिसिंह के आने से पहले ही महाराज ने शूल के उप-

#### श्रष्टाविंश अध्याय

शमनार्थ श्रजवायन का काथ पकवा कर पीलिया था। उस से शूल तो कम न हुआ दस्त श्रीर श्राने लगे। यह शूल इतना बढ़ा कि उनके सारे शरीर में प्रविष्ट होगया श्रीर श्वास के साथ बड़े वेग से उठता था। महाराज को ऋसीम कष्ट था परन्तु न वह कभी कराहे और न कभी हाय त्रादि का शब्द उन के मुख से निकला। डाक्टर सूरजमल से महाराज ने कहा कि शूल बहुत तीव्र है और प्यास भी है। डाक्टर ने नाड़ी देखी तो महाराज को कुछ डवर भी था। उन्होंने उस के उतारने के लिये Diaphoretic mixture दिया और छाती और उदर को गर्म जल की बोतल से सिकवाया । उससे ज्वर तो जाता रहा परन्तु उद्रशुल श्रीर यकृत का शोथ ज्यों का त्यों वना रहा श्रीर श्रन्तर्दाह में भी कुछ कमी न हुई। महाराजा प्रतापसिंह को जब महाराज के रोगी होजाने का डाक्टर ऋलीमरदान समाचार मिला तो उन्होंने डाक्टर ऋलीमरदानखाँ को राव राजा तेजसिंह के साथ महाराज की चिकित्सा के लिये भेजा। वह एक खाँ का परिचय तीसरे दर्जे का हास्पिटल ऋसिस्टेंट था परन्तु पहले दर्जे का खुशा-मदी और कपटी था। उसने दर्बार की चापलूसी करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था और धन भी बहुत कुछ संग्रह कर लिया था और जोधपुर के प्रख्यात डाक्टरों में गिना जाने लगा था। डाक्टर अलीमरदानखाँ ने आकर एक पट्टी तो महाराज के पेट पर बंधवाई और यकुत श्रीर श्रंतड़ियों की सूजन दूर करने के लिये उसने सैलेवेशन पिल्स (salevation pills) देने को कहा, उसने डाक्टर सूरजमल से कहा कि स्वामीजी बहुत बलवान हैं, इन्हें चार मनुष्यों के बराबर श्रोपधि देनी चाहिये। एक (salevation pill) में ३ ग्रेन केलोमल इन्हें चौगनी मात्रा (calomal) और एक चौथाई घेन अक्षीम होती है। डाक्टर अली-मरदानखाँ ने महाराज के लिये शहर के हस्पताल से ६ गोलियाँ बनवा कर भेज दीं। जब गोलियाँ ऋाई तो महाराज ने डाक्टर सूरजमल से पूछा कि मैं इन्हें खाऊँ वा नहीं। डाक्टर सूरजमल ने कहा कि खा सकते हैं। उक्त डाक्टर

ने देवेन्द्रवाबू से कहा था कि मेरा अन्तः करण डाक्टर अलीभरदानखाँ की दवा खिलाने को नहीं करता था, परन्तु एक तो मैं दूसरे डाक्टर की चिकित्सा में इस्तचेप करना नहीं चाहता था, दूसरे मेरी स्त्री संग्रहणी रोग से बहुत पीड़ित थी, तीसरे जेल के काम से बहुत कम छुट्टी मिलती थी ऋौर में स्वयं मनोयोग से स्वामीजी कि चिकित्सा नहीं कर सकता था, मैंने स्वामीजी को ऋलीमरदानखाँ की दवा खाने से निषेध नहीं किया।

हम सममते हैं कि डाक्टर सूरजमल जब हृदय से ऋलीमरदानखाँ की दवा पिलाना नहीं चाहते थे तो उनका कर्त्तव्य था कि महाराज को अपनी डाक्टर सूरजमल का सम्मति स्पष्ट बतला देते । महाराज को उन पर विश्वास था । उस विश्वास की उन्हें रत्ता करनी चाहिए थी। यदि वह कह देते कि अलीभरदानखाँ की दवा न खाइए तो निश्चय ही महाराज उसे न

खाते । यदि ऐसा होता तो कौन जाने संभवतः महाराज का शरीर बच ही जाता । ऐसी दशा में हम डाक्टर सूरजमल को किसी प्रकार भी इस अपराध से मुक्त नहीं कर सकते। यदि हम उनके विषय में यह विचार करें कि इस कारण से कि पहले उनकी चिकित्सा श्रारम्भ करके फिर श्रलीमरदानखाँ की चिकित्सा कराई गई जो उनसे योग्यता श्रीर दर्जे

में कम था वह रुष्ट होगये ऋौर क्रोध के क्शीभूत होकर ही जान बूक्त कर उन्होंने महागज को अलीमरदानखाँ की दवा खाने से निषेध नहीं किया तो अधिक अनुचित न होगा ! त्र्यस्तु, महाराज ने वह गोलियां खालीं, परन्तु उनके खाने से उद्**र**शूल में कुछ त्र्यन्तर न पड़ा । १ श्रक्तवर को श्रलीमरदानलां ने महाराज के ग्लास भी लगाये, उससे वह पीड़ा तो वन्द होगई जो खाँसने के साथ होती थी परन्तु और किसी रोग में कमी न हुई। २ अक्तूबर को अलीमरदानखाँ ने 🕾 पेट साफ करने के लिए जुझाब ( रेचक ) देने का प्रस्ताव किया। महाराज ने इसे खीकार कर लिया और कहा कि जिससे रोग निवृत्त हो वैसा कीजिये। महाराज ने अलीमरदानखाँ से पूछा कि कितने दस्त आवेंगे तो उसने कहा कि ६-७ दस्त से अधिक नहीं आवेंगे। उसने डाक्टर सूरजमल से फिर वहीं बात कहीं कि स्वामीजी हष्ट पुष्ट हैं, इन्हें जुझाब भी चौगुनी मात्रा में देना चाहिये । महाराज ने फिर डाक्टर सूरजमल से पूछा कि रचक ले लंबें ? ऋौर उन्होंने फिर भी यही उत्तर दिया कि ले सकते हैं। महाराज ने जुझाब ले लिया। तीसरी तारीख़ के ९ बजे तक कोई दुस्त न आया। महाराज ने जब उससे कहा कि अभी तक तो एक भी दस्त नहीं आया तो उसने कहा जुड़ाव बहुत हलका है जब मल फूल जायगा तब दस्त आवेंगे। दस बजे से दस्त आने आरम्भ हुए। ४ तारीख के प्रातःकाल तक ४० के लगभग दस्त आये। ४ तारीख को जब श्रालीमरदानसाँ श्राया तो महाराज ने उससे कहा कि श्राप तो कहते थे कि ६-७ दस्त श्रावेंगे, मुक्ते तो तीस से श्रिधिक दस्त होगये। यह सुन कर श्रालीमर-राेग की वृद्धि दानखाँ चुप हो गया। उस दिन दिन-भर दस्त आतं रहे और साय-ङ्काल को यह दशा होगई कि दस्त आने पर मूर्छा होने लगी। यह जुझाव कम्पाउन्ड जलाप पाउडर (Compound jalap powder) का था। साधारणतः उसमें ३।४ प्रेन केलोमल (calomel) दिया जाता है, परन्तु अलीमरदानखाँ ने ८ प्रेन दिया। इस प्रकार महाराज के शरीर में १८ ग्रेन तो salevation pills में और ८ ग्रेन जुझाव में सब २६ ग्रेन (calomel) पहुँचा दिया गया। डाक्टर सुरजमल ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि स्वामीजी का शरीर बहुत बलिष्ठ था अतः वह उस सहन कर गये । यदि किसी साधारण मनुष्य को इतना (calomel) दिया गया होता और उसे इतने दस्त आगये होते तो निश्चय ही उसका प्राणान्त हो जाता । ५ तारीख़ को दस्तों की दशा वही रही । जिससे महाराज इतने निर्वल होगये कि ४-५ मनुष्यों की सहायमा के विना करवट लेना वा उठना बैठना असम्भव हो गया। महाराज ने अलीमरदानखाँ से कहा कि अब तो दस्त वन्द हो जाने चाहिएं तो उस ने यह उत्तर दिया कि दस्तों को दवा से बन्द करने में रोग के बढ़ जाने का भय है, इस्तों का अपने आप बन्द होना ही अच्छा है। (calomel) के अधिक मात्रा में खाने का दूसरा

परिगाम यह हुआ कि महाराज के गले. जिह्ना, ताल, सिर और मस्तिष्क पर आँवले पड़ अ पण्डित लेखरामकृत उर्द दयानन्द चिरत में लिखा है कि रेचक लेने का प्रस्ताव महाराज ने स्वयं किया था। परन्तु यदि अलीमस्दानकों महाराज की चिचित्सा में जान बूझ कर गड़बड़ कर रहा था जैसा स्पष्टतया ज्ञात होता है तो यही मानना होगा कि रेचक देने का प्रस्ताव उसने ही किया था।



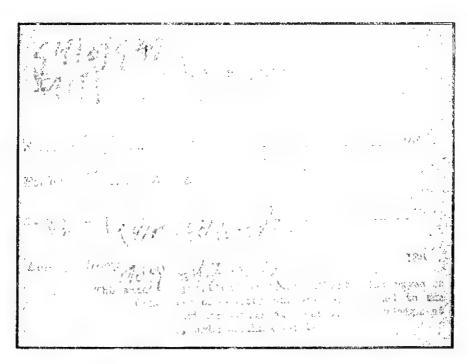

मृत्यु से १९ दिन पहले के महर्षि द्यानन्द सरस्वर्ता के अन्तिम हस्ताक्षर (तार्गाल १) अक्टूबर १८८३ )
यह एक वी० पी० फ़ार्म का ऍकनालिजमेंट का दुकड़ा है।
इसके दूसरी और जोधपुर की मोहर लगी है।
(श्री मामराजर्जा, डी० ए० वी० कोलेज लाहीर की छुपा से श्राप्त ) (पृष्ठ ७००)

#### अष्टाविश अध्याय

गये जिस के कारण बात-चीत करने में भी अत्यन्त कष्ट होने लगा। शूल, दस्त, उदर शूल के कष्ट तो थे ही हिचकियाँ भी श्राने लगीं। १६ श्रक्तूबर तक श्रलीमरदानलाँ की चिकित्सा रही। रोग में कुछ कभी न हुई, दस-पन्द्रह दस्त प्रति दिन श्राते रहे, शूल तो मुख्य रोग था ही, श्रव श्राँवलों श्रौर हिचकियों का रोग श्रौर बढ़ गया। जब दस्त किसी तरह बन्द न हुए तो श्रलीमरदानलाँ ने विस्मत Bismuth श्रौर डोनर की एस्ट्रिजेंट पिल्स (Doner's astringent pills) बनवा कर दीं। महाराज उन गोलियों को भी खाते रहे श्रौर दही श्रौर मठा भी पीते रहे। पहले जब कभी उनके उदर में कुछ गड़-बड़ होती थी तो दही श्रौर मठा पीने से बह दूर हो जाती थी। उन्होंने पूर्व श्रनुभव के कारण ही दही श्रौर मठा पीना श्रारम्भ किया, परन्तु किसी प्रकार भी दस्त वन्द होने में न श्राये।

श्राश्विन ग्रुहा ११ संवत १९४० श्रर्थात् १२ श्रक्त्वर सन् १८८३ तक जोधपुर से बाहर किसी को यह पता तक न चला कि स्वामीजी रुग्ण हैं श्रीर स्वामीजी के रोगी उनके रोग ने ऐसा भयङ्कर रूप धारण कर लिया है। उक्त तारीख़ को होने की प्रथम सूचना 'राजपूताना ग़जट' में उनके रोगी होने का समाचार छपा जो श्रार्थ-समाज श्रजमेर के एक सभासद की दृष्टि पड़ गया। उसने श्रन्य सभासदों से कहा। पहले तो सब के मन में यह श्राई कि यह बात मिथ्या है श्रीर महाराज के किसी शत्रु ने छपादी है। यदि बात सची होती तो श्रवश्य ही कोई पत्र वा तार श्राता।

परन्तु फिर मन न माना और सोचा कि सम्भव है कि बात सची हो। तब एक सभासद लाला जेठमल को जोधपुर भेजा गया। यह जब जोधपुर पहुँचे तो महाराज की दशा को देखकर शोक में निमम हो गये। उन्होंने महाराज से कहा कि भगवन्! यह क्या हुआ, और यह तो शरीर का अधिक शोक यह है कि आपने किसी समाज को सूचित भी धर्म ही है नहीं किया। महाराज ने उत्तर दिया कि रोग की दशा को क्या

लिखता, यह तो शरीर का धर्म्म ही है। उसमें सुख दुःख होते ही रहते हैं, मैं सूचना देकर करता ही क्या १ इसके अतिरिक्त आप लोगों को भी छेश होता।

लाला जेठमल ने आर्थ्यसमाज अजमेर को महाराज की विपन्न दशा की सूचना दी और उसने बम्बई, फर्रुखाबाद, मेरठ, लाहौर आदि आर्थ्यसमाजों आर्थसमाज अजमेर को तार द्वारा सूचित किया और सामाजिक जगत में एकदम कोला-की सूचना हल मच गया। तार पर तार आने लगे। सामाजिक पुरुष खबर के लिये दौड़ पड़े।

उस समय जोधपुर में दो सुयोग्य डाक्टर उपिश्वत थे। एक डा॰ रोडम्स जो रेजि-डेन्सी सर्जन थे, दूसरे डाक्टर नवीनचन्द्र गुप्त। अत्यन्त आश्चर्य है दो योग्य डाक्टर कि उनके होते हुए महाराज को उन्हें नहीं दिखाया गया और उन्हें होते हुए अयोग्य १५, १६ दिन तक अलीमरदानखाँ जैसे अयोग्य और निम्न कोटि की चिकित्सा के चिकित्सक के हाथों में रहने दिया गया। राव राजा तेजसिंह आदि को भी यह न सूर्भा कि जब अलीमरदानखाँ की दवा से कोई लाभ नहीं हो रहा है और दिन-प्रतिदिन रोगी की दशा बिगड़ती जाती है तो उसकी

33

राव राजा तेजसिंह का ऋपराध

चिकित्सा बन्द करके किसी अन्य की आरम्भ की जाय। सरप्रताप-सिंह और महाराजा जसवन्तसिंह ने इतनी भी परवाह नहीं की कि एकवार महाराज को देख तो आवें। इसका एक कारण हो सकता है कि ऋलीमरदानखाँ उन्हें विश्वास दिलाता रहा हो कि रोगी की

दशा अच्छी है और कोई चिन्ता की बात नहीं है। परन्तु रावराजा तंजसिंह तो कई वार आये। श्रीर अपनी श्राँखों से महाराज के घोर कष्ट को देख कर भी उन्हें चिकित्सा

बद्लन की चिन्ता न हुई । उनसे तो पहले ही महाराज ने कह दिया

हिन्दू से मुसलमान था कि किसी हिन्दू डाक्टर को बुलाना चाहिये और इसी कारण डाक्टर के हाओं में सब से प्रथम डाक्टर सूरजमल को बुलाया गया था। ऐसा होते हुए भी अलीमरदानखाँ की चिकित्सा क्यों कराई गई और राव राजा न

दरवीर वा सर प्रतापसिंह से क्यों न कहा कि स्वामीजी मुसलमान डाक्टर से चिकित्सा कराना नहीं चाहते हैं। फिर जब उसकी चिकित्सा दिन-प्रतिदिन हानिकर हो रही थी तो उस समय तो राव राजा को समभ आनी चाहिय थी और उस की

स्रमद्भाव

स्रलीमरदानसाँ का चिकित्सा तुरन्त ही वन्द कर देनी चाहिये थी। यह विश्वास नहीं होता कि अलीमरदानखाँ ने महाराज की चिकित्सा सद्भाव से की हो । यह भी असम्भव नहीं है कि वह नन्हीं जान के पड्यंत्र में

सम्मिलित हो। यदि उच चरित्र का व्यक्ति होता तो उस पर कोई सन्देह न भी होता, परन्त वह एक क्षुद्राशय व्यक्ति था, इस से उसका पड्यन्त्र में भाग लेना ऐसी वात नहीं है जिस का विश्वास न हो सके। महाराज के प्रति मुसलमानों के जो भाव थे उनका उहेख किया जा चुका है। अतः यह भी सन्देह होता है कि अलीमरदानखाँ ने उन्हीं दुर्भावों से प्रेरित हो कर महाराज के रोग बढ़ाने का प्रयत्न किया। कुछ ही हो, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं कि उसने चिकित्सा बड़ी अयोग्यता से की । महाराज के साथ कोई विचन्नण पुरुष नहीं था, जो थे वह अल्पानुभवयुक्त थे, अतः वह तो चिकित्सा के सम्बन्ध में कोई सम्मति दं ही नहीं मकतं थे और देते भी तो वह प्राह्म न होती। हमें तो शोक रावराजा तेजसिंह और सर प्रतापसिंह पर है जिन्हों ने इस ओर दृष्टिपात तक न किया और महाराज को मृत्यू की ओर अप्रसर होने दिया।

लोक में यह किंवदन्ती है कि महाराज को उनके रसोइया ने दुग्ध में पिसा हुआ

काच दिया था। उस रसोइये का नाम जगन्नाथ बताया जाता है। परन्तु जोधपुर में जितन मनुष्यों से देवेन्द्र बाबू ने पूछा उन में से किसी ने भी जगन्नाथ का नाम नहीं लिया। परिंडत लेखरामजी कृत कौन था ?

उर्द जीवनचरित में लिख। है कि उस रात्रि को घौड़ मिश्र न महा-राज को दुग्ध विलाया था। जगन्नाथ नाम का कोई रसोइया महाराज के साथ था इसका

प्रमाण भी कहीं नहीं भिलता। कोई नहीं बतला सकता कि वह कौन था, कहाँ का रहने वाला था और कब से महाराज के साथ था ? लोग तो यहाँ तक

कहते हैं कि महाराज को यह ज्ञात हो गया था कि उन्हें जगन्नाथ मनगढ्नत गाथा ने विप दिया है और जगन्ननाथ ने उन से स्वीकार भी कर लिया था

जगन्नाथ रसोइया

### श्राघाविंश श्रध्याय

कि मैंने यह पाप किया है। इस पर महाराज ने उसे कुछ भी न कहा बल्कि उसे कुछ रूपये मार्ग व्यय के लिए देकर कह दिया कि तू भागजा, अन्यथा पकड़ा जायगा श्रौर वह तुरन्त भाग गया। कोई २ तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ वर्षों के पश्चात लोगों ने जगन्नाथ को गंगा तट पर राजघाट जिला ऋलीगढ़ में देखा था और वह विचिप्त ऋवस्था में था। हमें तो यह सारी गाथा कल्पित और मनगढ़न्त प्रतीत होती है। न जाने यह किस के मस्तिष्क की उपज है। किसी ने यह बात प्रचलित की त्र्यौर श्रद्धालु जनों ने इस कारण कि उस से महाराज की दया के अपार होने का प्रमाण मिलता है उसे ऋट सत्य मान लिया। पण्डित लेखरामकृत उर्दू जीवन चरित में भी कहीं जगन्नाथ के नाम और इस घटना का उल्लेख नहीं है। उसका उद्घेख केवल एक नोट में है जो प्रकरण से ऋलग दिया हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त जीवनचरित के छपते २ मास्टर आत्मारामजी को कहीं से इस कथा का पता लगा, और उम्होंने एक जगह उसे नोट के रूप में लिख दिया।

राव राजा तेजसिंह तथा च्रन्य लोगों ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि हमारा विश्वास है कि उस रात्रि को कल्छ कहार ने ही महाराज को दूध पिलाया

था। उससे पहली रात्रि को ही चोरी हुई थी। कल्छ ने ही कोई राव राजा तेजसिंह का मिथ्या विचार विपैली वस्तु दूध में मिला कर दी होगी। यदि ऐसा हुआ हो तो इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि उसने यह पाप कर्म नन्हीजान से

मिल कर ही किया होगा। परन्तु हमारी धारणा यह नहीं है कि कल्छ ने चोरी भी की **ऋौ**र विष भी दिया । चोरी जिस रात्रि को हुई उस से ऋगली रात्रि को ही विष नहीं दिया गय।। बल्कि उसके एक दो दिन बाद दिया गया।

डाक्टर सूरजमल ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि जो चिन्ह पिसे हुए काँच के महाराज के शरीर में प्रकट हुए वह पिसे हुए काँच के नहीं थे। चिन्ह न थे

इसमें तो सन्देह नहीं कि महाराज को विष दिया गया। पिसा हुआ काँच हो वा संखिया । मैंने मेरठ के एक प्रसिद्ध और अनुभवी डाक्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि पिसे हुए कांच और संखिया के चिन्ह लगभग एक से हैं। दोनों में तीब उदर-शूल और अन्तरीह होता है, वमन और दस्त होते हैं, परन्तु पिसे हुए कांच से दस्तों में रक्त आन लगता है। यह चिन्ह स्वामीजी के रोग में नहीं था, इस लिए यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उन्हें पिसा हुआ कांच ही दिया गया। अधिक सम्भव यह है कि उन्हें संखिया दिया गया । श्रजमेर के हकीम पीरजी से जब स्वामीजी के रोग का हाल कहा गया तो उनकी भी यही सम्मित हुई थी कि स्वामीजी को संखिया दिया गया है।

अब प्रश्न यह है कि विष किसने दिया। पिएडत नानूराम ब्रह्मभट्ट का जो शाहपुरा से स्वामीजी को जोधपुर लिवाने के लिये गये थे, कथन है कि कलिया नामी व्यक्ति ने एक माली से मिल कर नन्हीजान के प्रोत्साहन से दूध में विष मिला कर खामीजी को पिला दिया। इस कलिया का नाम ही जगन्नाथ कहा जाता है। मुन्शी देवीप्रसादजी राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ का विश्वास है कि नन्हीं जान ने एक माली को लालच देकर स्वामीजी के रसोइये कलिया को बहकवा कर दूघ में विषघुलवा दिया । राव राजा तेजसिंह ने दयानन्द-जन्म-शताब्दी पर यह कहा था कि स्वामीजी के पास एक कल्छ् रसोइया (कहार ?)

रहता था उसने दो ऋशर्की और एक दुशाला चुराया था। उस पर खामीजी ने मेरे सामने उसे उसके पाप के लिये बहुत ताड़ना की । इसके पश्चात् उसने कुछ दुरात्माओं से मिल कर न मासूम खाने के अन्दर या दूध में कुछ चीज दी कि सबेरे उठते ही बहुत जोरों के साथ स्वामीजी को जुकाम की शिकायत हुई। उन को मालूम हो गया कि मुक्त को कोई जहर दिया गया है। तब वे पानी में नमक मिला कर क़ै करने लगे, किन्तु कोई फायदा न हुआ और पसली में शूल शुरू हो गया तब मुभ को बुलाया और कहा कि श्री दरवार को अर्ज करो कि मेरी पसली में बहुत जोर का शुल चलता है और मेरी बीमारी सुन कर बहुत से आर्थ्य लोग यहां आएंग उन को कप्ट होगा इस लिए मेरा अजमेर जाना ठीक है। रात्र राजा के अनुसार उनकी सूचना देने पर दरवार स्वामीजी के पास आये और उन्हें त्रावृ भेज दिया गया । ( देखो वावृ पूर्णचन्द्रकृत 'दिव्य दयानन्द' **पृष्ठ** ३७ व ३८ ) ।

इस कथन में राव राजा साह्य ने सत्य को सर्वथा दवा दिया है। उनके कथन से बह ज्ञात होता है कि जैसे ही स्वामीजी पर रोग का आक्रमण हुआ वैसे ही उन्हें आवृ भेज दिया गया। १५-१६ दिन तक खामीजी जोधपुर में बोर कष्ट पात रहे, परन्तु राव राजा उस की त्रोर संकेत तक नहीं करते। इससे अधिक असत्य क्या होगा कि उन्होंने देवेन्द्रवावृ से यहां तक कह दिया कि जहां तक मुक्त माळूम है डाक्टर अलीमरदानखाँ ने स्वामीजी को कोई त्र्यापधि नहीं दी। विष देने वाले घीड़ मिश्र हो वा जगन्नाथ उपनाम कही या कलिया, परन्तु यह बात सत्य नहीं माऌ्म होती कि स्वामीजी ने यह जानते हुए कि मुक्ते जगन्नाथ ने विप दिया है उसे रूपये देकर जोधपुर से भगा दिया हो।

डाक्टर सूरजमल ने देवेन्द्र वावू से कहा था कि रात्रि में वमन का हो जाना मले-रिया के विपाक्त स्पर्श से असम्भव नहीं है और आमों के अधिक मेर्लास्या का विषया मात्रा में खाने से यक्कत का विगड़ जाना भी सम्भव हो सकता है। अप्रामीं का विकार र परनतु हमें इन दोनों सम्मातियों में सार दिखाई नहीं देता क्योंकि मलेरिया का यदि प्रकोप होता तो ज्वर का होना अवश्यम्भावी था। महाराज को त्र्यारम्भ में ही थोड़ा सा ज्वर हुत्र्या था श्रीर वह भी डायाफोरेटिक मिक्स्चर (Diaphoratic mixture) कं दंन से जाता रहा था। आमों के अधिक मात्रा में खाने से यक्कत में इतना विकार नहीं हो सकता था और ऋँतड़ियों के शोथ और शूल के तो आम कारण हो ही नहीं सकते थे।

डाक्टर सूरजमल ने यह निश्चित सम्मति प्रकट की थी कि रोगवृद्धि का मुख्य दस्तों की संख्या श्रीर झालों का मुख्य कारण Calomal का श्रत्य-कारगा धिक मात्रा में देना ही था। यह सम्मति उनकी वास्तव में ठीक है। महाराज को दृध के साथ कोई विष वा विपैली वस्तु दी गई हो महाराज को यह सन्दंह अवश्य हो गया था कि उन्हें विप दिया गया है और इसी एक आर सन्दह कारण उन्होंने जल पीकर स्वयम् वमन कर डाली थी। परम्तु साथ ही यहाँ यह प्रश्न उठता है कि महाराज ने इस बात को प्रकट क्यों नहीं किया। यदि जो उपचार किये गये उनसे रोग शान्त हो जाता ऋौर फिर वह इस बात को प्रकट न करते तो कुछ बात न थी, परन्तु जब उनकी पीड़ा बढ़ती ही गई ऋौर कोई

#### अष्टाविंश अध्याय

उपचार सफल न हुआ तो उन्हें अपना सन्देह प्रकट कर देना चाहिए था ताकि रोग का ठींक निदान हो जाता और उपर्युक्त उपचार किया जाता। ऐसा न करके उन्होंने चिकित्सकों को चिकित्सा में कोई सहायता न दी और चिकित्सकों से यह आशा रक्खी कि वह आँख पर पट्टी बाँध कर लक्ष्य भेद करलेंगे। इसके हमारी समफ में दो ही कारण आते हैं। या तो महाराज को निश्चय हो गया था कि उनका शरीर बचने वाला नहीं है और या उन्होंने परम दयाछता के कारण अपना सन्देह प्रकट न किया क्योंकि यदि वह प्रकट कर देते तो अवश्य ही उनके आस पास रहने वाल मनुष्यों और भृत्यों पर आपित्त आती, जो उन्हें कभी अभीष्ट न हो सकती थी।

प्रथम बार ही जब डाक्टर सूरजमल महाराज को देखने गये थे तो डाक्टर महा-दय ने उनसे कहा था कि आप ऋषितुल्य लोग हैं, आप इस इस राच्चस भूमि में राच्चस भूमि में क्यों आगये। अन्त को डाक्टर सूरजमल ने जोधपुर क्यों आगये की अवस्था और महाराज के शरीर की इतनी भयावह दशा को देख कर लाला जेठमल से कहा कि जितना शीघ्र भी हो सके उतना

शीघ्र महाराज को जांधपुर से अन्यत्र लेजाना चाहिये।

१५ अक्तूबर को अलीमरदानखाँ भी महाराज की देशा को देख कर डर गया और उसने यह प्रस्ताव किया कि स्वामीजी के शरीर में गर्मी बहुत

श्राबू भेजन का है, इन्हें श्राबू भेज देना चाहिये। वहाँ के ठएडे जलवायु, से उनके प्रस्ताव स्वास्थ्य को लाभ पहुँचन की श्राधिक सम्भावना है। उसने सोचा होगा कि यदि जोधपुर में ही महाराज का देहपात होगया तो सारा

कलङ्क उसी के माथे पर रहेगा। उस दिन रेजिडेन्सी सर्जन डाक्टर रोडम को भी बुलाकर महाराज को दिखाया गया और उनकी भी यही सम्मति हुई। तदनुसार महाराज के आबू भेजने का उपक्रम होने लगा। आबू पर जोधपुर राज्य के बँगले को सुसज्जित करने को लिख दिया गया। १६ अक्तूबर को तीसरे पहर महाराजा जसवन्तसिंह और सर प्रतापसिंह महाराज को विदा करने आये। जोधपुराधीश ने महाराज से कहा कि ऐसी दशा में आपके मेरे राज्य से पधारने में मेरी अपकी ति है। परन्तु आपकी यह दशा देख कर

में कुछ नहीं कह सकता हूँ। तःपश्चात् २५००) रूपये और दो दोशालं जीवपुराधीश का महाराज की भेंट किये। यात्रा की सब तैयारी हो गई। दर्बार ने सद्व्यवहार और अपनी फलालेन की पेटी अपने हाथ से महाराज के बांध दी ताकि सम्मान प्रदर्शन उन्हें लंटने में कष्ट न हो। यह समक्ष कर कि महाराज का शरीर विशाल है, उनकी पालकी में ३२ कहार लगाये गये ताकि १६, १६

कहार वारी बारी से पालकी को ले चलें। खस के दो ढेरे और एक पंखा, कुली और पिर-चारक और रत्तक साथ कर दिये गये। डाक्टर स्रजमल, चारण नवलदान और मुरारदान को आवूरोड़ रेलवे स्टेशन तक महाराज के साथ जाने की आज्ञा हुई। महाराज को हाथों के सहारे कई मनुष्यों ने ऊपर के कमरे से धीरे २ उतार कर पालकी में लिटाया। उस समय जोधपुराधीश महाराजा जसवन्तसिंह, कर्नल सर प्रतापसिंह, रावराजा तेजसिंह तथा राज्य के अन्य सुप्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। जब महाराज की पालकी उठाई गई तो सम्मान

प्रदर्शनार्थ दर्बार ने स्वयं उसमें कन्धा दिया और महाराज के अपने राज्य में विपद-प्रस्त होने पर अत्यन्त दुःख प्रकाशित करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्र और वाष्पावरुद्ध कराठ से पुनः जोधपुर पधार ने की प्रार्थना की और बाग़ के दर्बाजे तक पैदल पालकी के पीछे २ आये। अन्य बहुसंख्यक लोग बहुत दृर तक पालकी के साथ गये।

थोड़ी दूर चलकर महाराज के शरीर-भार से पालकी का बेत का फर्श टूट गया, अतः उसके नीचे बांस बांधे गये। डाक्टर सूरजमल प्रत्येक दस्त के पालकी का फुर्श पश्चान् एस्ट्रिजेन्ट पाउडर (Astringent powder) देते थे जिसे दूट गया वह अपने साथ लंगये थे। रात्रि भर चलकर प्रातःकाल रोपट पहुँचे । रोपट में एक दिन और एक रात रहे । महाराज को मार्ग में भी और रोपट में भी ५, ४ दस्त हुए। महाराज को गर्मी बहुत लगती थी। रात्रि में भी यात्रा में आठ तह का भीगा कपड़ा सिर पर रक्वा रहा ऋौर सिर पर पङ्का होता रहा, परन्तु रांग का भयद्वर रूप फिर भी गर्मी कम न हुई। हिचकी भी आही रही थीं। दिन में कई २ वार मूर्छा हो जाती थी। जब रोपट में ठहरे हुए थे तो महाराज तो लेटे हुए थे और रामानन्द हवन कर रहा था कि इतने में दो ब्राह्मण आये! उन्होंने दो वेद मन्त्र पढ़े। महाराज ने उन्हें सुन कर दोंनों को एक २ रुपया दो ब्राह्मणी की दान दिलवाया। प्राम में ब्राह्मणी की जब यह ज्ञात हुआ कि एक साधु ब्राह्मणों को रूपये बांट रहा है तो वह एकादशी माहत्म्यादि लेकर श्राय, परम्तु महाराज ने कहा कि यह धूर्त्त हैं, इन्हें निकाल दो। महाराज रोपट में भील के किनारे संन्यासियों के मन्दिर के पास ठहरे थे। वहाँ के संन्यासी आकर महाराज के पैर छूने लगे तो महाराज ने कहा, यहाँ मल मूत्र।पड़ने से इन्हें कष्ट होगा हमें अस्यत्र ले चलो। नदनुसार उन्हें दूसरे स्थान पर लेगये । १८ अक्तूबर को महाराज पाली पहुँच गये। जोधपुर से पाली तक महाराज को बहुत धीरे २ लेजाया गया क्योंकि उनके यक्त और ऋँतड़ियों में शोध था और जल्दी चलते से उनके उदर में पीड़ा हो जाती थी और श्रंतड़ियों पर जोर

पड़ता था। बीच २ में कहारों को धीरे २ चलने के लिये सावधान करना पड़ता था।
पाली पहुँच कर मुंशी हरनामदास ऋोबरसियर को ऋाबू तार दिया गया कि स्वामीजी बीमार होकर ऋाबू आ रहे हैं और जोधपुर के बँगले में
आब की चढ़ाई का ठहरेंगे। उन्होंने ऋाबू रोड पर पालकी का प्रबन्ध कर दिया। पाली
प्रबन्ध में महाराज दो दिन ठहरे और जो दशा थी वही बनी रही। पाली
से जेठमल महाराज के लिये दबाई लेने ऋजमर चले गये। वहाँ

उन्होंने सब सभासदों को महाराज की दशा से पिरिचित किया तो सब की यह सम्मिति हुई कि वहाँ के पीरजी नामक प्रसिद्ध हकीम से श्रोषिष लेनी चाहिये। पीरजीने सब हाल सुनकर कहा था कि स्वामीजी को संखिया दिया गया है। श्रतः उनकी श्रोपिष्ट लेकर जेठमल मारवाड़ जंकरान पर जिसे साधारणतथा लोग खारची स्टेशन कहते हैं श्रा गये। उधर पाली से रेल में सबार होकर महाराज भी खारची पहुँच गये श्रीर जेठमल उन से मिल गये। यद्यपि डाक्टर सूरजमल को श्राबूरोड तक महाराज के साथ जाने की श्राज्ञा थी परन्तु महाराज ने उन्हें पाली से ही लौटा दिया। महाराज जानते थे कि उनकी स्त्री पीड़ित है

### श्रष्टाविंश श्रध्याय

श्रतः श्रपने स्वाभाविक दयाभाव से उन्होंने डाक्टर को श्रधिक कष्ट देना न चाहा । पीरजी की दवा से प्यास और हिचकी को कुछ शान्ति होती रही। खारची तक महाराज पत्रादि पर हस्ताचर करते रहे, यद्यपि हस्ताचर करने में उनका हाथ काँपता था। खारची पर जब गाड़ी पहुँची तो विपन दशा महाराज ने गाड़ी से स्वयं उतरने का उद्योग किया परन्तु मुख पर धूप पड़ने से मूर्छा त्रागई। तब लोगों ने हाथों में लेकर उन्हें उतारा और स्टेशन के बरामदे में पलंग पर लिटा दिया। खारची से रामानन्द को ६) रूपये देकर विदा कर दिया ऋौर उससे कह दिया कि अब तू हमारे पास पढ़ने के योग्य नहीं रहा । जेठमल खारची से अजमर चले गये ऋौर महाराज ऋायू रोड के लिये रेल पर सवार होगये। जिला ऋलीगढ़ के ठाकुर भूपालसिंह महाराज के अनन्य भक्त थे। वह मसूदा और शाहपुरा होते हुए खारची पर ही आ मिले थे और वहीं से महाराज के साथ हो लिये थे। २१ अक्टूबर को प्रातःकाल के पाँच बजे महाराज आबूरोड पर पहुँचे। वहाँ मुन्शी हरनामदास ने उनके लिये पालकी का प्रबन्ध कर रक्खा था। वहाँ उन्हें पालकी में लिटा दिया गया श्रीर श्राबू पर्वत की चढ़ाई आरम्भ हुई। मार्ग में कोई दो मील चलकर कहारों ने पालकी को सड़क के किनारे रख दिया और खयं विश्राम करने लगे।

श्राबू से डाक्टर लछमनदास जो मीरा जिला शाहपुर पंजाब के रहने वाले थे अजमेर जारहे थे। वह आबू पर नियत थे। उनकी बदली अजमेर डाक्टर ल्लक्सनदास को होगई थी, वह घोड़ी पर सवार थे। जब वह महाराज की पालकी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसमें एक जन भगवे वस्त्रधारी का मिलना संन्यासी लेटा हुन्ना है। उन्हें उसका परिचय पाने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने पूछा तो उन्हें वताया गया कि संन्यासी प्रसिद्ध स्वामी दयानन्द हैं श्रीर भयङ्कर रोगप्रस्त होने के कारण त्राबू जा रहे हैं। उस समय महाराज को हिचकियाँ लग रही थीं स्रौर संज्ञा-रहित अवस्था में थे और उसी अवस्था में उनका दस्त निकल जाता था। डाक्टर लझमनदास ने श्रपने पास से एमोनिया की शीशी निकाल कर उसमें से थोड़ा सा एमोनिया पानी में घोलकर थोड़ी २ मात्रा में तीन वार महाराज को दिया। उससे मुफ्ते किसी ने अमृत महाराज ने आखें खोल दीं और कहा मुफ्ते किसी ने अमृत दिया है जिससे मेरी अचेतनता भी दूर होगई और मेरी जिह्ना भी खुलगई। दिया है तव महाराज के एक साथी ने कहा कि यह एक पञ्जाबी डाक्टर हैं जो आपकी अवस्था को देख कर रुदन कर रहे हैं। इन्होंने कोई श्वेतरंग की ओषधि पानी में मिलाकर तीन वार आपको पिलाई है जिससे आपको कुछ आराम मालूम देता है। महाराज ने प्रेमभरी दृष्टि से डाक्टरलछमनदास की श्रोर निहारा परन्तु वह फिर श्रचेत हो गये। डाक्टर लाइमनदास ने उसी समय निश्चय कर लिया कि उनकी नौकरी रहे या जाये, वह महाराज के साथ आबू जाकर उनकी सेवा और चिकित्सा करेंगे। रात्री के ८ वजे वह महाराज के साथ आवू पर जोधपुर राज्य के स्राबू पहुँच गये बंगल पर पहुँचे, जिसे सर प्रतापसिंह ने पहले से ही महाराज के

लिए सुसज्जित करादिया था। दो तीन सेवक उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। डाक्टर लछमनदास ने महाराज को आराम से पलंग पर लिटा डाक्टर लुछमनदास दिया और उसी समय डाक्टर गुरुचरणदाम से जो हस्पताल के का प्रेम और परिश्रम इनचार्ज थे, हस्पताल की चाबियाँ लेकर किसी अनुभूत ओपधि की २४ मात्राएं बनाकर लाये और रात्रि में तीन २ घएटे पीछे एक २ मात्रा महाराज को दी । त्राबू पहुँचने से पहले महाराज को दिन-रात में ४०० दस्त त्रात थे, ऐसा डाक्टर लछमनदास ने देवेन्द्रवाव को अपने पत्र में लिखा था। परन्तु हमें यह ठीक प्रतीत नहीं होता। जोधपुर में पहले २ दस्तों की संख्या ३०-४० से अधिक न थी। सम्भव है जोधपुर से त्राबू पहुँचते २ उस संख्या में कुछ वृद्धि होगई हो । डाक्टर लाइसनदास का यह अनुमान मात्र है और दृसरों से सुना हुआ है। जिसने उनसे ऐसा कहा होगा उसने भो दस्तों को गिना थोड़ा ही होगा, अनुमान ही कर लिया होगा। रोगी से समवेदना रखने वाल मित्र रोगी की दशा बताने में अत्यक्ति भी करदिया करते हैं। रात्रि में केवल तीन ही दस्त हुए। प्रातःकाल डाक्टर ने दूध में ऋरारोट पकाकर दो दो घन्टे के ऋन्तर से महाराज को दिया। १० वजे महाराज सचेत भी हो दशा सुधरने लगी गये और उनकी हिचकियां भी वन्द हो गई । उस दिन सारे दिन में एक और रात्रि में एक केवल दो दस्त हुए। दूसरे दिन अर्थान् २३ अक्टूबर को दिन भर में दस वारह बार करके दो सेर दूध का अरारोट महाराज को पिला दिया गया। रात्रि में उन्हें पाँच घन्टे निद्रा भी श्राई। तीसरे दिन २४ घन्टे में कवल एक ही दस्त हुआ और तीन सर दूध का अरारोट पिला दिया गया । उस दिन महाराज को और कोई पीड़ा न हुई । इन तीन दिन में १८, २० तार प्रतिदिन महाराज का स्वास्थ्य पृछ्जने के लिये आये जिनका उत्तर भी डाक्टर लछमनदास को ही देना पड़ा ऋौर ऋंग्रेजी की चिट्टियों का उत्तर भी वही लिखत थे क्योंकि महाराज के पास उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति अंग्रेजी जानने वाला न था। चौथे दिन डाक्टर लझमन दास आबू के प्रधान मेडिकल आफिसर के पास इस विचार से गये ताकि उनसे एक दो मास का विना वेतन अवकाश लेकर महाराज की चिकित्सा निश्चिन्त होकर करसकें। डाक्टर स्पेन्सर ने उन्हें देख कर बड़ा ऋश्चिय प्रकट किया ऋौर कहा हमने तुम्हें आजमेर जाने की आज्ञादी थी तुम वहाँ क्यों नहीं गये। वहां के मिविल सर्जन के दो तार आ चुके हैं तुम चार दिन से वेपता थे। हमने समका था कि यातो तुम किसी खड़ में गिर गये या तुम्हें सिंह त्रादि कोई हिंस्न पशु खा गया। इस पर डाक्टर लखमनदास ने सब वृत्तान्त उन सं कहा और छुट्टी की याचना की और कहा कि स्वामीजी हमारे धार्मिक और जानीय नेता हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम कर्त्तव्य है। बहुत कुछ डाक्टर लझ्मनदास अनुनय विनय करने पर भी उसका हृद्य न पसीजा और उसने कां लुट्टी न मिली छुट्टी देनी स्वीकार न की और यह कहा कि हम और डाक्टर गुरुचरण स्वामीजी की चिकित्सा भली प्रकार कर लेंगे। डाक्टर लझमनदास ने जोधपुर के बँगल पर आकर अपना त्याग पत्र लिख कर एक भृत्य को डाक्टर स्पेन्सर के पास पहुँचाने के लिये दिया, परन्तु महाराज ने उसे देख लिया और स्वयं अपन

#### अष्टाविंश अध्याय

स्वामीजी ने त्यागपत्र हाथ से उसे फाड़ डाला। क्या ठिकाना है महाराज के पर-हित चिन्तन का ! मृत्यु के मुख में पड़े हुए भी, जबिक डाक्टर फाड डाला लझमनदास के रहने से मृत्यु का कवल होने से बचने की कुछ आशा थी उन्हें यह सह्य नहीं हुआ कि उनके कारण डाक्टर को कुछ चित पहुँचे। अगले दिन २५ त्रक्तूबर को डाक्टर ने दूसरा त्यागपत्र लिख कर डाक्टर स्पेन्सर को दिया परन्तु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। उस दिन कर्नेल सर त्याग पत्र दिया प्रतापसिंह भी त्रावू पहुँच गये थे। उनके द्वारा डाक्टर स्पेन्सर ने पर ऋस्वीकार महाराज को कहला भेजा कि आप डा॰ लखमनदास को अजमेर जानेर्दे हम स्वयं त्रापकी चिकित्सा करेंगे। इस पर महाराज ने तथा अन्य लोगों ने डाक्टर लक्षमनदास को समभाया और उन्हें अजमेर जाने पर वाध्य किया। डाक्टर साहब दो तीन दिन की चिकित्सा के लिये आंपिध लिख आये । विदा होते समय डाक्टर लुळुमनदास उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि यदि फिर आपको कुछ पीड़ा हो तो आप अजमर चल आवें और मुक्ते पिएडत भागमल साहव जज के बँगले से बुलवालेवें। इतना कह कर वह विदा हुए। विदा होते समय उनके तथा महाराज के नेत्र अश्रपूर्ण थे। कर्नल सर प्रतापसिंह ने महाराज से बहुत पूछा कि यदि अलीमरदानखां ने आप को विष दिया हो तो आप कहदें, हम उस पर अभियोग चलावें। परन्तु महाराज ने कोई उत्तर न दिया। उनके चले जाने के बाद डा० स्पेन्सर की चिकित्सा आरम्भ हुई परन्तु वह आरम्भ से ही प्रतिकूल राग का पुनः स्राक्रमण पड़ी और दस्त फिर आने लगे। २४ घंटे में ७, ८ दस्त आगये तव लोगों ने महाराज से अजमेर चलने की प्रार्थना की परन्तु वह राजी न हुए। जब बहुत कुछ कहा गया तो उन्होंने कहा कि २० दिन के पश्चात् चलेंगे। विशेष आग्रह करने पर महाराज ने कहा हमारी इच्छा तो अजमर जाने की है नहीं, परन्तु आप लोगों का आप्रह है तो अजमेर चले जायंगे। मेरठ से मुन्शी लक्ष्मणस्वरूप, फर्शका गद से पं० लक्ष्मीदत्त, बाबू शिवद्यालसिंह तथा बम्बई से सेवकलाल कर्सनदास २३ अक्-भक्तों का सबूह बर को ही आबू पहुँच गये थे। ठाकुर भूपालसिंह तो मार्ग से ही महाराज के साथ आयू आये थे। जिस सहदयता से ठाकुर भूपालसिंह ने महाराज की सेवा की उस सहद्यता से तो कोई पुत्र भी अपने पिता की नहीं करेगा। मक्त भूपालिसिंह की वह ही महाराज का मल-मूत्र उठाते थे श्रीर गल से सने हुए वस्र धोते थे परन्तु तनिक भी घृणा वा ग्लानि नहीं करते थे। इस सेवा के लिये आर्थ्यसमाज उनका सदा अभारी रहेगा। उस समय महाराज की यह दशा थी कि निबलता सीमा को पहुँच गई थी, बोला बहुत कम जाता था, मुख, जिह्वा, करठ, सिर पर आँवल पड़े हुए थे। विना दूसरों की सहायता के न उठ बैठ सकते थे और न करवट ही लेसकते थे, हाथ पाँच बहुत ठएडे थे, पानी तक कएठ से नीचे कठिनता से उतरता था, अन्तर्दोह भी अधिक था, परन्तु होश हवास ठीक थे। अन्त को २६ अक्तूबर को महाराज आबू से अजमर के लिय खाना होगये। अन्तर्वाह

624

88

के उपरामनार्थ वह दही खाना चाहते थे, परन्तु मार्ग में किसी स्टेशन रात्रि में दही खाया पर दही न मिला, आबूरोड पर भी न मिला, यद्यपि एक सेर का १) रूपया देना चाहा। आबूरोड से मन्त्री आर्य्यसमाज नानान को तार दिया कि स्वामीजी अजमेर जारहे हैं, तुम स्टेशन पर दही लेकर उपस्थित रहो। जब गाड़ी नानान पहुँची तो मन्त्री दही लेकर उपस्थित थे। महाराज ने २,३ अञ्चलि भरकर दही खाया । रात्रि के ९ वर्ज के समय दही का खाना विष होकर लगा । गाड़ी ४ वर्ज रात्रि के श्रजमेर पहुँची। कितने ही प्रेमी जन स्टेशन पर महाराज के दर्शनों के लिये आये हुए थे। उन्होंने देखा कि महाराज फर्स्ट झास के दर्जे में लेटे हुए हैं और दो तीन आर्थपुरूप पास बैठे हैं। महाराज की दशा देखने ही सब लोग घबरा गये। चार सब लोग घवरा गये मनुख्यों ने महाराज को गाड़ी से उतारा, परन्तु उतरते ही मूर्छित हो गये। फिर उन्हें पालकी में अत्यन्त सावधानी से लिटा कर बहुत धीरे २ मसुदे के ठाकुर साहब के बँगले पर ले गये और एक कमरे में पलङ्ग पर लिटा दिया। उस समय भी महाराज गर्मी २ चिहा रहे थे यद्यपि वह समय सदी का था और अस्य लोगों को सर्दी मालूम हो रही थी। इस पर कमरे के सब द्वार खोल दिये गये, परन्तु फिर भी महाराज गर्मी २ ही कहते रहे । स्टेशन से ही एक मनुष्य की डाक्टर लल्लमनदास की बुलाने के लिए परिडत भागमल की कोठी पर भेज दिया गया था। उसने जाकर डाक्टर लुछमन-दास को जगाया और वह उठकर तुरन्त ही मसूदा की कोठी पर पहुँच गये। उन्होंने जाकर महाराज को देखा तो उन्हें निमोनिया के पंज में पाया। उन्होंने मुहा कर कहा कि स्वामीजी ने कोई अपथ्य किया है। इस समय उन्हें यह ज्ञात न हुआ कि क्या अपथ्य किया है और उन्होंने नियमपूर्वक निर्मानिया की चिकित्सा श्रारम्भ करदी । ९ बजे उन्हें ज्ञात हुआ कि मार्ग में आते हुए रात्रि में स्वामीजी ने दही स्वाया था। वह राय भागमल की कोठी से मसूदा की कोठी पर चले आये ताकि हर समय महाराज के पास रहकर उनकी चिकित्सा कर सकें। उन्होंने देवेन्द्र वाबू को लिखा था कि दिनरात परिश्रम करने से स्वामीजी की दशा कुछ सुधरी । उन्होंने स्वामीजी के दशा कुछ सुधरी कमरे में अग्नि सिलगवा कर उसे गर्म कर श्वखा था। उन्हें थोड़ी देर के लिये कहीं जाना पड़ा। उनके पीछे महाराज ने श्राप्रह करके अपना पलंग दरवाजे के पास डलवा लिया जहाँ शीतल वायु आ रही थी। जब डाक्टर स्वामीजी का अपथ्य वापस आये तो उन्होंने महाराज का पलंग दरवाजे के पास पड़ा देखा । वह सेवा करने वालों पर बहुत बिगड़े तो उन्होंने कहा कि कि हम क्या करें, खामीजी ने हमें ऐसा करने पर वाध्य कर दिया। इस कुवश्य से रोग का पुनः श्राक्रमण होगया। रांग का पुनः आक्रमण होने पर श्री महाराज ने अपने स्वीकार पत्र की प्रतियां सब लोगों को बंटवाई श्रीर कई शाल श्रादि जिनका मूल्य १०००) या डाक्टर लाक्षमनदास १२००) होगा डाक्टर लाइमनदास के सामने रखवाये और उन्हें देने ने पुरस्कार न लिया चाहें। डाक्टर साहव ने कहा कि महाराज यदि मेरे पास धन होता

तो मैं इतना धन आपके एक २ लोम पर निछावर कर देता। इस

७१६



राजा भिनाय की कोटी अजमेर इस में महर्षि देयानन्द का देहाबसान हुआ था।

( 夏日 9月年 )

पर महाराज ने कहा कि सचे आर्य और आर्य्यावर्त्त के सपूत ऐसे हो होते हैं। यह कहते हुए महाराज के नेत्रों में आंसू डबडबा आये और डाक्टर साहब के नेत्रों से भी अश्रुधारा बह निकली।

बह निकला।
श्रामंद पहुँचने के दूसरे दिन राय भगतराम जज और सरदार भगतिमह एग्जीक्यू दिन
इश्जीनियर महाराज को देखने आये तो उन्होंने डाक्टर लझमनदास
डाक्टर लाझमनदास की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि इन्होंने मेरी सेवा बड़े प्रेम से की
भे प्रति कृतज्ञता है और जो भी आषिध मुक्ते इन्होंने दी उसका तात्कालिक फल
हुआ है। यदि मैं इनके साथ ही अजमेर चला आता तो बहुत
अच्छा होता। दोनों महानुभावों ने महाराज को सान्त्वना दी कि अब भी परमेश्वर आप को

शीव्र नीरोग कर देवेगा। महाराज ने उनसे यवनों के छल का वर्णन त्रोपिय में विष किया इससे प्रतीत होता है कि उन्हें सन्देह था कि खलीमरदानखां ने उन्हें ओपिय में विष दिया है। दोनों महानुभाव थोड़ी देर बैठ

कर कचहरी चले गये। तब महाराज ने कहा कि हमें मसूदा ले चलो। परिचर्या करने बालों ने कहा कि ऐसी दशा में कैसे ले चलें, जब आप को आराम हो जायगा तब ले चलेंगे तो महाराज ने कहा कि दो दिन में आराम हो जायगा।

परिडत गुरुदत्त की लाहोर से पिएडत गुरुद्त्त और लाला जीव-परिडत गुरुद्त्त की नदास आगये। और उद्यपुर से पिएडत मोहनलाल विष्णुलाल पएड्या भी आ पहुंचे जिन्हें महाराणा सज्जनसिंह ने महाराज का स्वास्थ्यसमाचार लाने और चिकित्सा में साहाय्य करने के लिए भेजा था। महाराणा न उनसे यह भी कह दिया था कि यदि महाराज का देहपात होजाय महाराणा की चिन्ता तो हमें सूचित करना और हमारे अजमेर पहुँचने तक शव का दाह न होने देना ताकि हम श्री महाराज के अन्तिम दर्शन करने का सीभाग्य प्राप्त कर सकें।

डाक्टर लहमनदास कहते हैं कि खामीजी ने अलीमरदान खाँ से कहा था कि हमें कोष्ठ वद्ध है, आप हमें जुझाब दे दीजिये और उससे अंभेजी रेचक एक और किंवदन्ती आपिथों के नाम और गुण भी पृद्धे थे। अलीमरदान खां ने और रेचकों के साथ क्रोटन ऑइल (Croton oil) का भी उद्धेख किया

था और उसका यह गुण वताया था कि जिह्वा पर उसकी एक वूँद रखते ही दस्त आने लगते हैं। साथ ही उसने उसके दोष भी बता दिये थे। परन्तु महाराज ने उसे ही खाना पसन्द किया। प्रथम उन्होंने दो वूंद खाई। उससे दस्त नहीं आये। किर दो वूँद और खाई परन्तु किर भी कोई दस्त न हुआ, तब दो वूँद और खाई। उनके खाते हो दस्त जारी होगये और उनकी संख्या ६०० तक पहुँच गई।

हमें यह बात अलीक प्रतीत होती है। डाक्टर लझमनदास ने तो यह बात किसी से सुनी ही होगी, वह स्वयं तो जोधपुर में थे ही नहीं। डाक्टर सूरजमल जो रोग के आरम्भ से महाराज को देखते रहे और जोधपुर से पाली तक उनके साथ रहे क्रोटन ऑइल (Croton oil) का जिक तक नहीं करते और न दस्तों की संख्या छः सौ बताते हैं। अतः डाक्टर सूरजमल का ही कथन अधिक विश्वसनीय है।

### भहापं द्यानन्द का जीवन-चरित

डाक्टर लाइमनदास ने फिर परिश्रम किया और निरन्तर प्रयन्न करने से वह फिर महाराज को नीरागता की श्रोर ले आये । जब उन्होंने महाराज के समाप्तर कम हस्त्रा शरीर की अवस्था कुछ संभली देखी तो वह राय भागमल के यहां भाजन करने चल गये और रोगी सेवकों से कह गये कि अब ऐसा न होने पावे कि स्वामीजी फिर शीतल वायु लगा बैठें। परन्तु शोक है कि उनके चले जाने के बाद महाराज ने फिर अपना पलङ्ग बाहर बरामद में निकलवान पुनः कुपथ्य पर आवह किया और उसे निकलवा कर ही छोड़ा। दो तीन घंट के पश्चान जब डाक्टर साहब बापस आये तो क्या देखते हैं कि महाराज का पलङ्ग बरामदे में पड़ा हुआ है और उनके पास पगड़्या मोहनलाल और एक दो पुरुष और बैठे हुए हैं और महाराज शुद्ध बाग की प्रशंसा कर रहे हैं। जब यह लोग चले गये तो डाक्टर साहब ने महाराज का पलङ्ग फिर कमरे के भीतर डलवाया श्रीर परिडत गुरुद्त से कहा कि स्वामीजी को आज किर रोग का आक्रमण होगा और तीव आक्रमण होगा। रात्रि में डाक्टर लाखमनदास ऋौर परिडत गुरुदत्त वारी वारी से जागत रहे। मुम्पु दशा ११ वजे के समीप डाक्टर साहब सोगये और परिडत गुरुद्त्त जागत रहें। अभी बारह भी बजने नहीं पाये थे कि परिडत गुरुद्त ने डाक्टर साहब को जगाकर कहा कि स्वामीजी का श्वास चलता हुआ प्रतीत नहीं होता श्रौर नाड़ी भी नहीं मिलती । डाक्टर साहब तुरन्त उठे और उन्होंने ग्लास लगाकर कुछ रुधिर फेंफड़ों में से निकाला जिससे श्रास की गति भी ठीक होगई और नाड़ी भी धीमी धीमी श्रीर बारीक चलने लगी। श्रीर थोड़ी ही देर में दशा संभल गई। प० लेखराम कृत उर्द द्यानन्द् चरित में जो चिकित्सा डाक्टर लाइमनदास ने की उसके विषय में केवल इतना ही लिखा है कि डाक्टर साहब ने बहुत प्रयक्ष किया और अनेक द्वाएं दीं परन्तु उनसे लेश मात्र भी लाभ भारत सम्मान न हुआ । हम डाक्टर लब्बसनदास के कथन को ही सत्य मानते हैं। उक्त द्यानन्द्-चरित में २९ श्रक्तवर की दशा का जो वर्णन है उससे भी डाक्टर लक्षमन-हास के कथन का समर्थन होता है। उसमें लिखा है कि खामीजी का चित्त घवराने लगा, उन्होंने कहा कि हमें विठादें। । जब विठा दिया तो कहा छोड़दो हम बैठे रहेंगे । सो स्वामीजी त्रिना सहारं अच्छे प्रकार बैठे रहे। "परन्तु श्वास शीव्र शीव्र चलता राजि की धवराहर था जिसे खामीजी रोक २ कर फिर शीब ही बल पूर्वक बाहर निकाल हेतं थे और कुछ ईश्वर का ध्यान भी करते थे। इतने में संध्या हो गाई। .... जब अद्धे रात्रि का जमय आया तब स्वामीजी को बहुत घवराहट होने लगी। महाराज के पलक्ष का बाहर बरामदे में डालने का ऊपर के वर्णन में उद्घेख नहीं है परन्तु उनका पलङ्ग पर विना सहारे बैठे रहना वास्तव में उसी डाक्टर लल्लमनदाम क्षपण्य को प्रकट करता है जिसका उद्घेख डाक्टर लक्षमनदास करते का वर्णन सत्य ह हैं और उई दयानन्द-चरित का यह लेख कि अर्द्धरात्रि को स्वामीजी को बहुत धवराहट हुई, डाक्टर लाइमनदास के उस कथन की पुष्टि करता है कि उन्होंने

परिद्वत गुरुद्त्त से कह दिया था कि आज रात्रि में रोग का तीत्र आक्रमण होगा।



महापि द्यानन्द का जीयन-च्रिन र

#### अष्टाविंश अध्याय

३० श्रक्तवर को दीपमालिका का त्यौहार था। उस दिन डा० लझमनदास ने प्रात काल होते ही लोगों से कहा कि अब जब तक कोई दूसरा डाक्टर चिकित्सा में योग न देगा तब तक मैं चिकित्सा नहीं करूँगा। लोगों ऋब चिकित्सा न ने उत्तर दिया कि स्वामीजी की सेवा त्रापके सिवाय न कोई डाक्टर करूँगा ही कर सकता है और न कोई अन्य मनुष्य। डाक्टर साह्य न कहा कि अब स्वामीजी का अन्त समय माल्म होता है क्योंकि जब ही स्वामीजी के आगम होंने की सूरत होती है तब ही वह कोई न कोई कुपध्य कर बैठत हैं। यदि स्वामीजी का देह-पात होगया तो लोग मुक्ते मूर्ख बताएंगे। जब डाक्टर साहव ने बहुत आग्रह किया तो लोगों ने कहा कि यदि आपकी यही सम्मति है तो आप जिस डाक्टर की सम्मति अपनी सम्मति में मिलानी चाहें उसे ले त्रावें । इस पर डाक्टर साहब त्राजमेर के सिविल सर्जन डाक्टर न्यूमैन को लिया लाये। डाक्टर न्यूमैन ने जय महाराज को आकर श्रेश्रेज सिविल सर्जन देखा तो आश्चर्य से कहने लगे कि रोगी अत्यन्त विशाल काय, सुदढ़, बीर और रोग को सहने वाला है। इस की आकृति से ही ज्ञात का परामर्श होता है कि इस का रोग असहा है, परन्तु यह अपने का दुःखी नहीं मानता। यही है जो ऐसे उम्र रांग में भी ऋपने को सम्भाल रहा है और अभी तक जीवित है। इस पर डाक्टर लाइमनदास ने उन से कहा कि यह स्वामी द्यानन्द सरस्वती हैं जिनका नाम आपने सम्भवतः सुना होगा। डाक्टर न्यूमेन का डाक्टर न्यूमैन नं यह बात सुनकर शोक प्रकट किया और महाराज *ऋाश्चर्ये* के धैर्य की प्रशंसा की। उस समय महाराज के कएठ में कक की बड़ी प्रवलता थी जिसके कारण वह बोल नहीं सकते थे अपीर डाक्टर न्यूमैन के प्रभी का उत्तर संकेत मात्र से देते थे, परन्तु सुनने ऋौर समक्तने की शक्ति ऋक्षुएए थी। पहले तो डा॰ न्यूमैन ने महाराज के ब्रह्मचर्च्य-रिच्चत शरीर को देख कर कहा कि इन्हें निमोनिया नहीं है, परन्तु जब डाक्टर लाइमनदास के कहने पर स्टैथस्कोप यन्त्र लगा कर देखा तो डाक्टर लक्षमनदास की सम्मति का कि महाराज को एक्यूट डबल निमोनिया है समर्थन किया। जब डाक्टर न्यूमैन ने देखा कि महाराज को कक बहुत सता रहा है तो उनके मुख में थोड़ा सा गौ का दुग्धे डाला, परन्तु उस से कोई लाभ न हुआ। डाक्टर लक्षमनदास ने अपन सव नुसखे जो वह महाराज को देते रहे थे डाक्टर न्यूमैन को दिखाये। इन्हें देख कर डाक्टर साहब ने कहा कि निर्मानिया के लिए यह बहुत अन्छे हैं, यदि चाहो तो इन त्रोपिधयों में डिकाक्शन आफ सेनेगा और बढ़ा दो, नहीं तो उसकी कुछ अधिक आव-श्यकता नहीं है। बाह्य उपचार के विषय में डाक्टर लाइमनदास ने कहा कि तिरपन तेल मल कर रूई बाँधी जाती है। डाक्टर न्यूमैन ने कहा, मैं ऐसे रोगी डाक्टरों में मत-भेद के राई की पुलटिस बंघवाता हूँ । इस पर डा० लछमनदास ने कहा कि मैंने योरोपियन लोगों की चिकित्सा में राई की पुल्टिस की लाभकारक पाया है, परन्तु भारतीय लोगों की चिकित्सा में नहीं। यह कह कर डाक्टर न्यूमैन चले गये । उक्त उर्दृ दयानन्द-चरित में लिखा है कि डाक्टर न्यूमैन ने ३,४ सेर

## महपि द्यानन्द का जीवन-चरित

अलसी को दूध में पका कर उस की पुलटिस बांघने को कहा था। डाक्टर लछमनदास कहते हैं कि राई की पुल्टिस बताई थी।

दस बजे ३, ४ आर्थ्य पुरुष डाक्टर न्यूमैन के वँगल पर गय और उनसे कहा कि जब आरम्भ में आपने कहा था कि स्वामीजी को निमोनिया नहीं है डाक्टर न्यूमेन से तो हम लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। इस पर डाक्टर न्यूमैन ने कहा कि स्टैथस्कोप लगाने पर ज्ञात हुआ कि डाक्टर लछ्मनदास का परामश निदान ठीक है। स्वामीजी को एक्यूट डब्ल निमोनिया है। फिर आर्थ्य पुरुपों ने पूछा कि डाक्टर लाइमनदास की चिकित्सो कैसी है तो उन्होंने कहा कि यदि दम श्रंप्रेज डाक्टर भी मिलकर चिकित्सा करते तो इस से बढ़कर न कर सकते थे। मेरा उनसे भेद केवल दाह्य उपचार के विषय में है सो यह अपने २ अनुभव की वात है। डाक्टर लाइमनदास यहुत अनुभवी चिकित्सक हैं। फिर आर्घ्य भरना जीना दोनां पुरुषों ने पृछा कि अन्तिम परिगाम क्या होगा तो डाक्टर न्यूमैन ने सम्भव हैं कहा कि सम्भव है कि ऐसे रोगी का थोड़े घएटों में ही प्रासान्त होजाय और यह भी सम्भव है कि वह वचजावे। आर्थ्य पुरुषों ने पूछा कि क्या चिकिस्सा होनी चाहिये ? तो डाक्टर न्यूमैन ने कहा कि वहीं जो डाक्टर लझमनदास कर रहे हैं। त्रार्थ्य पुरुपों का त्रान्तिम प्रश्न यह था कि पुल्टिम लगाई जावे कि नहीं। इसका उत्तर डाक्टर न्यूमैन ने यह दिया कि मेरे श्रनुभव में पुल्टिस लाभदायक सिद्ध हुई है। इसके

पश्चात् आर्थ्य पुरुष लौट आये।

वापस आकर उन्होंने राई की खूब गर्म २ पुल्टिस पीठ पर लगानी आरम्भ करदी।

इस पर डाक्टर लझमनदास ने परिडत गुरुद्त्त से कहा कि वैसे
गई की खूब गर्म स्वामीजी दो चार दिन और जीवित रहजाते परन्तु अब शीब ही
पुल्टिस उनका शरीर पात हो जावेगा। सन्भव है कि आज सन्ध्या तक ही

उनका शरीर न रहे। परन्तु लोग ५, ६ घन्टे तक पुल्टिस लगाते ही रहे। परिएाम यह हुआ कि स्वामीजी की पीठ पर छाले पड़गये। उक्त उट्टू द्यानन्द-चरित में लिखा है कि पुल्टिस केवल आध घड़ी तक ही लगाई गई थी और फिर स्वयं महाराज ने ही यह कह कर कि इस से क्या होता है, उसका लगाना वन्द करादिया था और कहा कि अब हमारा अन्त समय है, सब उपचार छोड़हो। अतः दवा आदि देना वन्द करिया गया था। ११ बजे महाराज के श्वास की गति बढ़ने लगी और कुछ २ वोलने लगे। उन्होंने कहा कि हम शोच जाएंग। लोगों ने उन्हें शौच की चौकी पर बिठाया। शौच के पश्चात् स्वयं पानी लिया, हाथ धोय और दातन की, फिर उन्होंने कहा कि हमें पलङ्ग पर लचलों। पलङ्ग पर कुछ देर बैठ कर लेट गये। श्वास बड़े बेग से चल रहा था और ऐसा प्रतीत होता था

कि महाराज श्वास रोक कर ईश्वर का ध्यान करते हैं। किसी ने उस समय उन से पृद्धा कि आप का चित्त कैसा है नो कहा कि अच्छा दिवस हैं है, एक मास के पश्चात आज आराम का दिवस है। लाला जीवन-दास ने उनसे पूछा, आप कहाँ हैं तो कहा कि ईश्वरेच्छा में।

चार वज महाराज ने आत्मानन्द को बुलाया। वह आकर सम्मुख खड़ होराये।

#### श्रष्ट।विंश अध्याय

महाराज ने उनसे कहा कि यातो पीछे खड़े होजाओ या सिरहाने शिष्य से प्रक्ष बैठ जान्त्रो तब महाराज ने उनसे पूछा कि आत्मानन्द क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि ईश्वर से यही चाहते हैं कि आप अच्छे होजाएं। शिष्य का उत्तर इस पर कुछ देर ठहर कर महाराज बोले कि यह देह है, इसका श्चच्छा क्या होगा । फिर आत्मानन्द के सिर पर हाथ रख कर बोले कि आनन्द से रहना । एक संन्यासी गोपालगिरि काशी से महाराज को देखने आये थे उनसे भी महाराज ने यही प्रश्न किया जो जात्मानन्द से किया था और उन्होंने भी वही संन्यासी से भी वहीं उत्तर दिया जो आत्मानन्द ने दिया। तब उनसे भी महाराज ने यही कहा कि गोपालगिरि श्राच्छे प्रकार से रहना। महाराज ने दो दुशांश श्रीर २००) रुपये संगवाये श्रीर कहा कि श्राधे २ श्रात्मानन्द श्रीर परिडत भीमसेन को देदो, परन्तु उन्होंने न लिये। चार बजे के समय बाहर से आये हुए आर्थ्य पुरुष महाराज के समीप गये और सामन खड़े होगये। महाराज न सबको ऐसी ऋपादृष्टि से देखा कि उसका वर्णन नहीं होसकता, मानों वह सब से यह कह रहे थे कि उदास क्यों होते हो, सबको धैर्य्य धारण करना चाहिय। उस समय महाराज के मुख पर किसी प्रकार के शोक वा घवराहट के चिन्ह न थे। अपने घोरतम कष्ट को इस प्रकार सहन करते थे कि मुख से एक मृत्युसान्निध्य में वार भी हाय या अन्य कष्टसूचक शब्द न निकलता था। महाराज बड़ी सावधानी से रहे और वात-चीत करते रहे। इतने में पाँच ऋपूर्व सावधानी वज गये। महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप श्रीमानों का तेज स्प्रीर स्प्रन्यकार चित्त कैसा है तो कहा अच्छा है, तंज और अन्धकार का भाव है। का भाव है इस वात को लोग कुछ न सममें। जब साढ़े पाँच वजे तो महाराज न कहा कि जो लोग हमारे साथ हैं तथा दूरस्य स्थानों से आये हैं उन्हें बुलाकर हमारे पीछे खड़ा करदो, सामने कोई खड़ा न हो। जब सब लोग आगये ता महाराज ने कहा कि चारों त्र्योर के द्वार खोलदो त्र्यौर छत के दो रोशनदान भी खुलवा दिये और पूछा कि कौनसा पत्त, क्या तिथि और क्या बार है ? किसी ने उत्तर दिया कि कृष्ण पत्त का अन्त और शुक्त पत्त का आदि अमावस्या और वेदपाठ स्त्रीर ईश्वर-स्तुति मङ्गलवार है। यह सुनकर छत और दीवारों की स्त्रोर दृष्टि की. फिर कई वेद मन्त्र पढ़े। तत्पश्चात् संस्कृत में ईश्वरापासना की श्रीर भाषा में ईश्वर का गुण की त्तन किया और फिर बड़ी प्रसन्नता श्रीर हर्पपूर्वक गायत्री मन्त्र का पाठ करने लगे श्रौर कुछ देर तक समाधिस्थ रहकर श्राँखें खोलदीं और यों कहने लगे कि हे दयामय, हे सर्वशक्तिमन् ईश्वर! तेरी यही इच्छा है तरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, त्राहा !!! तैने अच्छी लीला की। महाराज उस समय सीधे लंट रहे थे, यह शब्द कहकर उन्होंने स्वयं ही करवट ली श्रौर एक प्रकार से श्वास को रोक कर एकदम बाहर निकाल दिया। महाराज की मानवी लीला समाप्त हुई और उनका आत्मा नश्वर देह को छोड़कर जगत-जननी की प्रेममयी गोद में जा विराजा। महाराज के शरीर छूटने के समय छः बजे थे।

#### महपिं द्यानन्द का जीवन-चरित

महाराज के मृत्युदृश्य को पिएडत गुरुद्त्त चुपचाप खड़े हुए देख रहे थे। वह यद्यपि आर्थ्यसमाज के सभामद् थे, परन्तु ईश्वर के अस्तित्व में मृत्यु दृश्य ने नास्तिक उनको सन्दंह था। उन्होंने देखा कि एक योगी और ईश्वर को सचा का आस्तिक बना दिया विश्वासी मृत्यु पर कैमे विजय पासकता है। इस दृश्य को देख कर उनके मारे सन्देह दृर होगये जो उस समय तक किसी युक्ति से दृर न हुए थे और वह सच्चे आस्तिक थन गये।

उनके परलेकियमन का समाचार सुनकर दो मंन्यामी आये और कहते लगे हम उनके शरीर को संन्यामियों की प्रचलित रीति के अनुसार गाड़ेंगे, हम श्व की गाड़ेंगे जलाने नहीं देंगे। आर्थ्य पुरुषों ने उन्हें समक्ता दिया कि श्रीमहा-राज पहले से ही अपने शब की अन्त्येष्टि के विषय में सब झुझ लिम्ब गये हैं, उसी के अनुसार कार्य्य होगा। इस पर वह यह कहते हुए चले गये कि यद्यपि स्वामीजी हमारे प्रतिपत्ती थे, परन्तु फिर भी थे तो हमारे ही। यदि हमारी मण्डली यहाँ होती तो हम शब को बलात छीन लेजात, परन्तु क्या करें हम केवल दो ही हैं।

मरने से कुछ ही देर पहले महाराज ने कहा था कि पण्डित सुन्दरलाल को बुलाओं। इस पर लोगों ने कहा कि वह नहीं आये। तब महाराज ने इसका पश्चित मुन्दरलाल प्रतिवाद करते हुए कहा कि नहीं वह आगये। लोगों के आश्चर्य आगये की मीमा न रही जब उन्होंने देखा कि महाराज की मृत्यु के पश्चात् ही वह आगये। अजमेर में प्रातःकाल महाराज उठ कर बैठ जाया करते थे और ईश्वरोपासना किया करते थे। ईश्वर तेरी इच्छा यही है, बहुधा यह वाक्य कहा करते थे और "अने नय सुपथा राये" इत्यादि मन्त्र बहुत पढ़ा करते थे।

मरने से एक हो दिन पहले महाराज ने एक नाई से चौर कराया तो उपस्थित पुरुषों में कहा कि इसे ५) रूपये देदों। लोगों ने उसे १) रूपया दिया। नाई को ५) रूपये वह महाराज के पास गया और कहा कि १) रूपया मिला है। इस पर उन्होंने उसे ४) रूपये और दिलवाये।

मृत्यु के दिन भी महाराज ने चौर कराया था। उन की इच्छा स्नान करने की थी
परन्तु लोगों ने स्नान न करने दिया तब उन्होंने भीगे कपड़े से सिर
जो इच्छा हो वह पृछा। उस रोज महाराज ने यह भी कहा था कि जो इच्छा हो
भें। जन बनाछों। वहीं भोजन बनाछों। जब भोजन बन गया तो उसे एक थाल में
सजा कर महाराज के सामने लाया गया। महाराज ने उसे एक
हिष्ट से देख कर कहा कि ले जाछों परन्तु लोगों ने आग्रह किया कि आप भी कुछ खाइये
इम पर उन्हों ने चनों के पानी की एक चमची ली।

जिन दिनों स्वामीजी अजमेर में रोग शथ्या पर पड़े हुए थे, उन्हीं दिनों नवविधान ब्राह्मसमाज के प्रवर्त्तक बाबू केशवचन्द्र सेन भी रोग पीड़ित थे। को मुधारक एक ही एक पत्र प्रेरक का २८।१०।१८८३ का लिखा हुआ एक लेख समय में भग्या म्टेट्समैन कलकत्ता के १।११।१८८३ के श्रङ्क में प्रकाशित हुआ

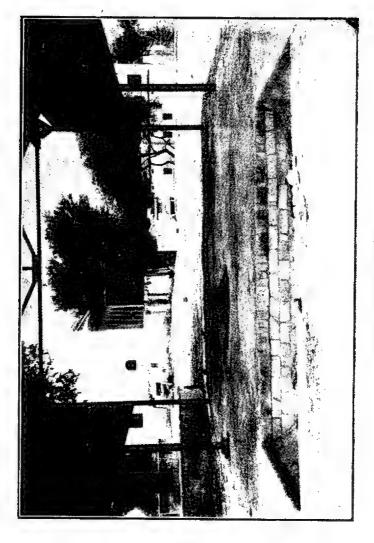

मत्सर शमशान भूमि में ही ऋषि द्यानन्द का अन्त्येष्टि कर्म सम्पन्न हुआ था, अब वहां एक पक्की बेही बनादी गई है।

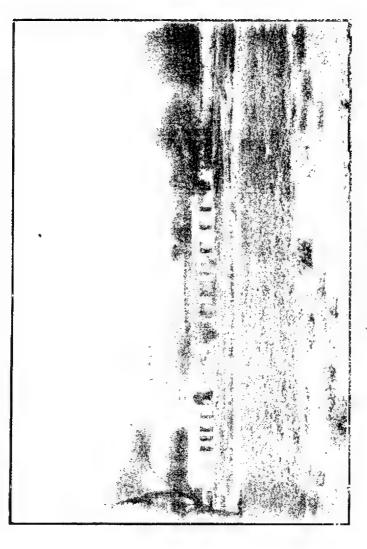

वस्तारायम सहायस हुआ। इस्रे थिए में स्थापस् का अन्तिमें क्रांन (हो। (हो ४२३) आसामागार के नर पर पर बाहपुरा वालों का याग़ हैं, जिसके अनुकेह में बाला स्कृति प्रयासन्द रहते थे । बाद में हममें वैद्यि आधार रहा और जिलाज अहरान्याती के अवश्रेष पर धुम बगा बे श्रीमह्यान्त् मापु भाष्रम

## महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

था उस में लिखा था कि यह भारत का दौर्भाग्य है कि उसके सब से बड़े दो सुधारक केशवचन्द्र और द्यानन्द एक ही समय में रोगाक्रान्त हैं।

यह हम पहले कह चुके हैं कि महाराणा सज्जनसिंह की यह प्रबल इच्छा थी कि यदि महाराज का देहान्त हो जाय तो उन की अन्त्येष्टि किया ४, ५ दिन तक न की जाय ताकि हम उनके त्र्यन्तिम दर्शन कर सकें। महाराणा की परन्तु लोगों ने ऐसा करना उचित न समका श्रीर ३१ अक्तबर को ग्रन्तिम दर्शन की उनकी अन्त्येष्टि किया कर दी गई। अरथी तैयार की गई, उस पर क्रामना चारों खोर केले के पत्ते और पुष्पादि लगाये गये। महाराज के शव को स्नान करा कर चन्द्रनादि से चर्चित करके और नवीन वस्त्र पहना कर उस पर रक्खा गया ! तब सब लोग उसके चारों और खड़े हो गये और आध शवदाह की तैयारी घन्टे तक वेदमन्त्र पढते रहे । तत्पश्चात् अरथी उठाई गई । उसके आगे रामानन्द ब्रह्मचारी, गोपालगिरि संन्यासी पं० वृद्धिचन्द श्रौर मुन्नालाल नंगे पैर वेद-मन्त्र पढते जाते थे। उसके पीछे आर्थ्य पुरुषों, हिन्दुस्तानियों, पंजाबियों, बंगालियों, महाराष्ट्रों का बृहत् समूह् था। राय भागमल श्मशान यात्रा जज, पंडित सुन्दरलाल सुपरिटेन्डेन्ट पोस्टल वर्कशाप अलीगढ़, बाबू शरचन्द्र मजूमदार, प्रधान ब्राह्मसमाज अजमेर तथा अन्य प्रतिष्ठित पुरुप थे। श्मशान यात्रा अजमर के आगरा दरवाजे, नया बाजार, अनाज मगडी, दरगाह बाजार, डिग्गी वाजार होती हुई नगर के दिच्या भाग में पहुँची। महाराज की आज्ञा थी कि उन के शव

बाबू शरचन्द्र मजूमदार, प्रयान प्राक्षसनाज प्रजास राया जान मण्डी, दरगाह बाजार, डिम्गी यात्रा अजमर के आगरा दरवाजे, नया बाजार, अनाज मण्डी, दरगाह बाजार, डिम्गी वाजार होती हुई नगर के दिल्ला भाग में पहुँची। महाराज की आज्ञा थी कि उन के शव का नगर के दिल्ला में दाह किया जाय। वहां अरथी उतारी गई और संस्कारविधि के अनुसार वेदी बनाई गई। इतने वेदी तैयार हुई, राय भागमल ने अत्यन्त मर्मस्पृक् शब्दों में महाराज के गुण वर्णन किये फिर पण्डित सुन्दरलाल ने कुछ कहना आरम्भ किया, परन्तु थोड़ा सा कथन करने के पश्चात् ही उनका जी भर आया और वह आगे कुछ न कहसके।

जब वेदी तैयार हो गई तो उस में चन्दन आदि काष्ठ चयन करके उस पर महाराज के शब को रक्या और उस पर चन्द्रन, काष्ठ, कप्र आदि सुगन्धित अन्त्येष्टि किया द्रव्य रख कर रामानन्द और आत्मानन्द ने अप्ति प्रवेश कराई और संस्कारविधि लिखित वेदमन्त्रों से घृत की आहुतियाँ देकर शब को भस्मीभूत किया। उस समय सायङ्काल के छ: बजे थे जब लोग इस कार्य्य से निवृत्त हुए तत्पश्चात् सब लोग स्नान करके अपने २ घर चले गये।

अगल दिन परिडत मोहनलाल विष्णुलाल पर्ण्ड्या ने स्वामीजी के धन और वस्तुओं की सूची बना कर और उस पर प्रतिष्ठित पुरुषों के हस्ताचर करा कर परोपकारणी सभा के मन्त्री की स्थिति से अपने अधिकार में ले लिया।

दाह-संस्कार की महाराज के शबदाह में निम्न लिखित सामग्री का प्रयोग सामग्री हुआ था:—

१—घृत तीन मन तीस सेर .... मूल्य .... ८४।८०) ७२३

84

#### अष्टाबिश अध्याप

| <del>रि—चन्दृन दो मन दो सेर</del> एक प         | वि   | **** |       |      | <del>1</del> 8 |
|------------------------------------------------|------|------|-------|------|----------------|
| ३—कशर चालीस तोला                               |      |      | मूल्य |      | २१॥)           |
| ४कपूर ५ सेर                                    | **** | **** | मूल्य |      | 4)             |
| ५-कस्तूरो नौ माशा                              | **** |      | सूर्य | *145 | ዓ)             |
| ६—अगर चार संर                                  | **** | **** | मृत्य |      | <b>(</b> )     |
| ७-चीनी तीन सेर चार छटांक                       |      |      | मूल्य |      | <b>(</b> )     |
| ८—शरीसच्छादन                                   | **** |      | मूल्य |      | 9-)iII         |
| ९—एक दुशाला                                    | **** | **** | मूल्य |      | 40)            |
| १०—पलाशादि काष्ठ सोलह मन                       | **** | **** | मूल्य |      | ۷)             |
| ११—रथी निर्माण तस्ता                           | •••• |      | भूल्य |      | २॥)            |
| १२—खदिर का स्रुवा<br>१३—सम्बद्धे के करे के करा | **** | **** | मृल्य |      | <b>{</b> }     |
| १३वस्तुओं के लाने की मजदूरी                    | **** | **** |       |      | २)             |

महाराज की मृत्यु का संवाद छारे भारतवर्ष में फैल गया। विद्वन्मग्रहली में हा हा कार मच गया। उनके कट्टर से कट्टर विरोधियों ने शोक प्रकट परिडत गट्टूलाल किया। परिडत गट्टूलाल शाखी सरीखे विपन्नी ने कहा कि की समवेदना द्यानन्द से हमारा अनेक विषयों पर मत भेद होते हुए भी हम यह वात मुक्त कएठ से स्वीकार करेंगे कि द्यानन्द ने इस देश में वेद-सम्बन्धी चर्चा और जिज्ञासा का उद्य किया है और गोरन्ना के आन्दोलन का सूत्रपात करके सारे भारत को एकता के सूत्र में बाँधने का उद्यांग किया है।

सारे हिन्दू जगन् पर शांक की घटा छा गई। नगर २ में शांक सभाएं हुई। देश भर में स्थान् ही कोई समाचार पत्र होगा जिस में उनकी मृत्यु पर सर्व शोक की घटा शोक प्रकट न किया गया हो। बहुत में पत्रों में तो लम्बे २ अप्र लेख लिख कर उनका गुणकी त्तन और उन के कार्य्य की प्रशंमा की गई। हम उन्हें यहां उद्धृत कर के प्रनथ का कलंबर बढ़ाना नहीं चाहते।

भहाराणा का श्री महाराणा सज्जनसिंह उदयपुराधीश ने अपने शोक सन्तप्त शोकोहार हृदय का उद्गार निम्न लिखित कविता द्वारा प्रकट किया था:—

दोहा

नभ चर ब्रह ससि दीप दिन, दयानन्द सह सत्व । वय त्रेसठ के वन्सर विचे, पायो तन पश्चत्व ॥

है देवेन्द्र बातृ के नांट में चन्द्रन के मृत्य की रकम कट फट गई थी अतः पढ़ी नहीं गई।
 के स्वामीजी का जन्म संबत् १८८१ में और देहान्त संबत् १९४० में हुआ, अतः मृत्यु समय उनका वयःक्रम ५९ वर्ष का था, तरेसठ को न था।

#### अष्टाविश अध्याय

#### कवित्त

जाकं जीह जोर तें प्रपश्च फिलासिकन की, भारत सो समस्त आर्थ्य मण्डल तें मान्यो मैं। वेद के विरुद्धी मत मत के कुबुद्धी मन्द, भद्र मद्र आदिन पें सिंह अनुमान्यों मैं। ज्ञाता खट प्रन्थन को वेद को प्रणेता जेता, आर्थ्य विद्या अर्क हूं को अस्ताचल जान्यों मैं। स्वामी द्यानन्द जू के विष्णुपद प्राप्त हू तें, पारिजात को सो आज पतन प्रमान्यों मैं॥

मुन्शी देवीप्रसाद, राजरसनामृत पृष्ठ २५ से रायवहादुर गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रोभा के राजपूताने के इतिहास पृष्ठ ११४२ पर उद्धृत ।

#### श्रष्टाविंशां ऋध्याय

# एक मर्भस्प्रक् लालित उद्गार

भारतवर्ष के प्रत्येक प्रतिष्ठित समाचारपत्र तथा नेताओं में यहाँ तक कि विरोधियों ने भी ऋषि दयानन्द की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए और उनका गुण्गान और धर्म और जाति की जो सेवाएं की थीं उनका वर्णन किया। यदि हम उन सब लेखों का संप्रह करें तो बड़ा भारी प्रन्थ बन जायगा इसिलिये हम उन सब का उहेख न करके केवल एक संस्कृत किवता जो श्रात्यन्त लिलत और मर्भाधुक है उद्धृत करने पर संतोष करते हैं। यह किवता किववर रामदास छबीलदास जी वम्मी ने केम्ब्रिज से भेजी थी जहां वह ऋषि के देहावसान के समय विद्याध्ययन कर रहे थे।

श्रहो नितान्तं हृदयं विदृयते निशम्य लोकान्तरमुत्रताशयम् । सम्प्रस्थितं वेदविदामनुत्तमं श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीं कविम् ॥ १॥

वेदों के जानने वालों में सर्वोत्तम, मेघावी, उन्नताशय श्री द्यानन्द सरम्वती के परलोक-गमन को सुनकर हृद्य को अत्यन्त दुःख होता है।

दीपपंक्तिचितभूतले सति व्योम्नि तारकगर्णैस्समुङ्खले । शोकजालतिमिराकुले तु सत्युत्सप्तर्ज स शरीरबन्धनम् ॥ २ ॥

पृथ्वी पर दीपकों की पंक्ति के जलने पर, तारागणों से आकाश के प्रकाशित होने पर और शोक रूपी अन्धकार के फैलने पर उसने शारीर के बन्धन को छोड़ दिया।

निः शेषपीताखिलशास्त्रसारः पूतान्तरात्मा निगमाग्निजालैः । ज्ञानोत्तमैकाञ्जनलिप्तनेत्रो ब्रह्मैकनिध्यानविद्युद्धचेताः ॥ ३ ॥ स्वकीयदेशोत्रतिमात्रलग्नः स्वप्नेऽपि न प्राप्तनिजार्थबुद्धिः । त्यक्त्वा समस्तं तु कथत्रु कार्यं गन्तुं द्युलोकं स मनश्चकार ॥ ४ ॥

जिसने शाखों के समस्त सार को पी लिया था, बेट की अग्नि से जिस का अन्तरात्मा पवित्र हो गया था, जिसने अपने नेत्रों में उत्तम ज्ञान का अंजन लगाया था, जिसका चित्त ब्रह्म का ध्यान करने से खुद्ध हो गया था, जो अपने देश की उन्नति में सर्वथा संलग्न था, जिसके स्वप्न में भी स्वार्थ-बुद्धि नहीं आई थी, उस ने इस सब कार्य को छोड़कर खुलोक जाने का क्यों विचार किया ?

विज्ञाय तस्याद्भुतचारुष्ट्र दिवीकसो जातकुतृहलाः किम् । तद्दर्शनायात्मनिकेतनं तमजूहवन्दिन्यगुरोरेरपेतम् ॥ ५ ॥

क्या कहीं स्वर्ग के देवताओं ने उस के अद्भुत और मुन्दर चरित्र को सुनकर कुत्हलवंश उस दिव्यगुणों से युक्त पुरुष को अपने गृह पर उस का दर्शन करने के लिये तो नहीं बुलालिया ?

कृतयुगोचित एप जनः किल न चिरमईति वस्तुमसौ मिय । मनसि संकलितं कलिनेति किं स च हृतो ऽखिलसाधुमनोरथैः ॥ ६ ॥

क्या कहीं किलयुग ने यह सोचकर कि यह पुरुष सत्य युग के उपयुक्त गुणों से युक्त है और अधिक काल तक मुझ में रहने के योग्य नहीं है, सब ग्रुम मनोरथों से तो उसे नहीं हर लिया ?

गुगानपेत्तेम निजयमुखं कालेन कि दर्शयितुं हतः सः।
नृदेहभाक प्राक्तनकर्मयोगात् पुनः प्रपन्नः प्रकृतिं निजां वा ॥ ७ ॥
क्या कहीं काल ने जो गुणों की अमेक्षा नहीं करता, अपना प्रमुख दिखाने के लिए तो उसे
७२६ (क)

#### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

नहीं हर लिया ? क्या कहीं यह अपने पूर्वकालीन कर्मी के योग से मनुष्य शरीर को पाकर फिर अपनी प्रकृति को तो प्राप्त नहीं हो गया ?

> संदेहद्दालामधिक्छमेवं मनो न निश्चेतुमलं मदीयम् । चित्रं निगृहं चरिनं विधातुर्वेत्तं चमः को वद मानुषो ऽ म्नि ॥ ८॥

इस मकार सन्देह के हिडांले पर ऑरूड मेरा मन कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता । विधाता या विरित्र रिचित्र और अध्यक्त गृह है उसे जानने को कीन मनुष्य समर्थ है ?

> हिनानि पूर्व कतिचिद्य व्यासीदसंहतास्मन्नयनोस्सवाय । स्मृतेस्स पन्थानमितो ८ धुना तत् कथं विधेः स्याहपितं प्रसेयम् ॥ ९ ॥

कुछ दिन पहले जो हमारे नेत्रीं को आनन्द देने बाला था वह अब यहाँ से स्मृति के पथ में पहुंच गया। विधाना की इच्छा क्योंकर जानी जा सकती है ?

तातगेहवसनिर्विमानिता संश्रितश्चरम एव चाश्रयः । धर्मतत्त्वपरिवोधने रतस्तेन सोढमपि दुर्वचो नृणाम् ॥ १०॥

उसने पिता के घर की अवहेलना कर के संन्यासाध्रम का आश्रय लिया, यह धर्म के तथ्व की जनाने में लगा रहता, उसने मनुष्यों के दुर्वचनों को भी सहन किया।

स्वं विहाय मुहुकच्छितं पदं वारिदः श्रयति वाहिनीनटम् । कवलं परहितं कृतश्रमा लाववं न गण्यन्ति सज्जनाः ॥ ११ ॥

जैसे मेध अपने ऊंचे पद को छोड़कर वास्वार नदी के तट का आश्रय लेता है ऐसे ही परहित के लिए परिश्रम करने वाले सजान अपने अपमान का विचार नहीं करते।

> यः पाखराडमतैकखराडनरतो वैदाख्यशस्त्रैः शुभैः, शास्त्राणां वलबद्गलेन सततं संसेव्यमानो युधि । सत्पत्तः परिपच्छलेन विजयस्तम्भान् समारोपय-दिक्ष्वन्यः पुरुषो हि तेन सदृशों लभ्येत कुत्राधुना ॥ १२ ॥

जो वेद नामक ग्रम शासों से पाखण्ड मतों के खण्डन में निरन्तर लगा हुआ था. जिस की युद्ध में शास्त्रों की बलवर्ता सेना सेवा करती थीं , जिस ने संपक्ष और सभाओं के मिए से दिशाओं में विजय का स्तरभ स्थापित किया था । अब उसके समान पुरुष कहाँ मिल सकता है ?

एक एव खलु पद्मिनीपतिरेक एव दिवि शीतदीधिति:।

एक एव च स वेद्विद्भुवि द्वित्वमत्र न कदा श्रुतं मया ॥ १३ ॥

पश्चिमी का पति ( सूर्य ) एक ही है, आकाश में एक ही चन्द्रमा है। ऐसे ही पृथ्वी पर वेद के जानने वालों में वह अकेला था, मैंने इस विषय में दूसरे के अम्तित्व को कभी नहीं मुना।

> स्यात्पुनस्तरिणरचिगाचरो दृश्यते नभसि चन्द्रमाः पुनः। यात एप तु सकृत्सद्मणीर्वोभवीति विषयो न नेत्रयोः॥ १४॥

सूर्य भी फिर दृष्टिगोचर होता है, आकाश में चन्द्रमा भी फिर दिखाई देना है परन्तु यह सखुरुपों का अग्रणी एक वार जाकर फिर नेवां का विषय नहीं होगा।

इन्द्रियार्थोद्भवं ज्ञानं सर्वथा न प्रमात्मकम् । तुच्च्युतस्स महात्मातः स्मृतावेव निधीयताम् ॥ १५ ॥ ७२६ (ख)

#### अप्राविश अध्याय

इन्द्रिय और अर्थों से उत्पन्न ज्ञान सर्वधा प्रमाणिक नहीं होता । इसीस्त्रिये वह महान्मा उस से पृथक हो गया, अब उसे स्मृति में ही रखिये ।

> संस्कृता भारती येन वृद्धि यायादनारतम् । तस्य नामामरं च स्यादिस्येतद् व्यवसीयताम् ॥ १६ ॥

जिस से संस्कृत वाणी निरन्तर बृद्धि को प्राप्त हो और उसका नाम अमर हो, ऐसा यह करना चाहिये।

ऋपयः कवयो नष्टा विद्वांसो ऽ पि तथैव च । साधूनां मरणात्पश्चाद्भिधानं तु जीवति ॥ १७॥

ऋषि, कवि और विहान सब लुस हो गये, साधुओं की मृत्यु के पीछे उन का नाम ही जीवित रहता है।

> को नाम श्रीद्यानन्दात्साधीयान् दृश्यते जनः । उज्जीवितापीवद्या येनास्माभिर्निस्पेन्निता ॥ १८॥

श्री दयानन्द के समान साथुपुरूप कौन दीखता है जिसने हम से उपेक्षा की गई आपै विद्या को पुनर्जीविस किया।

> सैवैपा नीयतां पुष्टिं स्वकीयहितवृद्धये । शास्त्रतत्त्वाववोधेन यूनां संस्क्रियतां च धीः ॥ १९॥

उस आपे विद्या की अपने हित की बृद्धि के लिए पृष्टि करों, शास्त्र के तत्वज्ञान से युवकों की वृद्धि संस्कृत करों ।

( अन्तर्लापिका )

कः पश्चिनीनां वद् तिग्मदीधिति-

र्धर्मः परः कः कवि वाचि कः स्थितः।

का कराठभूषा न यमाद्विभेति कः,

स्वामी द्यानन्द सरस्वती यमी ॥ २० ॥

१—सूर्य पितानी का कौन है ? २—परम धर्म कौन सा है ? ३—कबी की वाणी में कौन स्थित है ? ४—कण्ठ का भूषण क्या है ? ७—यम से कौन नहीं डस्ता ?

इनके उत्तर कमशः यह हैं । १ — स्वामी, २ — दया, २ — आनन्द, ४ — सरस्वती, ५ — यमी । ऋषि के कुछ वस्त्र आदि आर्यसमाज मेरठ शहर में थे। खेद हैं कि उक्त आर्यसमाज ने उन्हें बेच दिया। उनका जूते का जोड़ा और एक हुलासदानी पड़ी रह गई थी। जूते का जोड़ा तो असावधानी से गुम हो गया, हुलासदानी जन्म-शताब्दी पर प्रदर्शिनी में रक्वी गई थी।

# जन्मस्थान ऋौर नाम

ग्वान द्यानन्द का जन्म संवत् १८८१ वि० में काठियावाड़ प्रदेश के अन्तर्गत मोरवी राज्य के एक प्राम में हुआ था। उनके जन्मस्थान के विषय में निश्चित रूप से हम इतना ही कह सकते हैं। वह संन्यासी थे और संन्यासियों का यह बत होता है कि वह अपने आदि नाम और जन्मस्थान को प्रकट न करें। उन्होंने अपने स्विलिखित जीवनचित में यह भी कहा है कि गुजरात के लोगों में मोह अधिक होता है और यदि उनके कुटुन्वियों को उनका पता लग जायगा तो वह उनके कार्य्य में बाधा डालेंगे। सम्भवतः यही हो कारण उनके अपना नाम और जन्मस्थान छिपान में थे। इनके अतिरिक्त यदि और भी कोई कारण रहा हो तो हमें ज्ञात नहीं। यह बात भी कि उनका जन्मस्थान मारवी राज्य के अन्तर्गत था स्विलिखित जीवनचरित में लिखी है और इसी लिये हम उसे निश्चित और असन्दिग्ध समभते हैं।

काठियावाड़ में राजकोट और मोरवी प्राश्वलवासियों में अनेक लोगों का यह विश्वास है कि भगवान का जन्म जंडेश्वर महादेव के मन्दिर के निकट वर्त्ती किसी छोटे से प्राम में हुआ था। कड़यों का मत है कि उनका जन्मस्थान टाना ग्राम था और कई कहते हैं कि उन्होंने सजनपुर अथवा जीवापुर ग्राम में जन्म लिया था और कोई उस पुएय-भूमि का नाम मिताना वताते हैं। परन्तु हमारी सम्मित में इनमें से किसी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। मिताना में एक भी घर औदीच्य ब्राह्मणों का नहीं है और भगवान ने औदीच्य ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, इसलिए जो लोग उस ग्राम को इस कीर्त्ति का अधिकारी बनाना चाहते हैं उनका प्रयास वृथा है। वात यह है कि जब किसी महापुरुष का जन्म-स्थान सुनिश्चित रूप से निर्धारित नहीं होता तो उसके विषय में इसी प्रकार का मतभेद होजाया करता है। यूनान के महाकवि होमर के जन्मस्थान होने का सात भिन्न २ गावों की ओर से दावा किया जाता है। महापुरुषों के जीवनचरित्र-लेखक उनके श्रम्थों के व्याख्या कर्ता अथवा उनके श्रमुयायी तुच्छ से तुच्छ घटना वा घटना-साहश्य की भित्ति पर श्रमुमान और कल्पना-

## महपिं दयानन्द का जीवन-चरित

का विशाल मन्दिर खड़ा कर देते हैं। भगवान द्यानन्द के जन्मस्थान के सम्बन्ध में भी ऐसाही हुआ है। घटनासाहश्य के कारण ही लोगों ने प्रागुक्त प्रामों को उनका जन्मस्थान कहना आरम्भ किया है। यह स्पष्ट ही है कि भगवान काठियावाड़ और ब्राह्मण के कुलोत्पन थे क्योंकि इतना यह स्वलिखित जीवनी में स्वयं हमको बता गये हैं। जड़ेश्वर महादेव का मन्दिर काठियावाड़ में बड़ा प्रसिद्ध है। उसके पास ही जीवापुर है। जीवापुर का एक ब्राह्मण-पुत्र भी घर छोड़ कर निकल गया था और काशी में जाकर संन्यासी होगया था। ऐसे ही टाना भी जड़ेश्वर के मन्दिर के निकट ही है। वहां के भी एक ब्राह्मण कुमार ने संसार से विरक्त होकर काशी में संन्यास प्रहण करके अद्वैताश्रम नाम धारण किया था और काशी में रहने वाले गुजराती संन्यासयहण करके औदिताश्रम नाम धारण किया था और काशी में रहने वाले गुजराती संन्यासयहण करने और काशी में जाकर संन्यास प्रहण करने की कथा जड़ेश्वर के मन्दिर के विश्वर है। घटनासाहश्य के कारण वहां के रहने वालों ने यह अनुमान कर लिया कि भगवान द्यानन्द ने जड़ेश्वर के मन्दिर के निकटवर्ती किसी छोटे से प्राम में जन्म लिया था और वह भी घर से निकलकर अध्ययनार्थ काशी चले गये थे और उनका जन्मस्थान टाना, मितानी, जीवापुर, अथवा सज्जनपुर था। परन्तु उनका यह अनुमान असत्य है। इन स्थानों में से कोई भी भगवान् की जन्मभूमि नहीं था।

द्यानन्द मोरवी राज्य के रहने वाले थे, भगवान ने स्वरचित आत्मचरित के एक खल में लिखा है "मैने मारवी राज्य के अन्तर्गत एक नगर में जन्म प्रहण किया था"। यही वात उन्होंने एक अन्य अवसर पर मोरवी राज्य के समीप राजकोट नगर में महाराजा मोरवी से कही थी। उक्त महाराजा के दीवान ने एक पत्र में जिसका आवश्यक भाग नीचे उद्धृत किया जाता है लिखा था \* "His Highness had the pleasure to attend a lecture delivered by Swami Dayanand Saraswati in 1875 in Rajkot. After the lecture the Swamiji met His Highness and in the course of conversation told his Highness that he was born in his state and was his subject."

इसका अभिप्राय यह है कि महाराजा साहब स्वामी द्यानन्द सरस्वती के एक व्याख्यान में गये थे जो उन्होंने सन् १८७५ में राजकोट में दिया था। व्याख्यान के पश्चात् स्वामीजी महाराजा साहब से मिले थे और उनसे वार्तालाप के बीच में कहा था कि मैंने मौरवी के राज्य में जन्म लिया था और मैं आपकी प्रजा हूँ। इस पत्र के पढ़ने के पश्चान् इसमें कोई संशय नहीं रहता कि भगवान् द्यानन्द मोरवी राज्य के रहने वाले थे।

परन्तु पूना नगर में एक व्याख्यान में अपना जीवनचरित वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था कि ''मैंने प्राङ्गधा राज्य के सीमान्तवर्ती एक नगर में जन्म लिया था'' इस कर्ण कोई २ यह मानते हैं कि उनका जन्म टङ्कारा प्राम में हुआ था। टङ्कारा प्राम अपेद्माकृत बड़ा है और मोरवी और प्राङ्गधा राज्य के सीमान्त पर अवस्थित है।

ह यह पत्र मोरवी के दीवान ने स्वर्गीय बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय को लिखा था —संग्रहकर्ता,

श्रीमान हरगोविन्ददास द्वारकादास का जो बड़ौदा राज्य में विद्याधिकारी पद पर आरूढ़ थे कथन है कि वातों वातों में स्वामीजी ने मुक्तसे कहा था कि मैने बांकानेर के सीमान्त स्थित किसी स्थान में जन्म लिया था"

इन तीनों उक्तियों में बहुत बड़ा पार्थक्य दिखाई देता है, कहां मोरबी, कहां धाङ्गधा ख्रोर कहां बांकानेर ? ऊपर की दृष्टि से पार्थक्य ख्रवस्य है, परन्तु बास्तव में पार्थक्य नहीं है क्योंकि एक खर्थ में बांकानेर को धाङ्गधा कहा जा सकता है। काठियाबाड़के हरएक इतिहासज्ञ को यह बात ज्ञात है कि धाङ्गधा राजकुल के एक सदस्य ने ही बांकानेर का राज्य खापित किया था। ख्रवः बांकानेर को धाङ्गधा राज्य का एक ख्रंश कहा जा सकता है और उसे धाङ्गधा कहनें में मूलतः कोई दोप नहीं है। इसलिए जो बात उन्होंने पूना के व्याख्यान में कही थी ख्रीर श्रीमान हरगोविन्ददास द्वारकादास से कही वह दोनों बास्तव में एक ही हैं। ऐसे ही जो छुछ उन्होंने स्वलिखित ख्रात्मचरित में ख्रथवा महाराजा साहब मोरबी से कहा उसमें ख्रीर जो छुछ अन्होंने स्वलिखित ख्रात्मचरित में ख्रथवा महाराजा साहब मोरबी से कहा उसमें ख्रीर जो छुछ श्रीमान हरगोविन्ददास द्वारकादास से कहा उसमें कोई ख्रसामध्वस्य नहीं है, क्योंकि बांकानेर की सीमा जहां समाप्त होती है उसी स्थान से मोरबी राज्य ख्रारम्भ होता है। इसलिए मोरबी राज्य की सीमा पर जो स्थान हो चोह वह मोरबी राज्य के ही ख्रन्तर्गत हो उसे बांकानेर का सीमान्तवर्त्ता स्थान कहा जा सकता है ख्रीर ऐसा कहने से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि भगवान ने मोरबी राज्य में जन्म बहुण नहीं किया था।

जैसा हम पहले कह आये हैं भगवान का यह भाव था कि मैं अपनी जन्मभूमि के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ न कहूंगा परन्तु इसके साथ ही मिथ्या भी नहीं कहूंगा। अपने जन्मस्थान के विषय में लोगों को संशयजाल में आच्छन रखने के भाव से ही उन्होंने एक ही वात को भिन्न २ प्रकार से वर्णन किया। इससे तो यह सिद्ध होता है कि वह अपने जन्मस्थान को गुप्त रखने में वहुत सावधानी से काम लेते थे। परन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि उनकी एतद्विपयक उपरोक्त उक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इसे वचनकौशल भले ही कहा जाय परन्तु उसमें मिथ्यात्व वा कपट का लेशमात्र भी नहीं है, न किसी असन् अभिप्राय से उसका अवलम्बन किया गया था।

कई लोगों का यह मत है कि भगवान का जन्म मोरवी राज्यान्तर्गत रामपुर श्राम में हुआ था। परन्तु यह विश्वास श्रमयुक्त है। मोरवी राज्य में दो रामपुर हैं, एक छाटा दूसरा बड़ा। छोटे रामपुर में तो कोई श्रौदीच्य ब्राह्मण बसता ही नहीं है श्रौर स्वामीजी श्रौदीच्य ब्राह्मण थे। श्रतः छोटा रामपुर उनका जन्मस्थान हो ही नहीं सकता। बड़े रामपुर में श्रौदीच्य ब्राह्मणों के घर श्रवश्य हैं परन्तु वह सबके सब यजुर्वेदी हैं श्रौर स्वामीजी सामवेदी थे जैसा उन्होंने स्वरचित श्राह्मचरित में लिखा है श्रतः बड़ा रामपुर भी उनकी जन्मभूमि होने के गौरव से गर्वान्वित नहीं हो सकता। दूसरे यह बात है कि छोटे वा बड़े रामपुर में से कोई भी बांकानेर का सीमान्तवर्त्ती नहीं है।

श्री महाराज का जन्मस्थान टङ्कारा ही था।

श्रव यह देखना चाहिये कि भगवान ने श्रपन लिखे हुए श्रात्मचरित में कोई ऐसा निदर्शन दिया है कि नहीं जिसके श्रनुसार खोज करने से हम किसी स्थानविशेष पर श्रङ्खली

## महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

रख सकें कि यह इस अलोकिक यश का भागी है, यह वह पुएयभूमि है जहां से महाराज की मानवी लीला का आरम्भ हुआ। जिन्होंने उस आत्म-चरित की गहरी दृष्टि और मृक्ष्म भाव से आलोचना की होगी उन्होंने देखा होगा कि इस विषय में उसमें दो निदर्शन वा सङ्केत विद्यमान हैं।

प्रथम निदर्शन तो यह है कि महाराज का जन्मस्थान कोई क्षुद्र प्राम नहीं था, बल्कि नगर था। एक स्थल पर यह शब्द हैं कि ''मैंन मोर्वी राज्यान्तर्गत किसी नगर में जन्म प्रहण किया था'। इससे आगे एक और स्थल पर उन्होंने अपनी जन्मभूमि का नगर के नाम से उन्हें बिचा है। शिवरात्रि का अत धारण करके जब वह अत के उद्यापन के लिए एक शिवालय में गये तो वहां का वर्णन करते हुए लिखते हैं ''हमार नगर के बाहर शिव का एक विशाल मन्दिर था'' इत्यादि। इसलिए इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि भगवान का जन्मस्थान एक नगर था।

दूसरा निदर्शन यह है कि जब महाराज ने विद्योपार्जनार्थ काशी जाने का प्रस्ताव किया था तो उनकी माता ने उसका अत्यन्त विरोध किया था और उनके काशी जाने के सङ्कल्प को रोका, तब उन्होंने हताशचित होकर अपने पिता से यह कहा था कि "हमारी जमादारी के प्राम विशेष में जो अमुक अध्यापक रहते हैं उसके पास अध्ययनार्थ जाने की अनुमति दे दीजिए" । यहां जमादारी नहीं बल्कि जमदारी शब्द होना चाहिए। मराठी भाषा में जमेदार राजकर उगाहने वाल को कहते हैं। आत्मचरित में उन्होंने यह भी लिखा है कि 'हमारे पिता जमादार (अर्थान जमेदार वा राजकर-संग्रहकर्त्ता) थे"। सम्भवतः उनके पिता उसी नगर के जमदार थे, उसी के आधीन छुछ प्राम भी थे और उन प्रामों से करसंग्रह करने का कार्य्य भी भगवान के पितृदेव को ही सौंपा हुआ था।

उपर्य्युक्त उद्धरणों से यह बात स्पष्टतया सिद्ध हो जाती है कि भगवान के पितृदेव का निवासस्थान एक नगर था त्रीर वह परगने वा ताल्छक का सदर मकाम था। जैसे एक परगने वा तहसील वा ताहक के ऋधीन बहुत से ग्राम होते हैं बैसे ही जमदारी के ऋधीन

भी कई श्राम होते हैं।

उपर्युक्त निदर्शनों से यह भले प्रकार प्रमाणित होगया कि श्रीमहाराज के जन्मस्थान होने का सीभाग्य एक नगर को प्राप्त था श्रीर वह नगर जमदारी का सदर मक्काम था श्रीर उनके पिता उसके जमेदार थे। इनसे यह पता भी लग गया कि उस नगर के समीप एक शिवमन्दिर भी था श्रीर यही भी ज्ञात होगया कि वह मोरवी राज्य के सीमान्त पर स्थित था। श्रव हमें यह देखना है कि मोरवी राज्य में कोई ऐसा स्थान है भी या नहीं जिसमें यह सव गुण मिलते हों। यदि हम ऐसे स्थान को ढूंढ निकालने में कुनकार्य्य हो गये तो फिर विना मङ्कोच के कह सकेंगे कि वही श्रीमहाराज का जन्म स्थान है। मोरवी राज्य के श्रन्तर्गत केवल एक ही स्थान ऐसा है जो इन सव गुणों से विशिष्ट है। टङ्कारा एक नगर वा कस्बा है, वह जमेदारी का सदर मक्काम भी था, उसके पास एक शिवमन्दिर भी है जो वस्ती से बाहर है श्रीर श्रीर वह मोरवी राज्य की सीमा पर भी स्थित है। श्रतः हम विना किसी भय के कह सकते हैं कि श्रीमहाराज की जन्मभूमि टङ्कारा ही है।

भगवान् द्यानन्द न त्रात्मचरित त्रार्यभाषा में लिखा था त्रीर फिर त्रंगरेजी में अनुवादित

हो कर थियोसोफिस्ट (Theosophist) में छपा था। श्रार्थ्य भाषा में जो श्रास्मचरित मिलता है वह उसी श्रंगरेजी अनुवाद का अनुवाद है। उसमें नगर शब्द टाउन (Town) शब्द का अनुवाद किया गया है, परन्तु हम नहीं कह सकते कि आर्थ्यभाषा के असली आत्मचरित में क्या शब्द था जिसका श्रंगरेजी में टाउन शब्द से अनुवाद किया गया है? यह पता नहीं लग सकता कि आर्थ्यभाषा के असली आत्मचरितका क्या हुआ और कहां गया? सुनते हैं वह परोपकारिणी सभा में सुरचित है, परन्तु कई वार यन्न करने पर भी उक्त सभा के किसी कम्मेचारी वो अधिकारी ने छुछ भी पता नहीं दिया। छुछ कम्भेचारियों ने तो यह कह दिया कि हमने उसे कभी आंख से देखा ही नहीं। सभा के सहकारी मन्त्री ने एक बार अवश्य कहा था कि असली आत्मचरित की पाण्डुलिपि सम्भवतः है तो सही और उसके ढूंढने का बचन भी दिया था, परन्तु यह ज्ञात नहीं कि उन्होंने उसके विषय में कोई अनुसन्धान किया कि नहीं और वह मिली कि नहीं। स्वामीजी के जीवनचरित के सम्बन्ध में जो बस्तु सब से अधिक मूल्यवान और सब से अधिक प्रामाणिक थी उसके सुरचित रखने का कोई प्रवन्ध नहीं किया गया। इससे अधिक दुःख की और क्या वात हो सकती है।

अस्तु फर्फ्सवाबाद से बहुत वर्ष पूर्व आर्थ्यभाषा में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जि-सका नाम था 'स्वामी द्यानन्द की कुछ दिनचर्थ्या''। उसमें आत्मचरित का भी कुछ श्रंश प्रकाशित हुआ था। जिसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि असली आत्मचरित से लिया गया है अथवा अंगरेजी अनुवाद का अनुवाद है। उसमें (Town) टाउन शब्द की जगह अरवी का 'कस्वा' शब्द है। कस्बे के अर्थ हैं वड़ा प्राम जहां हाट, बाजार, थाना, डाकघर श्रादि हों। श्रंगरेजी के प्रसिद्ध कोप वैद्सटर्स डिक्शनरी (Webster's Dictionary) में टाउन (Town) शब्द के अर्थ यह हैं "A place larger than a village" अर्थात् जो स्थान प्राम की अपेचा बड़ा हो उसे टाउन कहते हैं। अतः कस्वा और टाउन समानार्थ-वाची हैं। यदापि कलकत्ता, वर्म्बई, लखनऊ जैसे वड़े नगरों को भी Town कह सकते हैं परन्तु बहुत करके उन्हें सिटी शहर (City) कहते हैं। अतः महाराज के जनमस्थान को कस्या कहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। मोरवी में कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसे वास्तविक अर्थों में 'सिटी' कहा जा सके। इससे सिद्ध होता है कि खामीजी का जन्मस्थान मूल आत्मचरित में किसी ऐसे शब्द से अभिहित किया गया था जिसके अर्थ करवा के थे। इन सब विचारों को सामने रखकर हम यह निष्कर्प निकालने में मूल नहीं करते कि उनका जनमस्थान प्रथम करवा था, दूसरे उसके ऋधीन कुछ प्राम थे ऋौर नीसरे वह बांकानेर वा मोरवी राज्य का सीमान्तवर्त्ती था।

अव यह देखना चाहिए कि मोरबी राज्य के अन्तर्गत कीन २ से ऐसे खान हैं जिन्हें करवा (Town) कहा जा सकता है। मोरबी राज्य में तीन वा चार ही ऐसे खान हैं जो करवा वा नगर शब्दबाच्य हो सकते हैं, मोरबी, मबानिया. टङ्कारा और तेजपुर। परन्तु इन में से सिवाय टङ्कारा के कोई भी बांकानेर राज्य के सीमान्त पर खित नहीं है। टङ्कारा ही केवल ऐसा खान है जिसमें उपर्युक्त तीनों लक्षण पूर्णत्या घटते हैं। टङ्कारा करवा है, इसका सब से पुष्ट प्रमाण तो प्रत्यन्त प्रमाण ही है। कोई मनुष्य भी उसे देखकर क्षुद्र प्राम नहीं कह सकता, वह बहुत बड़ा खान है और सर्वथा करवा शब्द से अभिहित होने के योग्य ९६

#### महपिं द्यानन्द का जीवन-चरित

है। दूसरे इसका लिखित प्रमाण भी उपस्थित है। टक्कारा को सन् १८३४ में मोरवी के ठाकुर साहब जियाजी बावजी ने सुन्दरजी शिवजी के पास ६ लाख कोरी वा ३॥ लाख रुपये में बन्धक (रहन) रक्खा था श्रीर एक बन्धक-पत्र (रहननामा) लिखा दिया था। उस रहन नामे में टक्कारा को कस्वा शब्द से वर्णन किया गया है। दूसरी बात भी श्र्यात् यह कि टक्कारा के श्रधीन कुछ प्राम थे उसी रहननामे में लिखी हुई है। उसमें टक्कारा को ताल्लुक कहा गया है श्रीर यह लिखा है कि टक्कारा ताल्लुक ६ प्राम सहित सुन्दरजी शिवजी के पास रहन किया जाता है। काठियावाड़ एजेन्सी (Agency) श्राक्तिस की रिपोटों में भी टक्कारा ताल्लुक का उहेख किया जाता है। टक्कारा में तीसरा लक्तण भी मिलता है। बांकानेर श्रीर मोरवी राज्य की सीमा जडेश्वर महादेव के मन्दिर पर्यन्त है श्रीर टक्कारा जडेश्वर के मन्दिर से पश्चिम की श्रोर श्रदाई तीन कोस की दूरी पर स्थित है। श्रतः उसे बांकानेर का सीमान्तवर्त्ती स्थान कहने में कोई दोप नहीं है। टक्कारा का पूर्वी द्वार बांकानेर-द्वार कहलाता है।

दक्कारा के कस्वा होने के अन्य भी कई प्रमाण मिलते हैं। मोरवी अञ्चल के बहुत से वृद्ध पुरुप जानते हैं कि एक समय में टक्कारा समृद्ध, सम्पन्न, जनपूर्ण और वाणिज्यस्थल था। सन् १८७१ में मोरवी राज्य की प्रथम जनसंख्या हुई थी। उस समय टक्कारा में ४९०२ स्त्री-पुरुप निवास करते थे। सन् १८८१ में टक्कारा की जनसंख्या ५७२४ थी अ। ऐसा सुनने में आया है कि किसी समय में टक्कारावासियों की संख्या ८००० थी। उसकी समृद्धि भी बहुत बड़ी थी और उसमें अच्छे धनाड्य, सम्पन्न और साहूकार लोग रहते थे। भगवान दयानन्द के पिता की गणना भी साहूकारों में थी और वह उचकोटि के सम्पन्न और सम्भ्रान्त लोगों में थे। उनके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण गृहस्थ भी धनवान और सम्पत्तिशाली थे। वह इस समय के ब्राह्मणों के समान निःस्व और निरचर नहीं थे और न आजकल के टक्कारा-वासी ब्राह्मणों के समान भिन्नोपजीवी ही थे। वह पुण्यार्थ दी हुई जागीरों को भोगकर सुख से दिनपात करते थे और दान-दिच्छा द्वारा भी उनके पास धन का अच्छा आगम होता था। उनका अधिक समय पूजा-पाठ, होम-याग, सन्ध्या-गायत्री आदि में अतिवाहित; होता था। उनमें से अनेक तंजस्विता, शूरता, वीरता आदि गुणों से भी अनंकृत थे। वह अस्व धारण करके "मुल्किगीरी" की ने के आक्रमणों से अपने धन-धान्य और घर-बार की

<sup>†</sup> मुल्कगीरी फ़ीजः—जब कभी काठियावाड़ के राजाओं से कर प्राप्त करना कठिन होजाता था तो मुग़ल शासक सेना भेज कर बलात कर वस्तृल करते थे। जब मुग़लों के शासन अस्त होने पर काठियावाड़ में मरहठों के प्रभाव का सूर्य उदय हुआ तो मरहटा शासक गण ने उसी प्रथा का अनुकरण किया। जो सेना कर उगाहने जाती थी वह जब तक सब कर वसूल न होजाता था लटमार करती रहती थी, उस सेना का नाम 'मुल्कगीरी फ़ीज' था। इस सेना के अत्याचार बड़े भयद्वर होते थे। यदि उसके मार्ग में कोई रुकावट डालता वा प्रतिरोध करता था तो उसके उत्पीड़नों की कोई सीमा न रहती थी। वह शस्य परिप्रित क्षेत्रों को नष्ट कर देती थी। लोगों के चौखट, किवाड़ तक उखाड़ कर ईंधन की जगह जलाती और अपनी रोटी पकाती थी। उसके अमानुपिक अत्याचारों से राजा और प्रजा दोनों ही क्षुण्ण और भीतचित्त रहते थे। इन अवर्णनीय अत्याचारों से काठियावाड़ की रक्षा करने

रत्ता करते थे। कई वार उन्होंने इस फ़ौज को युद्ध में परास्त किया था श्रौर उसके पाशिवक श्रत्याचारों से टङ्कारावासियों को मुक्त किया था। उस समय टङ्कारा में वाणिज्य की व्यवस्था भी श्रन्छी थी। उसके बाजार व्यापारियों के श्राने जाने से सदा ही जनपूर्ण रहते थे श्रीर दुकानें माल से डटी रहती थीं। कोई वस्तु वहां दुष्प्राप्य नहीं थी। जो वस्तु मोरवी में नहीं मिलती थी वह टङ्कारा में मुलभतया प्राप्त हो जाती थी।

उपर्य्युक्त वार्तो पर दृष्टि रखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भगवान् दयानन्द का पृथिवी पर अवतरण् टङ्कारा ही में हुआ था। जो लोग उनका जन्मस्थान मोरवी

वा किसी अन्य शाम को बनात हैं वह भूल करते हैं।

इस बात के कि टङ्कारा ही महाराज की जन्मभूमि थी और भी कई प्रमाण मिलते हैं।

राजकोट एजेन्सी श्राकिस के हेडछर्क श्री राव बहादुर विट्ठलराव ने श्रपने एक पत्र में लिखा था:—

I and my grandfather had the pleasure of seeing Swami Dayanand at the Didwana Civil Station in January 1875 in the Lakhtar Utara. The Swamiji then said in the course of conversation that he was originally a subject of the Morvi State. He said then something about Tankara but I do not remember properly now whether he then said that he was a native of Tankara or Morvi .......He had conversation with the Swamiji for about half an hour at night time.......Swamiji was then on his way from Rajkot to Ahmedabad.

इसका अर्थ यह है: 'सन् १८७५ के जनवरी मास में डिडवाना के सिविल स्टेशन पर लखतार के उतारे में मुक्ते और मेरे पितामह को खामी दयानन्द सरस्वती के दर्शनों का आनन्द प्राप्त हुआ था। तब खामीजी ने बातचीत में कहा था कि वह आरम्भ में मोरवी राज्य की प्रजा थे। इसके पश्चात् उन्होंने टङ्कारा के सम्बन्ध में कुछ कहा था, परन्तु मुक्ते अब ठोक २ स्मरण नहीं है कि उन्होंने यह कहा था कि वह टङ्कारा के रहने वाले थे अथवा मारवी के। खामीजी से हमारा वार्तालाप रात्रि के समय लगभग आधे घन्टे तक हुआ था। उस समय स्वामीजी राजकोट से अहमदाबाद जा रहे थे।

इस पत्र से यद्यपि यह सिद्ध नहीं होता कि महार।ज का जन्मस्थान टङ्काग था तथापि यह अवश्य माळूम होता है कि उनका टङ्काग से कुछ सम्बन्ध अवश्य था, नहीं तो वह टङ्काग का नाम क्यों लेते ?

खामीजी महाराज की जाति के एक पुरुष बहुभजी नामक ने राजकोटवासी श्रीमान,

के उद्देश्य से कर्नेल नाकर ने सन् १८०७-८ में एक सुन्यवस्था की जो जमाबन्दी बन्दोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है। उसके पश्चात् मुल्कर्गारी फ़ौज के आक्रमण बन्द होगये और काठियावाड़ में सुश्चंत्रला स्थापित होगई।

#### महर्षि द्यानन्द् का जीवन-चारत

प्राणलाल सुकुल से कहा था कि "उनके नाम मूलशङ्कर द्याराम दोनों ही थे। इसका कारण यह है कि काठियावाड़ में यह प्रथा है कि पुत्रों और कन्याओं के असली नाम के अतिरिक्त एक प्यार का नाम भी रक्या करते हैं। भगवान के पिता का नाम कर्शन (कृष्ण) जी लालजी तिवाड़ी था और वह सामवर्दा और्दाच्य ब्राह्मण थे। कहते हैं कि उनका गांव गौतम था। उनका कोई वंशाधर न रहा, अतएव उनकी भूमि, घरवार आदि सारी सम्पत्ति उनकी बहिन के वंशाधर को मिली थी। अब उनके घर में एक व्यक्ति पोपट नामी ब्राह्मण वास करता है। पापट के पिता कल्याणजी, कल्याणजी के पिता बोगा और बोगा के पिता मङ्गलजी थे। यह मङ्गलजी उनके उत्तराधिकारी हुए थे "

इसके अतिरिक्त हमें इस विषय में एक और भी प्रमाण उपलब्ध हुन्ना है। श्रीयुत गणपित केशवराम शास्त्री ने १ सितस्वर सन् १९११ को आर्थ्य प्रतिनिधि सभा बम्बई के मन्त्री महोदय को ऋषि दयानन्द के जन्मस्थान, तथा उनके पितृवंश के सम्बन्ध में एक विवरण पत्र लिखा था । वह गुजराती में था। हम उसकी कुछ पंक्तियों का भाषानुवाद नीचे उद्भुत करते हैं:—

ेंस्यामी दयानन्द खोदीच्य ब्राह्मण् थे खोर उनका ख्रसली निवास स्थान टङ्कारा था। उनके पिता वहां के कामदार ख्रथवा वैभटदार (स्थानीय शासनकर्त्ता) थे। उस समय टङ्कारा मोरेवा † पन्थ उपनाम भाऊ साहव के ठेके में था। "

इस बात के कि भगवान दयानन्द का जन्मस्थान दङ्कारा ही था, हमें और भी दो एक प्रमाण हस्तगत हुए हैं। बेडोयान बतोलन बासी एक बृद्ध ब्राह्मण भाईशङ्कर ने कहा था — ''द्यानन्द दङ्कारा के निवासी थे।'' यह बात उक्त ब्राह्मण ने कई बार स्वामी ख्राह्मैताश्रम से सुनी थी, जिनका नामोहेख हम पहले कर खाये हैं।

खानपुर प्राम के रहनेवाले जो दङ्कारा से ३॥ कोस है, जोपी गौरीशङ्करदेव कर्शन ने कहा था कि "हमने अपने दङ्कारा वासी मामा से सुना था कि स्वामी दयानन्द दङ्कारा के रहनेवाल थे। वह धमशास्त्र पदने के लिये काशी चलगये थे और कुछ काल पीछे उन्होंने एक नया पन्थ वा धम्म चलाया था। वह औदिन्य ब्राह्मण थे।"

प्रभुराम त्राचार्य्य जो उस समय रहंपाला प्राप्त में रहते थे, त्रारम्भ में टक्कारा के गहने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि केशरवाई के त्रोर प्रेमवाई से हमने सुना था कि "द्याराम टक्कारा से निकल कर बड़े रामपुर के हनुमान के मन्दिर में एक रात रहे थे। उनका शरीर उन्नत त्रीर तेजःपूर्ण था। केशरवाई ने राजकोट में स्वामीजी के दर्शन किये थे। जब वह टक्कारा लीट त्र्याई तो उसने वाले वाले में यह कहा था कि सन्भवतः यही संन्यासी त्रिवाड़ी के घर से निकल कर गये थे त्रीर सम्भवतः काशी में पढ़ने के लिये इन्होंने गृह त्याग किया था, उस समय एसा ही जनस्व था।"

बोल निवासी पण्डिन छेलाराम यागेश्वर ज्यास ने कहा था कि "हमने अपने पिता

<sup>🕏</sup> कशर्नजीलालजी का गांत्र गीतम नहीं बल्कि 'दालूम्य' था।

<sup>ं</sup> मोरेबा पन्थ नहीं बल्कि मेड्ल नारायण ।

<sup>🕽</sup> कर्शनजीलालजी त्रिवाड़ी की जाति की कोई बृद्धा सी।

को अनेक वार कहते हुए सुना था कि द्यानन्द टङ्कारा के रहने वाले और कर्शनजी त्रिवाड़ी

के पुत्र थे।"
टक्कारा के कोई २ बृद्ध पुरुष यह भी कहते हैं कि जब भगवान राजकोट में ठहरे
हुए थे तो एक दिन वह टक्कारा गुप्तरूप से अपने घर के दर्शन करने गये थे। यह बात कहां
तक सत्य है यह कहना कठिन है, परन्तु संन्यासी परमहंसों में यह प्रथा प्रचलित है कि
घरसे निकलने और संन्यास ब्रह्ण करने के कुछ नियत वर्षों के पश्चात् उन्हें एक बार
अपनी जन्मभूमि का दर्शन करना आवश्यक है और यह प्रथा संन्यासियों का एक
अवश्यम्पालनीय धर्म्म समक्षा जाता है। इसलिये यदि द्यानन्द ने भी इसका पालन किया
हो तो कुछ आश्चर्य नहीं है।

पिएडत लेखराम ने भी भगवान् का जन्मस्थान टङ्कारा ही निश्चित किया था। बम्बई के प्राणजीवन दास कहते हैं कि स्वामीजी ने उनसे कहा था कि उनका जन्म

मोरवी नगर के निकट एक ब्राम में हुआ था।

श्रतः इस में कोई भी सन्देह नहीं रहता कि भगवान का जन्मस्थान होने की पुण्य-की त्ति टङ्कारा के श्रातिरिक्त श्रन्य किसी स्थान को प्राप्त नहीं हो सकती। यह सौभाग्यश्री केवल उसी की है श्रीर इस में कोई दूसरा नगर वा प्राप्त भाग लेने का श्रिधिकार नहीं रखता।

भगवान दयानन्द के पिता कौन थे?

हम उपर लिख आये हैं कि भगवान दयानन्द के पिता का नाम कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी था। आर्य्यसमाजिक जगत् में यह प्रसिद्ध है कि उनका नाम अम्बाशङ्कर था। स्वर्गीय परिडत लेखराम ने जा सामग्री ऋषि-जीवन लिखने के लिये एकत्रित की थी वह कितने ही दिन तक अस्तव्यस्त अवस्था में पड़ी रही। घातक की छुरी से सन् १८९६ की छटी मार्च को परिडतजी का देहावसान हो गया और वह उस सामग्री का उपयोग न कर कर सके । उनको मृत्यु के पश्चान् उक्त सामग्री के कुछ भाग को पुस्तकाकार में छपत्रा दिया गया और वहीं आज परिंडत लेखरामरचित दयानन्द-जीवनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह कहना कठिन है कि उसका कितना यंश प्राह्म और कितना अप्राह्म ठहरता यदि पिएडतजी स्वयं उसके आधार पर ऋषिजीवन-कथा वर्णन करते। अव तो उसका जो भाग प्रकाशित हो गया है उस सब का उत्तरदायित्व पिष्डतजी पर हो समका जाता है। वास्तव में ऐसा समभाना न्यायसमन्त्रित नहीं है। वह तो केवल सामग्री एकत्र कर गये हैं। उस में से केवल उसी को माननीय ठहराना चाहिये जो विश्लेपण, विवेक और तर्क से सत्य सिद्ध हो और श्रन्य को त्याग देना विवेकी लेखक का कार्य्य है। सारी सामग्री को विना इतस्ततः के स्वीकार कर लेना कड़ापि उचित नहीं है। अतः यदि उसमें कोई वात ऐसी मिल जो प्रामा-णिक न हो वा जो भ्रान्त प्रतीत होती हो उसके विषय में यह मित स्थिर कर लेना कि वह प्रशंसित परिडतजी को मान्य थी युक्ति और न्यायसङ्गत नहीं हो सकता और ऐसा करने से हम कभी कभी उनके साथ घोर अन्याय करने के अपराधी हो सकते हैं। उक्त सामग्री-संप्रह में एक स्थान पर लिखा है कि प्रशंसित पिएडतजी से अमृतसर में एक संन्यासी ने कहा था कि ऋषि के पिता का नाम अम्बाशङ्कर था और वह संन्यासी अपने को उनका

#### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

सहादर वतलाता था। इस में कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता कि उसका ऋषि सहोदर होना सर्वथा ही ख्रसत्य है और इसलिये उसकी दूसरी वात को भी जब तक उसका पुष्ट प्रमाण न मिल, सहसा स्वीकार कर लेना ठीक नहीं है। सम्भव है कि पण्डितजी के पास उक्त संन्यासी की उक्ति की पुष्टि में ख्रन्य प्रमाण भी रहे हों जिनके कारण उनकी यह धारणा हो गई हो कि संन्यासी ने इस विषय में जो सूचना उन्हें दी थी वह सत्य थी, परन्तु हमारे सम्मुख कोई ऐसा प्रमाण नहीं है और इसलिये केवल इस खाधार पर कि पण्डित लेखरामजी की सङ्कलित सामग्री में एक स्थल पर ऋषि के पिता का नाम ख्रम्वाशङ्कर लिखा है इस विषय में कोई निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं करना चाहिये ख्रीर स्वतन्त्रकृष से खोज करके उनके पिता का वास्तविक नाम जानने का यन करना चाहिये।

[स्वर्गीय देवेन्द्र बाबू ने इस सम्बन्ध में जो अनुसन्धान किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। इस के लिये वह महीनों और वपों जगह २ फिरे हैं, अनेक लोगों से मिले हैं, बड़ौदा, मोरवी आदि राज्य के पुरान पत्रों की छानवीन का यत्न किया है, एक से अधिक बार काठियावाड़ की यात्रा की है, जिस सृत्र से भी सम्भव हुआ है, पता लगाने और सत्य को खोज निकालने का प्रयाम और परिश्रम किया है और आस्मचरित में दिये हुए निद्शीनों की क्सौटी पर हरएक सृचना को जो उन्हें मिली कस कर देखा है और अन्त में उसे ही खीकार किया है जो उस पर ठीक उतरी है। उनका निश्चय है कि भगवान कर्शनजी लालजी तिवाड़ी के पुत्र थे। उन्हें टङ्कारा में किसी अम्बाशङ्कर नामक व्यक्ति का पता नहीं लगा जो ऋषि के जन्मकाल में वा उसके आस पास टङ्कारा में वैसा समृद्ध सम्पन्न, उचराज्य कर्म्मचारी हो जैसा आत्म चरित में दिये हुए निद्शीनों के अनुकूल ऋषि का पिता होना चाहिये था। किसी सूत्र से भी उन्हें यह पता नहीं लगा कि भगवान दयानन अम्बाशङ्कर के पुत्र थे। — संग्रहकत्ती ]

कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी में वह सब लच्चए घटते हैं जो स्वामीजी ने अपने पिता के वर्णन किये हैं अर्थान वह उच्च कोटि के राज्य-कम्मचारी, जमेदार वा वैभटदार थे जिनका काम अपने अर्थान प्रामों से राज्यकर संप्रह करना तथा अन्य शासनसम्बन्धी कार्य करना था, जिनके वशवर्ती राज्य के कुछ सिपाही भी थे, जो एक अच्छी सम्पत्ति के स्वामी थे, जो साहकार थे और लोगों को रुपया ऋए पर देते थे, जिनका एक पुत्र घर छोड़कर निकल गया था, जो सामवेदी औदीच्य कुलोद्भव बाह्मए थे और जो घोर शैव थे। इनमें से एक बातका अकाट्य प्रमाण भी मिलता है। उन प्रमाणों की उपस्थिति में सिवाय उक्त निश्चय के और किसी निश्चय पर पहुंचना अति दुष्कर है। और यह स्वीकार करना पड़ता है कि स्वामीजी के भौतिक शरीर के जनक कशनजी लालजी त्रिवाड़ी ही थे। अतः इसमें सन्देह नहीं रहता कि यह कहना कि ऋषि दयानन्द के पिता का नाम अम्बाशङ्कर था अमपूर्ण है, मिथ्या है, परिडत लखराम की सङ्कलित सामग्री के आधार पर आजकल सभी मानरहे हैं कि स्वामी दयानन्द अम्बाशङ्कर के पुत्र थे। जनसाधारण में यह विश्वास जनतव्य होसकता है, परन्तु जीवन वृत्त-लखकों में नहीं, क्योंकि उनका कत्तव्य है कि वह ऐसे अज्ञात और मिन्स्थ विषयों पर पूरी गवेपणा के पश्चान अपना मत न्थर करें। हमें दुःख है कि ऋषि

के चिरत-लेखकों ने इस विषय में कोई अनुसम्धान और अन्वेषण नहीं किया और सबने ही इस भ्रान्त कथा को बिना बिचारे प्रहण करके उसके प्रचार में योग दिया है। इस प्रकार यह भारी भूल विस्तार पाती चलीगई और इसका यह परिणाम हुआ कि क्या आर्थ्य-सामाजिक साहित्य में और क्या अन्य साहित्य में स्वामी द्यानन्द अपने असली पिताके पुत्र वर्णित न होकर एक दूसरे ही मनुष्य के पुत्र कहलाये जारहे हैं। आर्थ्यसमाज के प्रवर्त्तक के पिता के सम्बन्ध में यह महाभ्रम प्रचलित होरहा है और आर्थ्यसमाज नीरव है! जो आर्थ्यसमाज अन्य असत्यों का प्रतिवाद करने में व्यस्त और बद्धपरिकर है वही आर्थ्यसमाज इस घोर असत्य के प्रतिवाद में निश्चेष्ट है।

स्वामीजी के पिता के सम्बन्ध में जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं आत्मचरित में हमें चार निदर्शन मिलते हैं प्रथम वह साहूकार थे, दूसरे वह जमीदार थे, तीसरे वह जमेदार थे, और चौथे वह घोर शिवभक्त थे।

स्रव हमें यह देखना होगा कि टङ्कारा में सामवेदी स्रौदीच्य ब्राह्मणों में उपर्युक्त चार लच्चण युक्त कोई पुरूप था वा नहीं। इसके स्रतिरिक्त यह भी देखना होगा कि यदि उक्त लच्चणविशिष्ट कोई पुरूप था तो उसका कोई पुत्र गृहत्यागी हुआ था कि नहीं।

इस विषय में जितना ऋन्वेपण किया गया है उससे यही सिद्ध हुआ है कि टङ्कारा में सामवेदी औदीच्य ब्राह्मणों में केवल एक पुरुष कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी ही ऐसे थे जिनमें यह सब लच्चण पाये जाते हैं।

ऋब हम एक २ लच्चण को लेकर सिद्ध करेंगे कि कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी इन सब लच्चणों से युक्त थे।

कर्शनजी लालजी साहकार

कर्शनजी लालजी गोएडाल के समीपस्थ एक छोटे से प्राप्त से एक ब्राह्मए-कुमार मङ्गलजी लीलाधर रावल को टङ्कारा ले आये थे और उसके साथ उन्होंने अपनी कन्या प्रेमवाई का विवाह करिदया था। और जब उनका एक पुत्र गृहत्यागी होगया और अन्य पुत्र मरगये तो उन्होंने अपने वंशविलोप की सम्भावना देखकर अपने जामाता मङ्गलजी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपना घर-त्रार, व्यापार और धन-सम्पत्ति सब उसे ही देदी थी। मङ्गलजी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम बोगा रावल हुआ। बोगा का पुत्र कल्याणजी और कल्याणजी का पुत्र पोपट प्रभाशङ्कर रावल हुआ। यही पोपट रावल अब कर्शनजी लालजी के घरमें रहते और उनके दौहित्र के वंश की रत्ता करते हैं।

इन पोपट रावल के पास एक पुरानी खाता वहीं देखी गई थी जो कर्शनजी लालजी के लेनदेन की वहीं थी। उसके देखने से ज्ञात हुज्या कि उनका लेनदेन बहुत विस्तृत था। उसके एक स्थल में लिखा है कि पौप सुदि ८ संवत् १८५८ को उन्होंने बगला मेघपुर के ग्रासिया \* मनुजी तथा मथुजी गज्जनजी की भूमि १८००० कोरी में गिरो रक्खी थी। दूसरे स्थल में लिखा है कि उन्होंने उसी बगला मेघपुर के उदयसिंहजी बोजाजी की भूमि

अधिया शब्द प्राप्त से निकला है। प्राप्त के अर्थ हैं अब प्राप्ता जिसे प्राप्त अर्थात् प्राप्त व भूमि दी जाय उसे प्राप्तिया कहते हैं।

#### महपिं द्यानन्द का जीवन-चरित

सम्बन् १८७३ में १॥८) सैंकड़ा व्याज पर १५०० कोरी में बन्धक रक्वी थी। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि कशनजी लालजी एक धनाट्य पुरुप थे जो लोगों को सहस्रों रूपया ऋग दें सकते थे और एक अन्छे साहूकार थे।

# कशनजी लालजी ज़मींदार

पृता में अपना जीवनवृत्त वर्शन करते हुए भगवान् ने कहा था ''हमारी विस्तृत भूसम्पत्ति थी ''। इससे सिद्ध होता है कि उनके पिता जमींदार थे। काठियावाड़ में जमींदार शब्द प्रचलित नहीं है। जिसे अन्य प्रान्तों में जमींदार कहते हैं इसे काठियावाड़ में 'प्रासिया' कहते हैं। अतः कर्शनजी लालजी प्रासिया थे।

जामनगर राज्य के जोड़िया ताल्छक में एक ग्राम है जिसका नाम कौशिया है। वहां यह बात ऋब भी प्रसिद्ध है कि कर्शनजी लालजी कौशिया के प्रासिया थे। कौशिया के कुछ भाग का ऋव तक भी कर्शनर्जा लालजी के भागिनेय के वंशधर भोग करते हैं। कर्शनजी की दो वहिनों का विवाह जामनगर राज्य के अन्तर्गत हरियाना माम में हुआ था। कर्शनजी लालजी ने पौप बदि ११ संबन् १८८३ को अपने एक भानजे को ३६ बीघा और दूसरे भानजे को २४ बीचा कौशिया की भूमि का दानपत्र लिख दिया था। यह ६० बीचा भूमि अवतक उनके भानजों के उत्तराधिकारियों के पास चली त्र्याती है। कशनजी ने कौशिया की कुछ भूमि अपनी विथवा पुत्रवय मोगीवाई के भरण-पोषण के लिए भी दान की थी । मोगीवाई को विवाह उनके छोटे पुत्र बहभजी से हुन्त्रा था। विवाह के एक मास पीछे ही बहभजी का वय:क्रम १४,१५ वर्ष का था। कर्शनजी ने यह सोचकर कि मेरी मृत्यु के पीछे मेरी विधवा पुत्रवध को उदरपत्ति की चिन्ता न रहे और धनाभाव के कारण वह कष्ट न पांच मोगीबाई को न केवल कौशिया की भूमि ही दी थी विलेक कुमारिया मेघपुर, जीवागड और धरकोट प्रभृति स्थानों में जो उनके शिष्य त्रौर यजमान वसते थे उन की वृत्ति भी उन्होंने मोगीवाई के नाम करदी थी। मोगीवाई के भतीजे के पुत्र जोड़िया प्रामनिवासी वालाशङ्कर भीमजी देव कहते थे कि " हमने मागी बाई को अनेक बार कहते सुना था कि उसके श्रहार धनाट्य पुरुष थे।"

कौशिया की कुछ भूमि कर्शनजी लालजी ने अपने जामाना मङ्गलजी को भी दी थी जो अब तक उनके वंशधर उपर्युक्त पोपट रावल के अधिकार में है। कुछ वर्ष हुए जामनगर के एक दृष्ट पुरूप ने भूमिकर के अधिकारी से शिकायत करके पोपट रावल की भूमि के छिनवाने का यत्र किया था। उक्त अधिकारी ने उनसे यह प्रमाण मांगा था कि उनके पास वह भूमि किस प्रकार आई और उसपर उन्हें स्वत्व रखने का क्या अधिकार है। इस पुर उन्होंने ५ कवंगी सन् १९०५ में भूमि करके अधिकारी की सेवा में अपने स्वत्व की रज्ञा में जो आवेदन पत्र दिया हम उसके कुछ अंश का गुर्जर भाषा से अनुवाद करके पाठकों की भेट करते हैं।

"मुक्त से मेरे पूर्व पुरुषों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई है। मैं प्रकट करता हूं कि मेरा कर्शनजी त्रिवाड़ी से सम्बन्ध है जिसने यह भूमि दान की थी। कर्शनजी के पिता लालजी थे और लालजी हरिभाई त्रिवाड़ी के वंश में थे। कर्शनजी की कन्या मेरे पूर्वज

1

मङ्गलजी लीलाधर से विवाही थी । मङ्गलजी के पुत्र बोगा रावल थे स्त्रीर बोगा रावल के पुत्र कल्याणजी थे । मैं पोपट रावल उन्हीं कल्याणजी रावल का पुत्र हूं।"

# कर्शनजीलालजी जमेदार

ऋषि ने अपने आत्मचरित में लिखा है कि उनके पिता जमादार अर्थात नगर के कीजदार और राजस्व संमहकर्ता थे। हम पहले बता आये हैं कि यह शब्द 'जमादार' नहीं बरन 'जमेदार' होना चाहिए और यह कि जमेदार शब्द मराठी भाषा का है, गुजराती भाषा का नहीं है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मोरबी राज्य के टङ्कारा ताल्लुक में मराठी शब्दों का प्रचार कैसे हुआ। ?

हमने जो ऊपर श्रीयुक्त गण्पित केशवराम शास्त्री के पत्र का उद्धरण दिया है उससे पाठकों न जान लिया है कि कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी टङ्कारा के कामदार वा वैभटदार स्थान स्थानीय शासनकर्ता थे और उस समय टङ्कारा मोरोवा पन्थ उपनाम भाऊसाहव के अधीन था, शास्त्री महोदय के इस कथन में कि टङ्कारा मोरोवा पन्थ उपनाम भाऊसाहव के अधीन था आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। मारोवा पन्थ भाऊ टङ्कारा का अधिकारी तो था, परन्तु वह टङ्कारा के तत्कालीन स्थामी गोपाल मेड़ेल नारायण भाऊ का कर्म्भचारी मात्र था। गोपाल मेड़ेल नारायण वड़ीदा के करोड़पति सेठ थे। मोरवी के ठाकुर बाघजी ने जैसा हम पहले लिख चुके हैं टङ्कारा ताल्छक को सेठ सुन्दरजी शिवजी के पास गिरो रख दिया था और किर गोपाल मेड़ेल नारायण ने सेठ सुन्दरजी शिवजी को रुपया चुकाकर टङ्कारा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। नीचे हम वम्बई सरकार के कागजात में से छुछ उद्धरण देते हैं जिस से टङ्कारा के इतिहाससम्बन्धी अनेक आवश्यक बातें ज्ञात होती हैं।

For the first year after Colwalker's settlement (which happened in 1807-1808 A. D.) the management remained in the hands of the Chief. It was then transferred in mortgage for a debt to seth Sunderji Sewji, who held it for some years and then made it over, in Sambat 1868 (A. D. 1811-12) to Mairal Narain, by whom, as a private transaction his claims were discharged; but no final settlement being thus promoted further embarrassment accrued and a new arrangement was made in Sambat 1882 (A. D. 1825-26) under the Government Bhandari, for a fixed period of fifteen years, on the conclusion of which the debt being considered to have been discharged the Taluka is to be restored to the Morvi Chief.\*\*

उहि खित उद्धरण का ऋर्थ यह है कि सन् १८०७-८ में कर्नल वाकर के बन्दोबस्त के पीछे एक वर्ष तक टङ्कारा मोरवी राज्य के शासनाधीन रहा। इसके पश्चात ऋण के वदले

Selections from the records of Bombay Government No. XXXIX New Series.

### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

सुन्दरजी श्योजी के पास रहन रक्ला गया श्री सुन्दरजी ने कुछ वर्षों तक उसे श्रपने श्रधीन रक्ला श्रीर संवन् १८६८ में उसे मेड़ेल नारायण के हवाले कर दिया श्रीर उनका जो कुछ दावा टङ्कारा पर था उसे छोड़ दिया।

इस प्रकार प्रायः ३० वर्ष तक संवन् १८६८ से १८९० ‡ तक टङ्कारा ताल्कुक वड़ौदा के प्रसिद्ध सेठ गोपाल मेडेल नागयए भाऊ के शासनाधीन रहा। इसी काग्या टङ्कारा निवासियों के मुख से आज भी "भाऊ का वक्त" यह शब्द सुनने में आते हैं। अतः यह सिद्ध होगया कि जिस समय खामी द्यानन्द टङ्कारा भूमि को पवित्र करके अवतीर्ण हुए उस समय टङ्कारा भाऊ के शासनाधीन था और उनके पिता कशनजीलालजी त्रिवाड़ी भाऊ के समय में ही टङ्कारा के जमेदार थे।

हम इस विषय पर कि अशीनजी राजकीय कर्म्मचारी थे श्रीर भी एक दो प्रवास उपस्थित करते हैं।

संवत् १८६९ के सम्भवतः वैशाख मास में मालवे के मीना लोगों ने टङ्काग ताल्लुक के अधीन कागद्री प्राम को लुटना और वहां अनेक अत्याचार करने आरम्भ किये। इस विद्रोह के निवारण के लिये टङ्कारा से कौजदार नागर निर्भयशङ्कर और कर्शनजी विवाड़ी कागद्री गये। मीना लोगों के युद्ध में निर्भयशङ्कर इस बुरी तरह घायल हुए कि दो तीन दिन के भीतर ही उन की मृत्यु होगई। कर्शनजी को मीना लोग पकड़ कर मालवा ले गये और कागगर में वन्द कर दिया, परन्तु कुछ दिन के पश्चात् उन्हें छोड़ दिया।

इस से प्रमाणित होता है कि कर्शनजी एक उच्च कोटि के राजकर्म्मचारी थे अर्थात् या तो वह स्वयं कौजदार थे अथवा कौजदार के सहकारी थे। यदि ऐसा न होता तो वह निर्भयशङ्कर के साथ मीना विद्रोह के दमनार्थ क्यों जाते ?

कर्नत वाकर के सन् १८०७-८ के जमायन्दी वन्दोवस्त से पहले मालवा राज्य और मोरवी की बहुत बड़ी शबुता थी और दोनों राज्य एक दूसरे को अपमानित और अपदस्य करने की चेष्टा करते रहते थे। 5 कागद्री विद्रोह के समान अनेक विद्रोह उपस्थित होते और एक राज्य के उच्च कर्मचारी दूसरे राज्य के उच्च कर्मचारियों के अधीन इलाकों पर आक्रमण करके उन्हें पकड़ कर कैंद्र कर लिया करते थे। कर्शनजी के कागद्री विद्रोह के दमनार्थ जाने और मीना लोंगों की कैंद्र में पड़ने से यह सिद्ध होता है कि वह उच्च पदस्थ राजकर्मचारी

👺 सेठ सुन्दरजी के पास टक्कारा के रहन किये जाने का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं।

े सुन्दरजी के पास टक्कारा मोरवी के राजा ने रहन किया था और फिर सुन्दरजी ने उसे अमरेकी के दीवान विद्वलराव देवाजी के द्वारा मेडेक नारायण के पास रहन कर दिया था। उस समय विद्वलराव देवाजी बड़ौदा राज्य के प्रतिनिधि वा दीवान की स्थिति से काठियाबाड़ में रहते थे।

ै संवत् १८९७ के पश्चात् कुछ समय तक टङ्कारा ठाकुर साहब मोरवी के आधीन रहा, परन्तु मोरवी राज्य से कर प्राप्त न होने के कारण संवत् १८९९ में सरकार ने उसे ज़ब्त कर लिया और जना-गढ़ निवासी नागर मङ्गलजो गौरी शङ्कर को उसका शासक नियन कर दिया।

े एक बार मोरबो के राजा पृथ्वीराज मालबे के राजा डोसाजी को पकड़ कर मोरबी ले आये थे और उसे केंद्र,में डाल दिया था। त्र्योर सम्रान्त व्यक्ति थे। कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी के राजपदारूढ़ व्यक्ति होने का त्र्योर भी प्रमाण मिलता है। हम एक वार इस से पूर्व रईशाना निवासी प्रभुराम तेजराम त्राचार्य्य के पत्र का कुछ अंश उद्धृत कर चुके हैं। उसी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा था कि "कर्शनजी त्रिवाड़ी दरवारी थे, परन्तु हम यह ठीक नहीं कह सकते कि वह किस पर पर नियत थे तो भी उनके दरवारी होने में सन्देह नहीं है क्योंकि टङ्कारा में दरवार गढ़ के पश्चिमी द्वार के समीप अब भी एक स्थान है जो कर्शनजी के अस्तवल के नाम से प्रसिद्ध है, यह निश्चय है कि यह स्थान दरवारगढ़ के भीतर है और वहां सिवाय दरवारियों के अन्य किसी को घोड़ा बांधन का अधिकार नहीं था और न हो सकता था।" कर्शनजी का निवासगृह टङ्कारा के जीवापुर महहे में था और वहां से यह अस्तवल बहुत ही निकट था।

इस से यह भी स्पष्टतया प्रतिपादित होता है कि कशनजी राजसंसुष्ट व्यक्ति वा

टङ्कारा के जमेदार थे।

कश्नजी घोर शिवभक्त

ऋषि ने छपने छात्मचरित में यह लिखा है कि ''मेरे पिता घार शैव थे। उन्होंने मुक्त भी शिवोपामना का उपदेश दिया था और दस वर्ष की छात्रु से ही मुक्त शिवपूजा करनी सिखाई थी।'' एक और स्थल पर उन्होंने लिखा है कि ''जहां कहीं भी शिव-पुराण की कथा हुआ करती थी पिताजी मुक्ते वहां लेजाया करते थे, माता के तीब्र प्रतिवाद करने

पर भी वह मुक्त से शिवजी की पूजा कराया करते थे।"

कर्शनजी ने टङ्कारा के बाहर थोड़ी सी दूर पर शिवजी का एक मन्दिर भी बन-वाया था जिस का नाम कुवेरनाथजी का मन्दिर है। वह खब भी विद्यमान है और प्रागुक्त पोपटजी रावल उनकी पुत्री प्रेमवाई के वंशधर खब भी उसकी सेवा पूजा करते हैं। यह मन्दिर टङ्कारा के राजकीट द्वार से बाहर निकलते ही बाई खार डेमी नदी के घाट पर दृष्टि-गोचर होता है। जब प्रेमबाई विधवा होगई ता वह खपने जीवन पर्य्यन्त कुवेरनाथजी की संवा-पूजा करती रही। खब भी जब कभी पोपट रावल दो चार दिन के लिये टङ्कारा से बाहर चल जाते हैं तो सेवा-प्रार्थना का कार्य्य उन की फुआ बेनी बाई करती है।

शिव मन्दिर के निर्माण करने से उज्ज्वलरूप से सिद्ध होता है कि कर्शनजी सातिशय

शिवनिष्ठ पुरुष थे।

कशनजी के पुत्र का गृहत्याग

टङ्कारा में यह बात प्रसिद्ध चली आती है कि जो ब्राह्मण कुवेरनाथ के मन्दिर के

प्रतिष्ठाता थे उनका पुत्र घर से निकल कर चला गया था।

टक्कारा निवासी कालिदास कर्शनजी एक गौड़ ब्राह्मण थे, वह साहूकार थे और लंन-देन किया करते थे। उनकी माता बहुत वृद्ध थीं उस से ज्ञात हुआ था कि जीवापुर महले में एक सम्भ्रान्त ब्राह्मण रहते थे जो दरबार में नौकर थे। उनका पुत्र घर बार छोड़ कर चला गया था। इस पर टक्कारा में बहुत गड़बड़ मची थी। इस से भी यही प्रमाणित होता है कि कर्शनजी त्रिवाड़ी का ही पुत्र गृहनिष्कान्त हुआ था क्योंकि कर्शनजी त्रिवाड़ी का घर जीवापुर महले में था और बह दरबार में नौकर भी थे तो उपर्युक्त वर्णन अन्य किसी व्यक्ति पर नहीं घट सकता।

## महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

टङ्कारा में देवचन्द भगवान नामक एक वैश्य निवास करते थे। जिनका दंहान्त अब से थोड़े ही वर्ष पहिले हुआ है। उनका जन्म संवत् १८८१ में हुआ था और ऋषि द्यानन्द् ने भी इसी संवत् में जन्म बहुण किया था। उस से उस की आयु प्रायः ५० वर्ष की थी। उसने उन से कहा था "भाऊ के समय में एक ब्राह्मण कर्म्भचारी थे। उनका नाम कर्शनजी त्रिवाड़ी था। उनका घोड़ा दरवार में वँधा करता था। उनका एक पुत्र द्याराम था। वह उन के घोड़े को प्रतिदिन दो बार नदी % पर जल पिला ने लेजाया करता था। द्याराम को लोग दयाल द्याल भी कहा करते थे। फिर वह एक दिन घर छोड़ कर निकल गया"।

इस से भी सिद्ध होता है कि कर्शनजी का पुत्र घर से निकल गया था। इस प्रकार सब के सब निदर्शन जो भगवान के स्वलिखित आत्म-चरित में उनके पिता के सम्बन्ध में मिलते हैं टङ्कारा के कर्शनजीलालजी त्रिवाड़ी में घट जाते हैं। अतः कोई सन्देह नहीं रहता कि कर्शनजीलालजी त्रिवाड़ी ही वह पुरुषश्रोक व्यक्ति थे जिन के घर वेद्यमारा

देशभक्त, योगी भगवान द्यानन्द ने जन्म लिया था ।

ऋषि का आदि नाम क्या था

उपर्युक्त अन्वेपए में सिद्ध होता है कि ऋषि का आदि नाम द्याराम और उप नाम द्याल था। परन्तु लोक में यह प्रसिद्ध है कि उनका आदि नाम मृलशङ्कर था और इस प्रसिद्ध का कारए यह है कि पिएडत लेखराम के नाम से जो द्यानन्द जीवन-चिरित प्रकाशित हुआ है उस में मृलशङ्कर ही उनका आदि नाम लिखा है। इस विषय में जो प्रमाए वहां दिया गया है यह है। "पिएडत ज्वालादत्त कान्यकुटज और मिस्टर रामदास अर्वालदास वैरिस्टर-एट-ला वर्म्यई और कई दीगर साहब ने जैसे कि ठाकुर मुकन्दसिंह रईस अलेसर की जवानी माल्स हुआ कि स्वामीजी का जन्मनाम मृलशङ्कर था। सन् १८७६ के अखीर में व मुकाम देहली जो कैसरी दरवार हुआ था उस में स्वामीजी के डेरे पर चन्द काठियाबाड़ के रऊसा भी तशरीक लाये थे। उन्होंन स्वामीजी को मृलशङ्कर नाम से पुकारा था जिन्हें स्वामीजी ने जुदा लेकर मने कर दिया" (वाव १ भाग १ पृ० ३) "महाशय काहनजी कुबेरजी जो सन १८९२ में वमुकाम टङ्कारा रियासत मोरवी की तरक से कामदार थे वयान करते थे कि उनका एक करीबी चचा मृलशङ्कर नाम संवन् १९०० विक्रमी के कराव जमाने में यर से भाग गया था। मगर अब उसका या उस की तसवीर का शनास्तकुनिन्दा कोई जिन्दा नहीं। मैने जब स्वामीजी के इव्तदाई हालात उन्हें सुनाये तो वह उन की अक्सर तसदीक करते थे ( पृष्ठ ३ )

हमारी सम्मित में यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है। प्रथम न तो उन रईसों के नाम बनाए गये हैं जो स्वामीजी के डेरे पर आये थे जिस से आगे कुछ अनुसन्धान किया जा सकता और न यह ही बताया गया है कि उस समय स्वामीजी के डेरे पर कौन कौन लोग उपस्थित थे। जिन के द्वारा इस संवाद का मिलना बताया गया है उन में से पिएडत ज्वालादत्त और ठाकुर मुकन्दसिंह जीवित नहीं हैं और मिस्टर रामदास छवीलदास अपने तारीख ५ नवंबर १९०५ के पत्र में इस घटना की सत्यता से सर्वथा नकार करते हैं। वह लिखते हैं:—

🐵 डेमी नदी टङ्कारा के नीचे बहती थी। अब वह शुष्क और जलहीन होगई है, परन्तु इस समय उस पर नौकाएं चलती थीं।

"You want to know whether Dayanand's original name was मूलशङ्कर. I never heard till I met you that मूलशङ्कर was his original name. It is absolutely false that I gave out in 1877 on the occasion of the Delhi Darbar मूलशङ्कर as his original name. I never attended the Darbar of 1877.

अर्थात् आप जानना चाहते हैं कि क्यादयानन्द का आदि नाम मूलशङ्कर था। जब तक में आप से नहीं मिला, मैं नहीं जानता था कि उनका आदि नाम मूलशङ्कर था। यह • सर्वथा मिथ्या है कि देहली द्रवार के अवसर पर सन् १८७७ में मैंने उनका आदि नाम मूलशङ्कर बताया था। मैं सन् १८७७ के द्रवार में गया ही न था।"

इन प्रमाणों के विषय में हमें निम्न लिखित वक्तव्य हैं।

पिष्डत लेखराम ने यह नहीं लिखा है कि पिष्डत ज्वालादत्त आदि ने खर्य उन से उपर्धुक्त बात कही थी और हमारे विचार में पिष्डतजी को यह बात खर्य प्रागुक्त पुरुपों से ज्ञात भी नहीं हुई थी, नहीं तो वह इस सम्बन्ध में मिस्टर रामदास छवीलदास का नामो- हैख न करते जो स्पष्टतया इस घटना का खराडन करते हैं। जब वह दिही दरवार में गये ही नहीं थे तो पिष्डत लेखराम से ऐसी बात कैसे कह सकते थे। ऐसा अनुमान होता है कि किसी अन्य से सुनकर पिष्डत लेखराम ने नोट कर दिया होगा और उनके पीछे वह नोट विना किसी छानबीन के ज्यों का त्यों छाप दिया गया।

महाराय काहनजी कुवेरजी का वर्णन बहुत ही अस्पष्ट है। पिताओं के पुत्रों के घर से भागने की घटनाएं भारतवर्ष में प्रति वर्ष होती रहती हैं, यह ठीक होगा कि महाराय काहन के चचा मूलराङ्कर उसी वर्ष में, वा उसके लगभग गृहत्यागी हुए हों जिसमें स्वामीजी ने अपना पितृ-गृह छोड़ा था, परन्तु इतने से ही यह परिणाम नहीं निकाला जासकता कि वह मूलराङ्कर और द्यानन्द एक ही व्यक्ति थे। पिडतर्जी ने यह नहीं लिखा कि स्वामीजी के और उक्त मूलराङ्कर के पिता के घर रहने के समय की कौन २ सी घटनाओं में समानता पाई गई थी। ऐसे निर्वल प्रमाण के आधार पर इस निश्चय पर नहीं पहुँचा जासकता कि स्वामीजी का आदि नाम मूलराङ्कर था।

श्रीमान् प्राण्लाल सुकुल ने अपने पत्र में जो पहिले उद्धृत किया जाचुका है, यह लिखा था कि ऋषि का नाम "मूलशङ्कर और दयाराम दोनों ही थे"। इससे पण्डित

लेखराम के कथन की पृष्टि होती है।

टङ्कारा के एक और शृद्ध पुरुष ने कहा था कि 'दयानन्द का आदि नाम मूलजी था' इससे भी अनुमान होता है कि ऋषि का आदि नाम मूलशङ्कर होना असम्भव नहीं है।

प्राण्लाल सुकुल, प्रभुराम आचार्य, देवचन्द भगवान इस विषय में एकमत हैं कि भगवान का आदि नाम 'दयाराम' था और यह भी अनुमान होता है कि संन्यास प्रह्ण करते समय जो उन्होंने द्यानन्द नाम रक्या इसका कारण भी यही होगा कि उनका वाल्य-काल का नाम द्याराम था। अब भी हम देखते हैं कि जो लोग गृहस्थ त्याग कर संन्यास धारण करते हैं वह अपना संन्यास-आश्रम का नाम बहुधा गृहस्थाश्रम के नाम से मिलता जुलता रखते हैं। अतः यह बात जी को लगती है कि उनका पूर्व नाम द्याराम ही होगा।

## महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

दूसरा प्यार का नाम सम्भव है मूलजी हो वा मूलशङ्कर ही हो। इस विषय में हम निश्चय रूप से कुछ नहीं कह सकते।

भगवान् के पूर्वपुरुष ।

गुजरात के इतिहास में यह प्रसिद्ध है कि गुजरात में त्रोदीच्य वा त्रौदीच्य सहस्र त्राक्षणों को त्र्यन्हलवाड़ा के राजा मृलराज सोलङ्की प्रायः एक सहस्र वर्ष हुए उत्तर भारत के श्रन्तर्गत गान्धार, कुरुत्तेत्र, निमिपारण्य प्रभृति स्थानों से लाये थे और वह संख्या में एक सहस्र थे। इसी कारण उनका नाम त्रौदीच्य (उत्तरदेशीय) सहस्र पड़ गया। राजा मृल-राज ने उन्हें भूमि, प्राम, रत्न, धनादि देकर सिद्धपुर में वसाया और फिर वह गुजरात के . श्रनेक स्थानों में फैल गये।

सामवेदी त्रिवाड़ी भी उन्हीं औदीच्य सहस्रों के अन्तर्गत थे और वह भी आदि में सिद्धपुर में ही आकर वसे थे, परन्तु यह नहीं कहा जासकता कि वह सिद्धपुर में उत्तर भारत के किस स्थान से आये थे।

सामवेदी औदीच्य त्रिवाड़ियों के विषय में एक और जनश्रुति प्रसिद्ध है । कहते हैं कि उनके एक शास्त्रज्ञ और धर्म्मनिष्ठ पूर्वज तीर्थयात्रा के उद्देश्य से सिद्धपुर में कच्छ गये थे और भुज नगर में एक धर्म्मशाला में जाकर ठहरे थे। उस समय भुज के ऋधिपति एक यहां के अनुष्ठान में लगे हुए थे और इस कारण से नगर में खूब समारीह होरहा था। जन माधारण में यज्ञशाला और यज्ञ के उपकरणों के देखने का बड़ा कुतृहल था और अनेक लोग यज्ञमएडप आदि के देखने को आते जाते थे। उन्हीं दर्शकों में यह सिद्धपुर निवासी त्रिवाड़ी भी थे। एक दिन वह यज्ञ भूमि में पहुँच गये। उन्होंने देखा कि यज्ञकार्य्य के सम्पादन के लिए अनेक स्थानों से बहुत से ऋत्विक ब्राह्मण आये हुए हैं और यज्ञकारयों में व्यापृत हैं। जब वह यज्ञस्थल को देख कर लौटने लगे तो उन्होंने कहा कि ''यज्ञकार्य शास्त्रविहित प्रणाली के अनुसार सम्पादित नहीं होरहा है। यहावेदी ठीक नहीं वनी है क्योंकि उसके नीचे एक गौ की अस्थि हैं। एसे अविहित यह करने से राजा का अनिष्ट होगा 👫 होते होते यह बात कच्छ- अधिपति के कानों तक पहुँच गई । उन्होंने सिद्धपूरागत त्रिवाड़ी को बुलाकर उनसे कहा कि "आप गों की अस्य बाहर निकाल दें, नहीं तो जो कुछ अवतक व्यय हुआ है आपका देना पड़िंगा।" यह सुनकर उन्होंने भूमि खदवाई और गौ की अस्थि वाहर निकलवादी। यह देख कर सबको आश्चर्य हुआ और केन्छपति के मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा होगई। कच्छपति ने उनसे साप्रह ब्यनुरोध किया कि वह ही यज्ञ का सम्पादन करावें, परन्तु उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और यज्ञकार्य्य राज-प्रोहित की श्रध्यज्ञता में ही समाप्त हुआ। यह की समाप्ति पर जब भूमिदान का समय आया तो कच्छपति ने उन त्रियाड़ी महाशय को २०० बीघा भूमि, दो बाग और दो गृह दान किये। और वह नीर्थयात्रा की समाप्ति के पश्चात् भुज नगर में ही रहने लगे। वहां उनका वंश विस्तार और उत्तरात्तर वृद्धि हुई और समय पाकर कच्छ में सामवेदी औदाच्य त्रिवाड़ियां की संख्या वृद्धिंगत होगई।

कच्छ के राजाश्रों के वंशघर समय समय पर काठियाबाड़ पर श्राक्रमण करके श्रानेक स्थानों पर अपना श्रिधिकार स्थापित करते रहे। कच्छ के राजधराने से काठियाबाड़

के अनेक राजाओं ने अपना सम्बन्ध जोड़ना आरम्भ करदिया ताकि वह इन आक्रमणों से सुरित्तत रहें। कहते हैं कि संवत् १५९२ में कच्छ राजपरिवार के चार व्यक्ति जो आपस में भाई-भाई थे. अस्ती हजार सिपाही, प्रचर धन सामग्री और अनेक ब्राह्मणों को साथ लेकर सौराष्ट्र में आये और उनमें से ज्येष्ट भ्राता जाम रावल ने संवत् १६०२ (सन् १५३५ ई०) में जामनगर का राज्य स्थापित किया । इस से सिद्ध होता है कि जाम रावल के साथ बहत में ब्राह्मण कच्छ से काठियावाड में त्याकर वसने लगे थे। जाम रावल के पत्र रेवाजी ने ११ वप तक मोरबी का सुवा ( कलक्टर ) रूप से शासन किया था । रेवाजी के साथ भी कुछ ब्राह्मण आये थे और उन्होंने भी काठियाबाड़ को ही अपना निवास स्थान बना-लिया था। इन ब्राह्मणों में उपर्युक्त त्रिवाड़ी श्रौदीच्य के भी वंशधर थे। इनमें से जो जामजी के साथ आये थे वह पहले काठियावाड़ आये और फिर मोरवी के अन्तर्गत वर्षा-मेरि शाम में गये। वहां उनके दो दल होगये। एक दल मोटा बड़ाल में और दसरा टड़ारा में आकर वस गया। पहले दल के वंश में अब कोई नहीं है। दूसरे दल के वंश में एक व्यक्ति मेघजी त्रिवाड़ी हन्त्रा । उसके दो पुत्र हुए एक विशामजी दूसरा डोसाजी । जब जीवा मेहता ने जीवापुर प्राम बसाया तो उसने वहां विश्रामजी को भूमि दान देही और वह वहां ही रहने लुगे। जीवापुर में ऋब जो घर सामवेदी त्रिवाङ्गियों के हैं वह इन्हीं विश्रामजी के वंशधर हैं। डोसाजी टङ्कारा ही रहे। वह एक विद्वान पुरुष थे और उनके पास संस्कृत श्रन्थों का श्रन्छ। सञ्चय था। उनके पुत्र कुमारजी हुए श्रीर कुमारजी के पुत्र बेलजी हए। पोपट रावल की फुआ बेनीवाई के अनुसार कर्शनजी त्रिवाड़ी के बेलजी चचेरे भाई होते थे।

इस से यह सिद्ध होता है कि कर्शनजी त्रिवाड़ी के पूर्वपुरुप कच्छ से आये थे। इसकी पुष्टि एक और घटना से होती है। कर्शनजी ने अपने दूसरे पुत्र वहाभजी का विवाह कच्छ में ही किया। उनकी पुत्रवयू मोगीवाई कच्छ ही की रहने वाली थी। यह नैसर्गिक बात है कि मनुष्य जिस स्थान में वहुन दिन तक रहता है उसे ही अपना देश समभने लगता है और वहां ही उसके विवाहादि सम्बन्ध होते हैं। यदि वह घटनावश किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो वह यही यन करता है कि उसके विवाहादि सम्बन्ध पहिले ही देश में हों। यही कारण था कि कर्शनजी ने अपने पुत्र का विवाह भी कच्छवासिनी मोगीवाई के साथ किया था।

इस से पहले हम पोपट रावल के एक आवेदन पत्र का कुछ अंश उद्भूत कर आये हैं जो उन्हों ने जामनगर के भूमिकर के अधिकारी को दिया था। उस में लिखा है कि कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी के पूर्वपुरुष हरिभाई त्रिवाड़ी थे। कौशिया शाम की भूमि जो जामनगर के अन्तर्गत है इन्हीं हरिभाई त्रिवाड़ी; को दान में मिली थी। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। पोपटरावल के पास कई दान पत्र थे जिनके द्वारा कौशिया प्राम की भूमि हरि भाई त्रिवाड़ी को दान दी गई थी। पोपट रावल से वह दानपत्र हरियाना के अन्वाराम केवलराम जानी ले आये और उन्हें अपने पास रख लिया। उन में से एक दानपत्र में लिखा था कि "संवन् १७०९ माघ छुछ्णा चतुर्थी रिववार को कौशिया की कुछ भूमि हरि भाई त्रिवाड़ी, दिवेश्वर और अम्बाईदास जारेचा, भोजराजजी और बोजाजी ने दान दी"। दूसरे दानपत्र में लिखा था कि "सवंत् १६८७ वैशाख छ० चतुर्थी सोमवार को कौशिया की कुछ भूमि हरिशाई त्रिवाड़ी प्रभृति को साहबजी भोजराजजी और बोजाजी ने दान दी"।

#### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

तीसरे दान-पत्र में लिखा था कि "संबन् १६६९ से संबन् १६९० के बीच में कौशिया की १२० बीघा भूमि भिन्न २ समय में भिन्न २ जाम साहबों ने हरिभाई न्निवाड़ी प्रभृति को दान दी।" इस १२० बीघा भूमि में से ४८ बीघा जाम रएएमलजी ने बहुभदास और ठाकुर मुकुन्दजी को दी थी, परन्तु पीछे से बहु हरिभाई निवाड़ी के ही हस्तगत हो गई थी।

इन दानपत्रों से प्रकट होता है कि हिए भाई त्रिवाड़ी सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग से अठारहवीं शताब्दी के पहिले भाग तक जीवित थे। भगवान दयानन्द के जन्मकाल तक यह समय प्रायः दो सौ वर्ष होता है। अतः यह अनुमान करना असङ्गत न होगा कि हिएभाई त्रिवाड़ी कर्शनजी के पिता लालजी से तीन चार पीढ़ी पहिले होंगे।

उपर्युक्त दानपत्रों से यह भी झात होता है कि कौशिया ब्राम की भूमि के ब्रदाहुगए। खमानि ब्रासिया थे। जाम नगर के अधिपति जाम रावलजी के वंश में एक व्यक्ति खेमजी

हुए हैं । उन्हीं खेमजी के बंशधर खेमानी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं ।

इन दानपत्रों से एक बात और भी सिद्ध होती है। वह यह कि कर्शनजी के पूर्वजों का जाम साहवें से बहुत सम्बन्ध था यदि ऐसा न होता तो बहु उन्हें भूमि प्रदान क्यों करते ? इस के अतिरिक्त यह अनुमान करना भी सङ्गत प्रतीत होता है कि हरिभाई के पूर्वपुक्रप जाम साहवों के साथ कच्छ से आये थे और यही कारण था कि जाम साहव तथा उनके परिवार के स्वमानी प्रासियों न हरिभाई को भूमि प्रदान करके सम्मानित किया था।

हरिमाई त्रिवाड़ों के इस प्रकार पूजित और समाहत होने का दूसरा कारण यह अनुमादित होता है कि वह शास्त्रहरिता, स्वधमिनिष्ठा और कम्मैकागड़-श्रेष्ठता के कारण भी प्रसिद्ध थे नहीं तो केवल इस के हेतु से कि यह जाम राजपरिवार के साथ आये हुए ब्राह्मणों के कुलों में उपन्न हुए थे इनने आदर और सकार के पात्र न समभे जाते। उनकी शास्त्रदर्शिना और स्वधम्मिनिष्ठा इस से भी प्रकट है कि धूरकोट, जीवागड़ और मेघपुर के रहने वाल गृहस्थों ने उनहें अपना गुरू बनाया था और यह गुरुशिष्य-सम्बन्ध करीन जी के समय तक अविश्वित्रकृष से चला आता था क्योंकि करीन जी ने इस यजमानवृत्ति की अधिकारिणी अपनी विधवा पुत्रवधू मोगीवाई को किया था।

भगवान ने अपने लिखित आत्म-चरित में भी एक जगह कहा है कि "माता पिता और अन्य वयोवृद्ध अभिभावकगण मुफ्ते कुलप्रधा के अनुसार शिन्ना देने लगे।" इसमें भी स्पष्ट होता है कि जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया था उस में शिन्नाप्राप्ति और शास्त्रा-भ्ययन की कुछ विशेष प्रणाली थी।

जिस परिवार में भगवान उत्पन्न हुए वह विशाल परिवार था। आत्म-चरित वर्णन करते हुए पूना में उन्होंने कहा था कि 'हमारा परिवार इस समय १५ भागों में विभक्त हैं।'' अतः वह परिवार जिसके १५ भाग हो सकें वास्तव में विशाल होगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि त्रिवाड़ीयों का परिवार हो दल में विभक्त हो गया था एक बड़ाल में जा वसा और दूसरा टङ्कारा में रहने लगा। टङ्कारा में सामवेदियों के घर हैं ही और बड़ाल निवासी वेलजी कर्शनजी के चचेर भाई ही थे अतः टङ्कारा और बड़ाल दोनों जगह ही भगवान के कुदुम्बीगण निवास करते थे और वह बहुसंख्यक थे इस में कुछ सन्देह नहीं है।

# अध्यसमाज और थियोसोफिकल मोमाइटी

हाराज से कर्नल आस्काट और ब्लैवेट्स्की का सम्बन्ध जिन्होंने न्यूयार्क अमेरिका में एक सभा थियोसोिककल (ब्रह्मज्ञानी) सोसाइटी के नाम से सन्
१८७५ में स्थापित की थी, इस प्रकार आरंभ हुआ कि वंबई के एक भाटिया मूलजी ठाकरसी
अमेरिका गये थे। ट्रेन में उनका और कर्नल और मैडम का साज्ञान् होगया। जब
मूलजी ठाकरसी भारत को लौट आये तो उनसे कर्नल ने महाराज के सन्बन्ध में जिज्ञासा की।
वह पन्न उन्होंने महाराज को दिखाकर उसका समुचित उत्तर कर्नल को भिजवा दिया।
फिर कर्नल के साथ महाराज का पन्न-व्यवहार आरम्भ होगया। महाराज ने कर्नल के पत्रों
का हिन्दी में और अपने पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद करने का भार श्यामजी कृष्णवर्मा,
मृलराज और हिरश्चन्द्र चिन्तामिण को सौंपा और इस प्रकार पत्र-व्यवहार होता रहा।

सवसे पहला पत्र कर्नल आल्काट ने न० ७१ ब्राडवे म्यूयार्क से १८ कर्वरी सन १८७८ को लिखा जिसका भावानुवाद इस नीचे देते हैं।

सेवामें परम माननीय पिंडत द्यानन्द सरस्वती भारतवर्ष पूजनीय गुक ! अमेरिका के कितने ही निवासी और अन्य विद्यार्थी जो सच्चे मन से आसिविद्या की खोज करना चाहते हैं आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें झान-उयोति : हीजिए । वह भिन्न भिन्न त्यवसाय और वृत्ति रखने वाले हैं, भिन्न २ दंशों के निवासी हैं, परन्तु झानापार्जन और अधिक उत्तम वनने के उद्देश्य में एकमत हैं । इसी उद्देश्य से उन्होंने तीन वर्ष हुए अपने को एक सभा में संगठित किया जिसका नाम थियोस्पेकिकल सोसाइटी है । यह जानकर कि ईसाई धर्म्म में कोई वात ऐसी नहीं है जो उनकी बुद्धि वा अन्तः करण्य झान को परितृप्त कर सके, अपने चारों और उक्त धर्म के जधन्य मन्तव्यों के दुष्प्रभावों को देखकर और यह देखकर कि उक्त धर्म के नेता पाखण्डी, लोलुप और विपयानक्त हैं और उसके उपासकों के जीवन असत्यपूर्ण और अपवित्र हैं, यह देखकर कि पाप को छिपाया और उसे उपेक्सणीय समभा जाता है और पुण्य और झान को यह कहकर कि वह ईसाई धर्म मण्डल की उपस्थित स्थिति के लिए हानिकारक हैं अलग रख दिया जाता है, वह संसार से एक और हटकर खड़े होगये और झानज्योनि के लिए पूर्व की ओर मुडे

### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

श्रीर उन्होंने प्रकाश्य भाव से कह दिया कि हम ईसाई धर्म्म के शत्रु हैं। उनकी कर्त्तव्य प्रणाली की इस साहसिकता के कारण जन साधारण का ध्यान उनकी श्रीर श्राकृष्ट हुत्र्या श्रीर उन सब प्रभावसम्पन्न पत्रों श्रीर मनुष्यों के निन्दापात्र बन गये जिनके सांसारिक लाभ श्रथवा निजी विचार उपस्थित कार्यक्रम के साथ श्रावद्ध हैं।

हमें नास्तिक, धर्माविद्रोही और म्लेच्छ कहा गया है। १८ माम हुए कि इस नगर में जिसमें दश लाख से अधिक ईसाई रहते हैं हमने अपने में से एक व्यक्ति के शव को पृथ्वी के गर्म में रक्षवा और ऐसा करते हुए हमने अमिन के चिन्हों, दीपकों और प्राचीन सपवेष्टित ताओं आदि का व्यवहार किया। उसके छः मास पश्चात् हमने शव को उसके अस्थायी विश्राम स्थल से निकाला और अपने वंश के प्राचीन आय्यों की प्रथा के अनुसार उसे जलाकर भरमसान कर दिया।

हमें केवल नवयुकों और उत्साहशील पुरुषों की ही सहायता की आवश्यकता नहीं है, वरन वृद्धिमान और पूजनीय पुरुषों के साहाय्य की भी अपेजा है। इस कारण हम त्रापके चरणों से उन्हीं भावों से त्राते हैं जिन भावों से कि बालक ऋपने माना पिता के चरणों में आत हैं और कहते हैं कि गुरु महोदय हमारी ओर देखिए और हमें बताइए कि कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आप अपना परामर्श और साहाय्य प्रदान की जिए। यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं जो आत्मज्योति से अलग पड़े हैं और प्रकृति के विषयानुराग और अन्ध-कार में रींग रहे हैं। वह इतने से ही सन्तष्ट नहीं हैं कि वह मार्ग भूल हुए हैं, दुराष्ट्री और दुःखी, हैं किन्त वह पूर्व देशों में प्राचीन धार्मिक तत्त्रज्ञान के विरुद्ध युद्ध करने में अपने धन, बुद्धि के प्रयत्न और अनर्पणीय पुरुषार्थ को व्यय करते हैं और मुर्ख जनता को अपने असल्य धर्मा को स्वीकार करने की कचि दिलात हैं। अपने सदस्यों के द्वारा हमें पत्रों में लेख लिखने का अवसर प्राप्त है। इस ईसाई जगत् में पूर्वीय विचारों का वास्तविक रूप फैलाएंगे। अर्रीर जो देश ईसाई नहीं हैं उनमें ईसाई धर्म्म के जिसे यह सूठे पादरी उनकी स्बीकृति के लिए प्रस्तुत करते हैं कर्म्मगत प्रभावों को प्रकट करेंगे। पूर्वीय विद्यात्रों के विद्वान् कहलाने वाले (ईसाई) जो संस्कृत वा अन्य प्राचीन भाषाओं को सीख लेते हैं वह वेदों और दूसरी पित्रत्र पुस्तकों का अन्यथा अनुवाद कर देते हैं और उनका अङ्ग भङ्ग कर डालत हैं। इम उनके शुद्ध अनुवाद जो परिडतों के किये हुए हो और मूल पर भी उन्हीं की टीका हो छापने और प्रचरित करना चाहते हैं।

क्या त्राप हमारी सोसाइटी के कारेस्पंडिंग कैलो का प्रमाण पत्र स्वीकार करके हमारी मानवृद्धि करेंगे ? त्रापकी त्रानुकूल दृष्टि और कृपा हमें बहुत ही शक्तिशाली बना देगी, हम त्रापकी शित्ता के त्रधीन हैं। सम्भवतः हम प्रकाश्य और त्रप्रकाश्य मात्र से उस पित्र कार्य की सफलता की गित तीव्रतर कर सकें जिसमें त्राप इस समय लगे हुए हैं क्योंकि हमारा रणक्षेत्र सारा भारतवर्ष है और हम त्रपना कर्त्य कम्मी हिमालय से कन्या कुमारी तक कर सकते हैं। पूज्यपाद त्रापने त्रपने देश वासियों के हृदय-त्रावरणों और ह्या-वेशों के भीतर प्रवेश करना ज्ञात कर लिया है। त्राप हमारे हृदयों के भीतर दृष्टिपात कीजिए और देखिये कि हम सत्य कहते हैं। हम त्रापक पास त्रभिमानपूर्वक नहीं वरन

विनयपूर्वक आतं हैं। हम आपका परामर्श स्वीकार करने और आपके बताये हुए कर्त्तव्य के अनुसार करने के लिए उदात हैं। यदि आप हमें एक पत्र लिख देंगे तो आपको ठीक र ज्ञात हो जायगा कि हम क्या जानना चाहते हैं और वह वस्तु जिसकी हमें आवश्यकता है मिल जायगी।

यह पत्र महाराज को लाहौर में मिला। उसे पढ़कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऋमे-रिका में भी उनके उपदेश से साहमत्य रखने वाले लोग हैं। वह यह समभाने लगे कि थियो-सोकिस्टों के द्वारा योद्धप ऋौर ऋमेरिका में वैदिक सिद्धान्तों का भले प्रकार प्रचार होसकेगा

श्रतः उन्होंने खुले मन से कर्नल श्रीर मैडम का खागत किया।

इस पत्र के पढ़ने से कोई भी यह नहीं कह सकता कि पत्र-लेखक के चित्त में सिवाय इसके त्रीर कोई भाव विद्यमान था कि वह एक सरल भावयुक्त ज्ञानिपासु है, वह एक पथन्नान्त पथिक के समान है जो तमसाच्छन्न निविड़ वन में रात्रि के समय उससे वाहर निकलने का मार्ग जोह रहा हो, वह तृपात्त चातक के समान है जो जलबिन्दु की त्राशा में चश्चु खोल हुए वारिद की त्रीर सतृष्ण नेत्रों से देख रहा हो, वह त्रम्थकार में है त्रीर उपाति की लालसा रखता है, वह त्रज्ञान में है त्रीर ज्ञान की खोज में हैं, एक ज्ञानिपासु शिष्य की भांति वह ज्ञानी गुरु के त्रजुसन्थान में ज्यापृत है, वह गुरु के चरणों में त्रपना मस्तक मुकाना चाहता है, वह उसके उपदेश त्रीर त्रादेश को शिरोधार्थ्य करना चाहता है। पत्र में कहीं भी कुटिलता, दम्भ, कपट, त्रसद्भाव का चिन्ह मात्र तक नहीं है। वह त्रारम्भ से त्रम्त तक सरल त्रीर सद्भाव से परिपूर्ण है। महाराज का हृद्य श्रत्यन्त सरल था। वह दूसरों को भी वैसा ही सरलहृद्य सममते थे जैसे वे स्वयं थे। वह स्वयं उतने निष्कपट थे, इतने उदारचेता थे कि किसी की त्रीर सन्देहहृष्टि से देखना जानते ही न थे। उन्होंने सरलचित्तता से कर्नल त्रीर मंडम का विश्वास कर लिया, उनका वैसे ही समभ लिया जैसा उनके शब्दों से प्रकट होता था। महाराज ने २१ एप्रिल सन १८६८ को उक्त पत्र का संस्कृत में उत्तर दिया जिसका भाषानुवाद हम नीचे देते हैं।

स्वस्ति श्रीयुत अनिन्द्य गुणों से अलंकृत, सनातन सत्य धर्म्म के प्यारे, पाखण्ड मत से निवृत्तचित्त अद्वैत ईश्वर की उपासना के इच्छुक बन्धुवर्ग महाशय श्रीयुत हेनरी एस॰ आह्माट प्रधान व श्रीमती मैडम एच॰ पी॰ ब्लैबैट्स्की मन्त्री तथा थियासोकिकल

सोसाइटी के सभासदों के प्रति दयानन्द सरस्वती स्वामी का आशीर्वाद हो।

यहां कुशल है और वहां आपके कुशल की नित्य आशा करता हूँ।

श्रीमानों ने जो पत्र श्रीमन्महाशय मूलजीठाकरसी, हस्श्रिन्द्र चिन्तामणि, तुलसी-

राम यादवजी के द्वारा मेरे पास भेजा है उसे देखकर अत्यन्त आनन्द हुआ।

श्रहो श्रनन्त धन्यवाद के योग्य एक, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र एकरस, व्यापक, सिबदा-नन्द, श्रनन्त, श्रखण्ड, श्रजन्मा, निर्विकार, श्रविनाशी, न्याय, दया, विज्ञानादि गुण के श्राकर, सृष्टि, स्थिति, प्रलय के मुख्य निमित्त कारण, सत्य, गुण कर्म्म, स्वभाव वाल निर्म्नान्त, श्राखिल विद्यायुक्त, जगर्दाश्वर की कृषा से पाँच सहस्र वर्षों का समय बीतने के पश्चान् महाभाग्य के उद्य से श्रसमत्त व्यवहार वाले, हमारे प्यारे श्राप पाताल देश निवा-

#### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

सियों का हम आर्यावर्क निवासियों के साथ फिर परस्पर प्रीति का उद्भव, परोपकार और पत्र-व्यवहार का समय आया है।

में आपके साथ अत्यन्त प्रेम से पश्रव्यवहार करना स्वीकार करता हूँ। आगे को आप को इन्छानुसार सरे पास श्रीयुत मूलजी ठाकरसी, हरिश्चन्द्र चिन्तामणि आदि के द्वारा पत्र भेजने चाहिए। मैं भी उन्हीं श्रीमानों के द्वारा आपके पत्रों का उत्तर दूँगा। जहाँ तक मेरा सामर्थ्य है बहायता भी दूंगा।

र्खास्तादि सतों के सम्बन्ध में जैसी आपकी सम्मित है वैसी ही मेरी भी है। जैसे ईश्वर एक है वैसे ही सब मनुष्यों का भी एक ही मत होना चाहिए। वह धर्म्म एक ईश्वर की उपासना, उसकी आज्ञा का पालम, सर्वोपकार, सनातन वेदिवद्या द्वारा प्रतिपादित, आप्त विद्वानों द्वारा सेवित, प्रत्यज्ञादि प्रमाणों से सिद्ध सृष्टि-क्रम से अविरुद्ध, अन्याय, पज्ञपात-रहित, धर्म्मयुक्त, आत्मा का प्रीतिकर, सब मनों से अविरुद्ध, सस्यभाषणादि लज्ञणों से प्रकाशमान. सब को सुख देने बाला, सब मनुष्यों से संबनीय है। ऐसा जानना चाहिये।

मेरा यह निश्चय है कि इबसे भिन्न श्रुद्राशय, छल, अविद्या, स्वार्थसाधन, अधर्मयुक्त मनुष्यों ने ईश्वर का जन्म, मृतकों को जिलाने, कुष्टादि रोग के दूर करने, पर्वनों को
उठाने, चन्द्रमा के दुकड़े करने आदि जितनी वातें फैला रक्सी हैं वह सब अधर्म्भयुक्त, परस्पर विरोध के उपयोग से सब के सुख का नाश करने वाली होने के कारण सब के दुःख
की उत्पन्न करने वाली हैं।

में परमात्मा से प्राथेना करता हूँ कि कब ऐसा होगा जब परमधर की कृपा और मनुष्यों के प्रयन्न से इनका नाश होगा और परम्परा से आर्थ्यों से सेवित एक सत्य धरम सब मनुष्यों में निश्चित होगा।

जब श्रीमानों का पत्र श्राया था तब मैं पश्चाय देश के लाहोर नगर में निवास करता था । वहां भी त्र्यार्थितमाजस्य बहुत से विद्वान् श्रीमानों के पत्र को देखकर श्रानिद्ति हुए थे । मैं निरन्तर एक स्थान में नहीं रहता हूँ श्रातः पूर्वीक्त महाशयों के द्वारा ही पत्र भेजना श्रेयस्कर होगा ।

यद्यपि बहुत कार्थ्य के कारण मुक्ते अवकाश नहीं रहना तथापि आप सरीखे सत्य वर्क्स की बृद्धि में शरीर, मन और आत्मा से लगे हुए, सबके प्रिय करने में निष्ठा रखने बाले, क्ष्य धर्म की उन्नित से सब मनुष्यों का प्रिय करने बाले, हड़ उत्साह से युक्त श्रीमानों के अभीष्ट साधन के लिए मुक्ते अवश्य समय निकालना चाहिए, मैंने यह निश्चय कर लिया है। अतः परोपकार के लिए मैं आप और आप मुक्त से सुखपूर्वेक पत्र-व्यवहार करें। बुद्धिमानों में श्रेष्ट पुरुषों के लिए विस्तारपूर्वक लिखने से क्या।

यह जानना चाहिये कि यह पत्र सं० १९३५ विक्रमान्द को बैशाख छ० ३ श्रादित्य-बार को लिखा गया है।

२१ मई मन् १८७८ की स्वयं मैडम क्लैवेंट्स्की ने एक पत्र हरिश्चन्द्र चिन्तामणि की लिखा था कि हमने २५० पुस्तकें सजिल्द श्रीर उतनी ही बिना जिल्द की सीधी वंबई भेजदी हैं। यदि मैं किसी घटनावश जिसमें मेरा श्रभित्राय मृत्यु से हैं भारत वर्ष में न श्रासकूं तो

आप इन पुस्तकों को किसी आर्य्यसामाजिक पुस्तकालय की भेंट कर दीजिये। मृत्यु के अतिरिक्त हमें और कोई वस्तु उचित समय पर आर्यावर्त्त पहुँचनं से नहीं रोक सकती। जब मैं आर्यावर्त्त पहुँचूंगी तो बहुत सी पुस्तकें आपके निर्दिष्ट आर्य्यसमाज को देहूँगी। मैं बहुतसी पुस्तकें इंगलैगड से लाऊँगी और कर्नल आल्काट भी लावेंगे ऐसी मुफ्ते आशा है। अन्त में उन्होंने लिखा था कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ऐसे सुखसे श्वास कभी नहीं लेती जैसे उस समय लेती हूँ जब कि मैं या तो भारत को पत्र लिखती हूँ या वहां से मेरे पास पत्र आते हैं। मुफ्ते ऐसा भान होता है कि मैं हरवार आनन्दभरित मात्रभूमि (आर्यावर्त्त) को अपने आत्मा का एक अंश भेज रही हूँ।

वह भारत भूमि का "मातृभूमि" कहती हैं और उसके प्रति आगाध श्रद्धा और भक्ति प्रकट करती हैं। पाठक ! इससे अधिक श्रद्धा का उहेख किन शब्दों में हो सकता है!

इस पत्र पर कर्नल ने भी अपनी सही की । थियोसोक्षिकल सोसाइटी को आर्थ्य-ममाज की शाखा बनाने के प्रस्ताव के विषय में उन्होंने लिखा कि ऐसे प्रस्ताव के प्रस्तुत करते समय कि हमारी सोसाइटी अपने को आर्थ्यसमाज की शाखा के नाम से प्रसिद्ध करें जो परिष्ठत द्यानन्द सरस्वती और मेरे आदेशों के अधीन रहे ! मैं उन जैसे बुद्धिमान् और पवित्रातमा शिज्ञक और मार्गप्रदर्शक का आज्ञावर्त्ती होना सामिमान स्वीकार करता हूँ ।

इन थियोसोकिस्टों को महाराज को खपना खिथासक बनाने की इतनी शोधता थी कि उस पत्र के लिखने के दूसरे ही दिन खर्थात् २२ मई सन् १८७८ को ही सोसाइटी का एक खिथेशन बुलाकर यह निश्चय करिदया गया कि थियोसोकिकल सोसाइटी खपनी खीर खमिरिका तथा योरुप खीर खन्य देशस्य शास्ताखों की खोर से खार्य्यसमाज के प्रवर्तक स्तामी दयानन्द परिष्ठत को खपना खिनायक और प्रमुख स्त्रीकार करती है। और खाग-स्टस गस्टम रेकार्डिंग सेक्रेटरी ने इस निश्चय को खपने २२ मई के पत्र में लिखकर भेज दिया।

इसके साथ ही थियोसोिककल सोसाइटी को आर्य्यसमाज की शाखा बनाना भी स्वांकार किया गया। २३ मई सन् १८७८ के पत्र में कर्नल ने हरिश्चन्द्र चिन्तामिए को लिखा कि आपकी गत मास (एप्रिल) की २१ तारीख़ की चिट्टी पहुँची जिसका भाव यह ज्ञात होता है कि हम आपके इस उत्तर की प्रतीचा न करें कि आप हमारी थियोसोिककल सोसाइटी को अपने आर्य्यसमाज की शाखा होना पसन्द करते हैं या नहीं। सोसाइटी का एक अधिवेशन हुआ और यतः बहुत से सभासद् उपिथत थे अतः सर्वसम्मित से यह निश्चय हुआ कि सोसाइटी दोनों सभाओं के मिलजाने और उसका नाम बदल जाने के प्रस्ताव का खोकार करती है।....उस पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि उस निश्चय की प्रतिलिपि भेजते हैं आप उसे खामीजी के पास पहुँचों और यह भी प्रस्ताव किया कि (नाम परिवर्तान के कारण) में नये प्रभाण पत्र की पार पहुँचों और यह भी प्रस्ताव किया कि (नाम परिवर्तान के कारण) में नये प्रभाण पत्र की पार डुलिपि भेजता हूँ जिसे हम प्रचरित करना चाहते हैं और यदि आप कोई और अच्छा प्रस्ताव न करें तो में इस नये ढंग के प्रमाण पत्र को छपवाना उचित समकता हूँ और यतः आर्यसमाज के माननीय प्रमुख हमसे इतनी दूर हैं कि हम हर प्रमाण पत्र को उनके हस्ताचर के लिए नहीं भेज सकते अतः हम विनयन

### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

पूर्वक प्रार्थना करते हैं वह निर्दिष्ट स्थान पर संस्कृत वा अन्य भाषा में जैसी उनकी प्रचलित रीति हो हस्ताक्तर करदें ताकि उसकी (प्रतिलिपि) शेष प्रमाणपत्रों पर छपवादी जावे और यदि वह अपनी वा आर्थ्यसमाज की किसी मुद्रा का प्रयोग करते हों तो उसे भी लगा दें और हम उसे भी छपवा लेंगे। हमारा यह विचार है कि पृथ्वी भर में अपने सभासदों के पास नये प्रमाण पत्र भेजदें कि वह पुराने प्रमाणपत्रों के स्थान में अपने पास रक्षें।

२९ मई सन् १८७८ को कर्नल ने एक पत्र और लिखा जिसमें लिखा था कि आज हमें अपने कार्यालय के पत्र के उत्तर में स्वामी द्यानन्द सरस्वर्ता के हितकर पत्र पाकर परम हपे हुआ। हम यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने न केवल हमारे प्रमाण पत्र को स्वीकार किया है विश्कि जिन अत्यन्त कृपायुक्त शब्दों में उन्होंने अपने निश्चय से हमें सूचना दी है उनसे भी हमें वहत सम्मानित किया है।

में यह आपको बता नहीं सकता कि यह अनुभव करके कि हमने आर्य्यसमाज के साथ ऐसा निकट आतुसम्बन्ध स्थानित किया है में कितना प्रसन्न हूँ । उनका प्रत्युत्तर क्षी संबोधन समुद्र पार से आना हुआ हमें ऐसा प्रतीत हुआ जैसा रक्त हुन्द का शब्द उस पथिक को प्रतीत होता है जो चारों और हिंस पशुओं से घिरा हो और जिसे बन में रात्रि होगई हो। क्योंकि जैसे यह ईमाई हम सरीखे म्लेच्छों और ईसाई धम्मे के अविधासियों के शबु हैं वैसे बड़े शबु पशु और कहाँ हैं। परन्तु जब आपकी कृपा का हाथ हमारे उपर है तो हम शबुओं का तनिक भी भय नहीं करते।

३० मई सन १८७८ को एक तीसरा पत्र कर्नल ने हरिश्चन्द्र चिन्तामिए को लिखा कि हम अपने सभासदों के पास नये प्रमाणप्रत्र भेज देते यदि मानतीय स्वामी हमारे नाम के परिवर्त्तन और आर्थ्यसमाज के साथ सम्बन्ध को स्वोकार कर लेते। अब जब वह स्वीकार कर लेंगे तो नये प्रमाणपत्र पुराने सदस्यों के पास भेज दिये जायंगे।

इन पत्रों के पढ़ने से यह विस्पष्ट है कि थियोसोफिस्ट लोग आर्थ्यसमाज से अपना सम्बन्ध स्थापित करने और महाराज को अपना अधिनायक बनाने के लिए अस्यन्त उत्सुक और लालायित थे और उन्हें बड़ी २ भारी बीत रही थी कि कब महाराज की स्वीकृति आबे और कब वह आर्थ्यसमाज के साथ सम्मिलित हों। महाराज के प्रथम पत्र से उन्हें ज्ञात होजाना चाहिए था कि महाराज हड़ आस्तिक हैं और ईश्वर में उनका अटल विश्वास और प्रगाड़ और निश्चल भक्ति है। अतः जब उन्होंने आर्थ्यसमाज के साथ थियोसोफिकल सोसाइटी का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रसाब किया तो यह जान बूक्कर किया कि स्वामीजी और आर्थ्यसमाज आस्तिक और ईश्वर के विश्वासी हैं।

५ जून सन् १८७८ को कर्नल ने एक लम्बा पत्र महाराज के पास भेजा जिसका भाषानुवाद हम नीचे देते हैं।

सेवा में परिडत द्यानन्द सरस्वती स्वामी।

पृज्यपाद गुरु! जो सद्भावपूर्ण पत्र आपने अत्यन्त अनुप्रहपूर्वक भ्राता हरिश्चन्द्र चिन्तामिण बंबई वाले के द्वारा हमें भेजा है वह सकुशल हमारे हाथों में पहुँच गया है। थियोसोफिकल सोसाइटी के समस्त सभ्यों और अधिकारियों को जो आशीर्वाद आपने उन

को और उनके कार्य्य को दिया है और जो कामना उनके खास्थ्य और समृद्धि के लिए श्रापने प्रकट की है उससे परम प्रसन्नता हुई है। उसके प्रत्युत्तर में हम केवल अपनी आशा ही प्रकट कर सकते हैं कि आपकी संसार में उस काल तक स्थिति रहे जब तक आपका उपकारमय उद्देश्य पूर्ण हो और मनुष्य जाति आपके बुद्ध चनुकूल उपदेश को सुनने और उससे लाभ प्राप्त करने के लिये तैयार हो।

२—माननीय महोदय ! विश्वेश्वर की प्रकृति और गुणों की जो परिभापा आपने की है उससे हमें प्रतीत होता है कि पश्चिम के हम तुच्छ विद्यार्थियों ने अपने आर्प्य पूर्वजों की शिक्षा के अशुद्ध अर्थ नहीं किये हैं। वह परम (तत्व) जिसका ध्यान करने और जिस तक अपनी उच्च कामनाओं को पहुँचान का आप अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं वह वही अनादि ईश्वर तत्व है जिसका निर्देश हम ईसाइयों को कर रहे हैं कि वही तुम्हारी आराधना का उपयुक्त विपय है न कि तुम्हारा निष्ठर, निर्देय और दोलारूढ़ मोलक-जिहोवा अ। परन्तु जब हम स्वयं ही शिक्षा की इतनी अधिक आवश्यकता रखते हैं तो हमारे लिए दूसरों को शिक्षा देना अति कठिन कार्य्य है। हमें दिन प्रतिदिन अपनी अयोग्यता का अधिक से अधिक ज्ञान होता जाता है और यदि हमें यह विश्वास न होता कि जिस किसी ने सत्य का बहुत थोड़ा सा अंश भी जान लिया है इसे उस ज्ञान को अपने आता को जिसे उसकी अधिक आवश्यकता है प्रदान करने में कृपणता नहीं करनी चाहिए। हमारी यह रुचि होती है कि हम सर्वसाधारण की दृष्टि से अलग रह जावें जबतक कि हमें उस ज्ञान के उपार्जन का पर्याप्त समय न मिल जावे जिसको हमें प्रदान करने का आपने वचन दिया है।

३—मैंने वह प्रस्ताव, जो कौंसिल ने थियोसोफिकल सोसाइटी को आर्ज्यसमाज से सम्बद्ध करने छौर यदि आपको हमारा कार्य्य अच्छा लगे, तदनुसार उस का नाम परिवर्तन करने के विषय में सर्वेसन्मित से स्वीकार किया है, विनयपूर्वक भ्राता हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के पास भेज दिया है। यतः हम यह मानते हैं कि हम आर्ज्य वंश के हैं और हमारे पार्थिव और दैवी वस्तुओं के झान का आदिम स्रोत आर्ज्य हैं अतः यदि आप आज्ञा दें तो हम थियोसोफिस्ट लोग अपने को आपका शिष्य कहने और पिश्चम भर में आर्ज्यसमाज और उसके सिद्धान्तों का ठीक २ ज्ञान फैलाने में अपना गौरव समर्भेगे। हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपको अपना गुरु, पिता और अधिनायक कहें और हम अपने कार्यों से ऐसे महान अनुमह का अपने आप को पात्र सिद्ध करने का यत्न करेंगे। वैदिक तत्वज्ञान में हम वालकों के समान हैं। हमें शिज्ञा दीजिए कि हम लोगों से क्या कहें और कैसे कहें। हम आपकी आज्ञा की प्रतीज्ञा कर रहे हैं और हम उसका पालन करेंगे।

४ — आपकी बुद्धि में जो आवश्यक वा उपयुक्त बात हो वा जो की जानी चाहिये हम उसे अपनी शिक्त भर करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ की जनता नीच, दुराप्रही और अज्ञानी है। उसकी धार्मिक उपासना इन्द्रियों से अर्थात् भय, अभिमान, लोलुपता, भीकता और विद्वेप से अपील करती है। उसके धर्म्भमन्दिर और गिरजे एक दूसरे से बाह्य ठाठ-बाट में स्पर्धा करते हैं और दुराचार और पाप मखमल और रेशमी वस्नों के भीतर

<sup>😣</sup> मोलक—यहृदियों का एक कर देवता। जिहोवा—इवरानी भाषा में ईश्वर का नाम।

## भहर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

श्रीर मुलायम गदेलों में जिन पर वह गिरजा में जाकर बैठते हैं विना भय के सुखपूर्वक निवास करते हैं। उसके पुजारी श्रीर पुरोहित सदाचारविरुद्ध काथ्यों की उपेद्धा करते हैं श्रीर जो लोग उन्हें मुक्तहस्त होकर धन देते हैं श्रीर धम्म की उच्च स्वर से दुहाई देते हैं उन्हें वह ईश्वर श्रीर स्वगेश्व सन्त जन के नित्य साहचर्य्य के पुग्य का वचन देते हैं। फिर भी हर नगर श्रीर उपनगर में बहुत से विचारशील, सद्हद्य नर श्रीर नारी एसे हैं जो प्रसन्नता पूर्वक श्राध्यसमाज में सम्मिलित हो जायंगे यदि उन्हें श्राध्यसमाज श्रीर उन की सच्चाइयों का ज्ञान हो जायगा जिनके प्रचार के लिए उसने जन्म लिया है। उन मनुष्यों के पास हम प्रेस (समाचार पत्र श्रीर पुस्तकों) द्वारा ही पहुँचा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई पण्डित वा स्वामी नहीं हैं जो वेदि पर श्राकर उनकी व्याख्या कर सके। श्रापकी शिद्धाश्रों के प्राप्त होने पर जो कुछ कि हम श्रपनी तुन्छ योग्यताश्रों के श्रनुसार कर सकते हैं उसके करने के लिए हम उद्यत श्रीर उत्सुक हैं। हम श्रापने प्रार्थना करते हैं कि जितना शिव्र भी श्रापको श्रापने बहुसंख्यक श्रीर गुक्तर कार्यों से श्रवकाश मिल सके उतना शीव्र हमें श्रपनी शिद्धाएं भेजिय।

'4—क्या छाप समन्त भारतवर्ष के आर्य्यसमाजों को यह विश्वास दिलावेंगे कि पृथिवी की दूसरी और सुदृश्वर्ती ऐसं नर-नारियों की सभा है जिसके धर्मों के सम्बन्ध में तुम्हारे जैसा दार्शनिक विचार है, जो तुम्हारे जैसे धार्मिक सिद्धान्तों की शिन्ना देती है और भविष्य जीवन (परलाक) के सम्बन्ध में तुम्हारे जैसे विश्वासों से आनन्द लाभ करती है, जो तुम्हारे जैसे मनोवेगों से सञ्चालित हैं। हम उस सहानुभूति के तार द्वारा जो हदयों से हृदयों तक फैला हुआ है और जो समान प्रकार से स्पन्दित होता है अपने आर्थ्य आताओं को आत्रभेम और पारस्परिक विश्वास का संदेश भेजते हैं।

६—हम श्रापसे प्रश्न करते हैं कि श्रार्थ्यसमाज के नियम क्या हैं ? उसका कार्य्य किस प्रकार किया जाता है ? उसके कीन लोग सदस्य हो सकते हैं और विशेषकर कीन लोग नहीं हो सकते ? भिन्न २ धार्मिक सम्प्रदायों श्रीर मनुष्यसमूहों के प्रति इस देश में श्रीर योरूप में हमारी क्या कार्य्यप्रणाली होनी चाहिए ? जिज्ञासुश्रों को पश्चिमी भाषाश्रों की कीनसी पुस्तकें ब्रह्म विषयक विचारों के जानने के लिए पढ़ने के लिए बतानी चाहिए ? मनुष्य की उत्पत्ति । उसकी श्रन्तिम गति और शक्तिए क्या हैं ? मृष्टि क्या है ? भारतवर्ष में जो नियम प्रचिलित किये गये हैं उनमें किस मीमानक परिवर्त्तन किया जावे कि वह पश्चिमी जीवन की विभिन्न श्रवस्थाश्रों के अनुकूल होजावें । हमें यह जानना श्रावश्यक है कि इदानीन्तन श्राक्ष्मवादियों से जिनकी मंख्या लाग्यों हैं, मृत श्राक्ष्मा के श्रक्तित्व की संज्ञापक घटनाश्रों, (phenomena) कारणों, कार्यों, माध्यमों (वह लोग जिनके द्वारा मृत श्राक्ष्माएं श्रपने को प्रकट करती श्रीर बातचीत करती हैं) की प्रकृति श्रीर उसके हानि लामों के विपय में क्या कहें ? जीवित मनुष्य सदा से उस यवनिका को फाड़ फेंकने का यत्र करते देखे गये हैं जो कब श्रीर चिता के किनारे लटका हुत्रा है । मानवी हृदय मदा से यह श्राक्ष्म पाने के लिए उक्तिएठत रहा है कि मृत श्रक्माएं उसकी सहानुभूति की पहुँच से बाहर नहीं चली गई हैं । न माता श्रपने मृत शिशुश्रों के विपय में यह समक सकती है कि बाहर नहीं चली गई हैं। न माता श्रपने मृत श्रीश्राश्चों के विपय में यह समक सकती है कि

वह उसकी गोद से सदा के लिए अलग होगये हैं। न पत्नी अपने मृत पति के विषय में और न प्रेमी अपनी मृत प्रख्यिनी के विषय में नित्यवत्ती वियोग को समक्त सकती है। यहाँ उद्दोप्त और अतर्पणीय लालसा है जिसके सहारे पश्चिम का इदानीन्तन आत्मवाद इतना अधिक बढ़ गया है और उसके पोपकों का सब से घोर विरोध हमें सहना पड़ा है। माध्यमों वा त्यात्मशरीर-प्रतीति-शक्ति-सन्पन्न लोगों की संख्या सहस्रों है जिनकी शारोरिक बनावट वा जायस्कान्तिक उगदारों की सहायता से अनेक प्रकार के वाह्य चमत्कारों की प्रवर्त्तक बुद्धिसम्पन्न सत्ताएं लेख. वाणी. टकोरों. मत आत्माओं की छायाओं द्वारा तथा श्रन्य प्रकार से वातचीत करती रही हैं। सहस्रों मनुष्य ऐसी सत्ताओं से जिज्ञासा करते हैं त्रौर लाग्यों मनुष्य यह विश्वास रखते हैं कि उनके मृत बन्धुजन स्वयं उनसे बातचीत करते हैं और वह अपने प्रकृतिमय रूप को दृष्टिगोचर करते हैं । हम पृछते हैं कि हमारा इन लोगों त्यौर उनकी रीति नीति के साथ क्या वर्ताव होना चाहिए। उन्हें सन्तप्ट करने के लिए हमारे बचन संस्पष्ट, विशिष्ट और विश्वासजनक होने चाहिएं। मैं ऋषके पत्र के उस भाग से जिसमें आप मृत पुरुषों को पुनर्जीवित करने, कुष्टियों को अच्छा करने, पर्वतों को हटाने, चन्द्रमा के दुकड़े करने के चमत्कारों का उद्देख करके कहते हैं कि इनसे धर्म्म के विरोधी भाव प्रकट होते हैं और उनसे अनेक अनिष्ट होंगे, मैं स्पष्ट सममता हूँ कि आप इन अलौकिक चमत्कारों को असत्य समभते हैं। आप इनको तत्वज्ञान के अध्ययन और मन्द्र्य की नैसर्गिक आत्मिक शक्तियों से बहत नीच कोटि का समभते हैं। यह बुद्धिमत्ता है और हम उसे ऐसा ही मानते हैं। परन्त हर स्थान की जनता के समान यहां की जनता भी तत्वज्ञान से विमुख है और वह अलौकिक चमत्कारों के लिए लालायित रहती है। उसके हृद्य को हम केवल कल्पना शक्ति और इन्द्रियों के द्वारा ही प्रभावित कर सकते हैं। माध्यम उन्हें श्रलौकिक चमत्कार दिखाते हैं श्रीर हम उनके सामन तत्वज्ञान के वाद-विवाद रखते हैं जिन्हें वह स्त्रीकार नहीं करते । संभवतः हमने उत्तमोत्तम प्रणालियों का प्रयोग नहीं किया । यही विश्वास कि संभवतः ऐसा ही हो शिचा और मार्गदर्शन के लिए हमें आपके चरणों में भेजता है।

७—मेरे विचार में बहुत ही उन्निति होजायगी यदि हम पश्चिम की जनता के सामने वैदिक तत्वज्ञान का अविकल देवीप्यमान् और मनोर जिस खरूप रक्खेंगे। अमेरिका का एक अत्यन्त योग्य पत्र-सम्पादक जो हमारी सोसाइटी का सदस्य है और जिसके पत्र की ५०००० प्रतियाँ विकती हैं, कहता है कि वर्त्तमान काल में पूर्वीय धम्मों के विवरण की ऋत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि उसस यह प्रकट हो जायगा कि ईसाइयों के विश्वास, कथामाला और कार्यकलाप कहाँ से चुराये गये हैं और हर एक नृतन धर्मा किस प्रकार आर्थ्य धर्मा से निकला है। हमारा एक और सदस्य जो भाषाविज्ञान का पण्डित है और जो अमेजी भाषा की उत्पत्ति और अन्तिम स्थान पर एक पुस्तक प्रकाशित करने वाला है कहता है कि ईसाई विशाप हीवर ने जन्द-अवस्था का अनुवाद करने में उसका अङ्गविच्छेद कर डाला है और उसने मुक्ससे प्रार्थना की कि जब तुम आर्थ्यावर्त्त जाओ तो पश्चिम के भाषाविज्ञों के पास जातियों के उद्गम और परिभ्रमण तथा भाषाओं की उत्पत्ति का स्पष्टतर विवरण भेजना पश्चिम वालों को पूर्व वालों से इतनी अधिक सीखने योग्य वातें हैं कि मैं नहीं

### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

जानता कि आप से वह प्रश्न करने में अपनी लेखिनी को कैसे रंकूं। मैंने पहले ही इतने प्रश्न कर दिये हैं कि यदि आप अपने अमूल्य समय का आधा भाग भी उनके उत्तर देन में व्यय करें तो भी पर्याप्त न हो। परन्तु आपकं निकट और इदिगई बहुत से पिएडत और आर्य विद्वान रहते होंगे जो एक ही जन्मभूमि रखने वाल और एक ही धर्म्म के मानने वाल होने के विचार से हमें बहुमूल्य सहायता देने पर सहमत होंगे। हम आपसे इतनी दूर हैं और शिष्य और गुरु के बीच पत्र द्वारा विचार प्रकट करने का एसा अिक चित्रकर और असन्तोप जनक हंगे हैं कि हम में से कई व्यक्ति अध्ययन तथा अपने लोगों में प्रचार कार्यार्थ अपने को सिजत करने के लिये अतिशीव आर्यावर्च जाना सर्वथा आवश्यक समस्ते हैं कि जिनना हम वहाँ दो वा तीन वर्षों में सीख सकें उतना यहाँ बीस वर्ष अध्ययन में व्यय करने पर भी न सीख सकेंगे। मनुष्य जीवन का अल्प होना हम में से उन्हें जो अधेड़ वा बूढ़ें हैं, चेतावनी देता है कि यदि हम कुछ भलाई करना चाहते हैं तो हमें समय नष्ट न करना चाहिए। परन्तु हम आपसे शुद्ध उत्करिश परन्तु सम्मान के माथ प्रार्थना करते हैं कि जब तक अमेरिका से प्रस्थान करें तब तक हमें उपर्युक्त विषयों में शिक्ता देवें।

८— और श्रव में आपको प्रणाम करता हुआ और आप के निरन्तर स्वास्थ्य और श्रीर श्रानन्द के लिये प्रार्थना करता हुआ अपनी सारी सांसाइटी की ओर से आप की श्राज्ञा लेकर श्रपना नामोहेख करना चाहता हूँ कि मैं हूँ श्राप का विनीत शिष्य और श्रानुगामी,

> हेनरी एस० त्राल्काट प्रेसिडेएट, थियोसोक्तिकल सोसाइटी।

इस चिट्ठी को पढ़कर पाठकों को ज्ञात होगया होगा कि पत्रलेखक एक स्थान में मी तो नहीं कहता, संकेत तक नहीं करता कि उसकी ईश्वर में आस्था नहीं है। इस के विरुद्ध वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वह परम (तत्व) जिस का ध्यान करने और जिस तक अपनी उच्च कामनाओं को पहुँचाने का आप अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं वह वहीं अनादि ईश्वर तत्व है जिस का निर्देश हम ईसाइयों को कर रहे हैं। यहां पत्रलेखक अपने को उसी ईश्वर का उपासक वतलाता है जिस का महाराज उपदेश करने थे और जिसके विषय में वह अपने सब से पहले पत्र में उसे लिख चुके थे।

अपने निजू पत्रों में ही नहीं वरन समाचार पत्रों में भी कर्नल ने स्वामीजी को थियोसोकिकल सासाइटी का धार्मिक गुरू और शित्तक स्वीकार किया। २९ मई सन् १८७८ को एक पत्र उन्होंन न्यूयार्क से 'इिएडयन स्पेक्टेटर' के सम्पादक को लिखा जिस में हमें यह शब्द मिलते हैं:—

"थियोसोकिकल सोसाइटी ने इस बुद्धिसंगत धर्म्म को स्वीकार किया है और उसी का वह प्रचार करती है और इस बात ने कि (धर्म्म) उन सिद्धान्तों में विद्यमान है जिन की माननीय स्वामी दयानन्द सरस्वती पिएडत व्याख्या करते हैं, हमें अपनी सोसाइटी को आर्य्यसमाज से सम्बद्ध करने और उसके प्रमुख को अपना सर्वोच्च धार्मिक शिज्ञक, मार्ग-दर्शक और अधिनायक मानने और स्वीकार करने पर उद्यत किया है।"

सरल और शुद्ध ऋन्तःकरण रखने वाले, निष्कपट श्रौर सत्यपरायण स्वामीजी को श्रीर अन्य किसी को भी यह कैसे सन्देह हो सकता था कि यह सारा विनय भाव, भक्ति-प्रदर्शन, शिष्यत्व-स्वीकरण किसी श्रन्य ही उद्देश्य से हैं। श्रतः उन्होंने यह विश्वास कर लिया कि थियोसोिककल सोसाइटी आस्तिकों का समुदाय है और वह वेद को मानते हैं। यह पत्र महाराज को ७ जुलाई सन १८७८ को मिला जब वह अमृतसर थे और ६ जुलाई का कड़की से इस पत्र का संस्कृत में उत्तर लिखा और विना संकोच के थियोसोफिकल सोसाइटी को आर्य्यसमाज की शाखा बनाना खीकार कर लिया। यही नहीं, प्रमुख आर्य्यसभाजियों और समाजों को भी इसकी सूचना देनी आरम्भ करदी । २७ जुलाई सन् १८७८ के पत्र में वह एक सज्जन को लिखते हैं कि थियोसोिककल सोसाइटी आर्य्यसमाज की शाखा बन गई श्रौर श्रमेरिकावाल बरावर वेद को मानते हैं श्रौर उसी की शिह्ता के इच्छुक हैं। कर्नल के पत्र का उत्तर देने से पूर्व ही उन्होंने त्रार्थ्यसमाज का थियोसोक्षिकल सोसाइटी से सम्बन्ध करना निश्चित कर लिया था क्योंकि ९ जुलाई सन् १८७८ के पत्र में उन्होंने लाहौर आर्य्य समाज के प्रधान और मन्त्री को लिखा था कि परसों कई चिट्टियाँ अमेरिका से आई हैं..... श्रार्थ्यसमाज थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ लगाया गया श्रीर उसका नाम यह नियत हुआ है कि थियोसोफिकल सोसाइटी आफ दि आर्य्यसमाज आफ इरिडया और यहां यह नियम रक्वा जावे कि अ।र्घ्यसमाज आफ थियोसोफिकल सोसाइटी और मुद्रा भी खुद्वानी चाहिये।.......श्रार्थ्यसमाजों के प्रधान श्रौर मन्त्रियों की सूची बनाने की तैयारियां होने लगीं।

महाराज के संस्कृत पत्र का अनुवाद नीचे दिया जाता है:-

स्वस्ति श्रीमद्वर्ण्य गुणाह्य, सब के हित करने की इच्छा रखने वाले, विद्वानों के श्राचारयुक्त, एक ईश्वर की उपासना में तत्पर, ईश्वरोक्त वेदविद्या में उत्पन्न श्रीतिवाले, श्रियवर, पाताल देश के निवासी वन्धुवर्ग, श्राण्यसमाज के साथ एक सिद्धान्त को प्रकाशित करने वाली थियोसोिककल (सोसाइटी) के सभापित श्रीयुत हेनरी एस० श्राहकाट प्रधानादि तथा उक्त सभा के सब सभासदों को दयानन्द सरस्वती स्वामी का श्राशीवाद हो।

यहाँ ईश्वर के अनुबह से कुशल है और आप की नित्य चाहते हैं।

श्रीमानों के भेजे हुए सब पत्र आर्य्यसमाज के प्रधान श्रीयुत हरिश्चन्द्र द्वारा मुर्भ मिल गये श्रीर उन में लिखित वृत्तान्त को जान कर मुर्भ श्रीर यहां के प्रधान मन्त्री श्रीर सभासदों को अत्यन्त आल्हाद हुआ। इस उत्तम कार्य में प्रवृत्ति के लिये ईश्वर को सहस्रशः धन्यवाद देना योग्य है कि जिस श्रद्धितीय सर्वशक्तिमान, सकल जगत् के स्वामी, सम्पूर्ण जगत् के उत्पन्न श्रीर धारण करने वाले परमात्मा ने श्राप श्रीर हमारे समान पृथ्वी के निवासी सब मनुष्यों के जपर जिनके मन बहुत समय से पाखराड मतों के दुष्ट उपदेश के प्रभाव से अन्धकार मय होगये थे पूर्ण कृपा करके पुनर्वार उस दुःख के निमित्त कारण कपटयुक्त मतों के विनाश के लिये खोक्त सब सत्य विद्याओं के कोश वेदों में प्रीति उत्पन्न की श्रतः हम सब भाग्यशाली हैं यह निश्चित जान कर वह श्रपने कृपाकटान से हमारे इस सर्वहितकारी कार्य्य को प्रतिन्या उन्नत करे हम यही प्रार्थना करते हैं।

### महिष द्यानन्द का जीवन-चरित

१—श्रीमानों के भेज हुए अपनी सभा के प्रमाण पत्र पर मैंने अपने हसाहर करके और मुद्रा लगा कर आपके पास वापस भेज दिया है वह आप को शीव ही मिल जायगा। आप यह जान लीजिय कि आपने जो लिखा है कि आर्यावर्त्तीय आर्यसमाज की शाखा थियोसोक्षिकल सोसाइटी (The Theosophical Society of the Arya Sama) of India.) यह नाम रहेगा सो हमें भी स्वीकार है।

२ -सव मनुष्यों को उसी ईश्वर की उपासना करनी चाहिये जिस शकार चारों वेदों

की भूमिका में लिखी है। उस का यह संदोप है।

सत्र मनुष्यों को शुद्ध स्थान में बैठ कर आक्ष्मा, मन, प्राण और इन्द्रियों का समान हित करके सगुण और निर्मुण प्रकार से ईश्वर की उपासना करनी चाहिये।

इस उपासना के तीन अङ्ग हैं—स्तुति, प्रार्थना और उपासना । इन में से हरएक के

दों दो भेद हैं।

जिस में ईश्वर के गुणों का कीर्त्तन किया जाता है यह सगुण म्तुनि है। यथाः— स पर्व्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरछं शुद्धमपापविद्धम् । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यते।ऽर्थान् व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥

यजु० २० ४०। मं०८॥

बह सर्वत्र्यापक है, वह विना कालचेप के सब जगन का कर्ता, अनन्त वीर्ध्य वाला है, न्याय, सकल विद्यादि सत्य गुणों से युक्त होने के कारण पवित्र है, सर्वज्ञ, सब के आत्मा का साची, सामर्थ्ययुक्त होने से सब जगह सब के ऊपर विराजमान है, अपने सामर्थ्य योग और एकरस होने से सदा वर्तमान है। उसने सर्वदा एकरस वर्तमान जीव रूपी प्रजाओं के लिये वदापदेश से यथावन् अर्थों का उपदेश किया है। इस प्रकार सगुण रीति से सब मनुष्यों को उसकी स्तुति करनी चाहिये।

वह कभी भी जन्म लेने और शरीर धारण करने से अवयव वाला नहीं होता, न उसमें कोई छेद ( ब्रण् ) होता है वह पाप करके अन्यायकारी नहीं होता ।

न द्वितीयो न तृतीयरचतुर्थो नाष्युच्यते । न पञ्चमो न पष्टः सप्तमो नाष्युच्यते ॥ नाष्टमो न नवमो दशमो नाष्युच्यते । तिमदं निगतं सहः स एष एक एकबृदेक एव ॥ अथर्वे॰ कां॰ १३ अनु० ४ मं० १६ । १७ । १८ । २० ॥

यहाँ नौ नकारों से दो की संख्या से आरम्भ करके नौ की संख्या तक के बाच्य भिन्न ईश्वर का निर्पय करके बेद एक ही ईश्वर का निश्चय करता है।

जैसं सब पदार्थ अपने गुणों से सगुण और अपने विरुद्ध गुणों के अभाव से निर्गुण होते हैं वैसे ही ईश्वर भी अपने गुणों के भाव से सगुण और विरुद्ध गुणों के अभाव से निर्गुण है।

इस प्रकार जहाँ यह कहा जाता है कि ईश्वर ऐसा नहीं है वह निर्मुण स्तुति जाननी चाहिये।

अथ प्रार्थना

यां मेधां देवगाणाः पितरश्चोपासते ।

तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ यजु० अ०३२। मं०१४ हे अभे, सर्वप्रकाशक ईश्वर ! जिस धारणावती बुद्धि को विद्वानों के समुदाय तथा विज्ञानी लोग उपासते ( अपनाते ) हैं, आप कृपा करके आज मुक्ते उसी बुद्धि और सत्य विद्यायुक्त भाषा से मेधावी की जिये ।

ें जिस मनुष्य ने विद्या और बुद्धि की याचना की उसने सभी शुभ गुणों की याचना

की । इस प्रकार सगुण रीति से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये।

मा नो वधीरिन्द्र मा परादा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोपीः। त्रागडा मा नो मधवञ्छक निर्भेन्मा नः पात्रा भेत्सह जानुषाणि॥ ऋ०१।१०४।८॥

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उच्चमुन्त मा न उच्चितम्।
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः श्रियास्तन्त्रो रुद्र रीरिपः।।
चर्रा १११४। ७॥

मा नस्तोके तनये मा न त्रायौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। वीरान्मा नो रुद्रभामितो वधीहीविष्मन्तः सदिमस्वा हवामहे ॥

हं दुष्टरोग, दोष ख्रौर पापीजनों के दूर करने वाल ईश्वर, आप क्रुपा करके हमें न मारिये खर्थात् हमें खपने स्वरूप, खानन्द, विज्ञान, प्रेम, आज्ञापालन, शुद्ध स्वभाव से कभी दूर न कीजिये, आप हम से दूर न रहिये, हमारे प्यारे, खभीष्ट भोगों से हमें पृथक् न कीजिये। हे सर्वशक्तिमन! आप हमारे गर्भों को भय युक्त न कीजिये, हे भगवन हमारे सहज (स्वभाव) सम्बन्ध रखने वाल सुख साधनों को छिन्न विच्छिन्न न कीजिये।

हे रुद्र, सब दुष्टकर्मशील जीवों को उनके कर्मों का फल देकर रुलाने वाले ईश्वर! आप हमारे विद्यावृद्ध पुरुषों तथा हमारे छोटे जनों को न मारिय, उनका हम से वियोग मत कीजिये। हे भगवन ! हमारे विद्या और वीर्यसचन में समर्थ पुरुषों तथा विद्या और वीर्यसिक्त जनों को तथा सद्गुणसम्पन्न अन्य वस्तुओं को नष्ट न कीजिये। हमारे पालन करने वाले पिता और अध्यापकों को तथा हमारा मान्य करने वाली माता वा विद्या का नाश न कीजिये, जो हमारे सुख रूप, लावएय गुण युक्त शरीर हैं उनका नाश न कीजिये।

हे सब रोगों का उच्छेद करने वाल ईश्वर ! आप अपनी छपा से हमारे छोटे पुत्रों को न मारिये, हमारी आयु को चीएा न कीजिये, हमारी इन्द्रियों, गौओं, हमारे वेगवान अग्नि आदि पदार्थों का नाश न कीजिये । पापों के करने से हमारे प्रति कोधित होकर आप हमारे वीर पुरुषों को न मारिये । हम सदा आप ज्ञानस्वरूप को ही प्रहण करते हैं । इस प्रकार निर्मुण रीति से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये ।

### महर्षि द्यानन्द् का जीवन-चरित

#### अथ उपासना

न्याय, द्या, ज्ञान, सब का प्रकाशक होने आदि गुणों से वर्तमान, सर्वत्र व्यापक, अन्तर्यामी परमेश्वर की जिस प्रकार स्तुति, प्रार्थना की गई है उसे वैसा ही निश्चय करके और उसमें आत्मा, मन और इन्द्रियों को स्थिर करके उसमें हद स्थिति रखना उसकी आज्ञा में सदा वर्तमान रहने का नाम सगुणोपासना है।

सारे छेश, दोप, नाश, निरोध, जन्म, मरण, शांत, उष्ण, क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, मद, मात्सर्थ्य, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि रहित परमेश्वर को जान कर, वह सर्वज्ञ होने से हमारे सब कम्मों को देखता है यह भय करके सब प्रकार से पाप का न करना इस प्रकार निर्मुणोपासना करनी चाहिये।

इस प्रकार स्तुति, प्रार्थना, उपासना भेद से सगुण और निर्भुण लक्षण युक्त तीन प्रकार की मानसी किया को करके ईश्वर को उपासना चाहिये।

३—आर्य शब्द का अर्थ—जो अपनी विद्या, शिह्ना, सर्वोपकार, धर्म्माचरण से युक्त होने के कारण इस योग्य है कि लोग उसे जानें, उसकी मंगति करें, उसे प्राप्त करें वह 'आर्थ' है।

# आर्यो बाह्मगुकुमारयोः । पाणिति अ०६।२।२८॥

वंद और ईश्वर का ज्ञाता और उसकी आज्ञा का पालन करने से ब्राह्मणुत्व होता है। आठवें वर्ष से लेकर अड़तालीसवें वर्ष पर्य्यन्त समयनक सुनियम में रह कर, जितं- िन्द्रय रहकर विद्वानों के सत्संग, सुविचारों से वंद के अर्थों को सुनकर मनन और निद्ध्यान सन करके सब विद्याओं के यहण करने के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य्य का सेवन और तत्पश्चात् अपनी खी से ऋतु काल में समागम करना और पराई खी का त्याग कुमारत्व है।

इस अर्थ के वाचक ब्राह्मण और कुमार शब्द जब परे हों तो समानाधिकरण होने से उनके पूर्व स्थित आर्थ्य शब्द का प्रकृति स्वर होता है। इस नियम के कारण आर्थ्य शब्द के उपराक्त ही अर्थ जानने चाहियें।

# विजानीहि अग्योन् ये च दस्यवी वर्हिष्मते रन्धया शासदवतान् ।

ऋ०१।५१।८॥

वेदों के जानने वालों ने वेदों में आर्य शब्द के अर्थ देख कर उत्तम पुरुषों का नाम आर्य्य रख्खा। जब सृष्टि और वेदों का प्राद्धभीव हुआ तो नाम रखने की इन्छा हुई। फिर ऋषियों ने वेद के अनुसार मनुष्य के दो भागों श्रेष्ट और दुष्ट के दो नाम रक्खे—श्रेष्टों का आर्य और दुष्टों का दस्यु। इस मन्त्र में ईश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी है कि है मनुष्य! तृ उत्तम गुण, कर्मा, खभाव और विज्ञान की प्राप्ति के लिये श्रेष्ट गुण, खभाव, कर्मा का आचरण करने वाले परोपकारी विद्वानों को आयं जान और जो उनके विरुद्ध हैं उन्हें दुष्ट गुण, खभाव, कर्मों का आचरण करने, दूसरों की हानि करने में तत्पर रहने वालों को दस्यु जान। इन बत में रहने वाले, सत्याचरणादि युक्त आय्यों को सिद्ध कर और विद्या शिज्ञा आदि से उनका शासन कर। और जो बत में न रहने वाले, सत्याचरण करने वाले हैं उन का नाश कर और उन्हें दण्ड दे।

इस सं स्पष्ट है कि आय्यों के स्वभाव से विरुद्ध दस्यु और दस्युओं के स्वभाव से विरुद्ध आर्थ्य होते हैं।

यवं वृक्षेणाश्चिना वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाया दस्रा।

अभि दस्युं वकुरेणाधमन्तोरु ज्योतिश्रक्रथुरार्याय ॥ ऋ०१।११७।२१॥ अध्वयू (दस्यु) दुष्ट मनुष्य को दग्ध करें और आर्य मनुष्य के लिए विद्या और शिज्ञा से सिद्ध बहुत प्रकार का प्रकाश करें।

यहाँ भी आर्य, दस्यु मनुष्यों के ही नाम जानने चाहिए । यह दोनों नाम पूर्वकाल में

मनुष्य सृष्टि के समय कुछ काल पीछे वेद के अनुसार विद्वानों ने रक्खे थे।

आदि सृष्टि हिमालय प्रान्त में हुई थी। जब वहाँ मनुष्यों की संख्या वृद्धि के कारण बहुत बड़ा समुदाय हो गया तो दो पन्न हो गये, एक श्रेष्ठों का, दूसरा अश्रेष्ठों का। उन के स्वभावों की विरुद्धता के कारण उन में विरोध हो गया। फिर जो आर्य थे वह इस देश में आ गये। फिर उन के सम्बन्ध से इस देश का नाम आर्य्यावर्त्त हो गया क्योंकि आर्य्यावर्त्त के अर्थ है, वह देश जहाँ 'आर्य' रहते हों।

सरस्वती दृषद्वत्योर्देवनद्योर्यद्वन्तरम्। तं ब्रह्मनिर्भितं देशं त्रार्यावर्त्तं प्रचत्तते ॥ ॥ ॥ त्रासमुद्रात्तु वै पूर्वादा समुद्रात्तु पश्चिमात्।

तयोरेवान्तरं गिर्थोरायावर्त्त विदुर्बुधाः ॥ मनु० अ० २ ऋरे० १७, २२ ॥ विद्वानों के संग के कारण सरस्वती और दपद्वती का नाम देवनदी है । जो सिन्धु नदी पश्चिम में है और उत्तर से दिन्तण दिशा में वर्तमान समुद्र को जाती है उसी का नाम सरस्वती है । जो ब्रह्मपुत्रा नदी पूर्व दिशा में है और उत्तर दिशा से दिन्तण में वर्तमान समुद्र को जाती है उसी का,नाम दपद्वती है । इन दोनों निद्यों के बीच में जिस देश की विद्वान आर्थ्य लोगों ने मर्यादा बाँधी है उस देश का नाम आर्थ्यावर्त्त जानो । जिस देश की पूर्व को सीमा पूर्वीय समुद्र और पश्चिम सीमा पश्चिम का समुद्र है, उत्तर की सीमा हिमालय और दिन्तण की विन्ध्याचल पर्वत हैं उसे ज्ञानी लोग आर्थ्यावर्त्त जानते हैं । आर्थ्यों की सभा वा समाज का नाम आर्थ्यसमाज है । दस्युओं के भावों को त्याग कर आर्थ्यों के गुणों को ब्रह्मण करने के लिये जो सभा हो वह भी आर्थ्यसमाज का नाम प्राप्त करती है । इस के यह अर्थ हैं कि सब शिष्ट सभाओं का नाम आर्थ्य रखना उनका परम भूपण है । इस में कोई चित नहीं समभनी चाहिये ।

४ - यदि मनुष्य स्वयं सत्य शिचा, विद्या, न्याय, पुरुषार्थ, सौजन्य, परोपकार के आच-रण करे तो उसे प्रयत्न कर के अपने बन्धु वर्ग से भी वैसा ही आचरण कराना चाहिये। संचेपतः यह उत्तर है। इस का विस्तृत ज्ञान तो वेदादि शास्त्रों के अध्ययन और अवण से प्राप्त करना योग्य है। और मैंने जो वेदभाष्य, सन्ध्योपासन, आर्य्याभिविनय, वेद-विरुद्ध

ని 'तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्शं प्रचक्षते'। वर्तमान मनुस्पृति में ऐसा पाठ है। —-संब्रहकर्ताः.

# महर्पि दयानन्द का जीवन-चरित

मत खगड़न, वेदान्त-ध्वान्ति निवारण, सत्यार्थप्रकाश, संस्कारविधि, आर्य्यां हेश्य-स्त्रमाला, आदि प्रनथ बनाये हैं उन के देखने से भी वेद के उद्देश्य का ज्ञान हो सकता है।

५—जो चेननत्व है वही जीवत्व है। जीव निश्चय रूप से चेतन स्वभाव है जिस के लचगा इच्छा आदि हैं। वह निराकार, अविनाशी और अनादि है। वह न कभी उत्पन्न होता है, न उस का कभी नाश होता है। इस का विचार वेदों में और आय्यों के रचे हुए प्रन्थों में बहुत भी युक्तियों द्वारा किया गया है। यहाँ विस्तारपूर्वक लिखने के अवकाश के अभाव में थोड़ा सा ही प्रकाशित किया जाता है।

कुर्वन्नेवेद कम्मीणि जिजीविषेच्छत् थं समाः । यजु० अ० ४०, मं० र

जीव का सौ वर्ष तक प्रयत्न करना धर्म्म है। जीने की इच्छा करे यह इच्छा उसका लक्षण है।

इस मंत्र में 'सुमित्रिया न आप ओपधयः सन्तु' वाक्य से सुख की इच्छा करने से उस का सुख लचगा प्रकट होता है। 'दुर्मित्रियास्तम्में सन्तु' इस वाक्य से दुःख के त्याग की इच्छा करने से उस का दुःख लचगा प्रकट होता है। 'योऽस्मान द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः' इस वाक्य से उसका द्वेष लचगा प्रकट होता है।

वेदाहमेतं पुरुषम् । यजुः अः ३३ मंः १८ इससे उम का झान तन्नण प्रकट होता है।

यतः जीव चेतन स्वरूप है अतः जो जो उस के अनुकूल होता है उस में उसे सुख का अनुभव होता है और वह मदा उसकी इच्छा करता है, जो जो उस के प्रतिकूल होता है उससे उसे दुःख का अनुभव होता है उससे वह द्वेप करता है और सुख की प्राप्ति और दुःख की हानि के लिये सदा प्रयत्न करता है। इन के अन्तर्गत जीव के और बहुत से सूक्ष्म लच्गा हैं यह समभना चाहिय।

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनी लिंगमिति । न्याय०१।१।१०॥ यह जानना चादिये कि जीव के इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, और ज्ञान जीवान्मा के लिंग ( लच्च् ए ) हैं।

प्राणापानिनंगषोनमंपजीवनमानोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेष प्रयत्नाश्चातमानो लिंगानि । वैशे० अ०३। आ०२। सू०४॥

उदरस्य वायु को वाहर निकालना प्राण, वाहर की वायु को भीतर लेना अपान, नेत्रों का वन्त करना निभेष, खोलना उन्भेष, प्राण धारण करना जीवन, मन अर्थान् ज्ञान, फेंकना आदि का करना गित, किसी विषय में इन्द्रियों का लगाना वा हटाना, हृदय के अन्दर कार्य करना, क्षुधा, पिपासा, ज्वर, रोगादि विकार, धर्म का करना, अधर्म का करना, जाति (समष्टि) के अभिप्राय से एकत्व, व्यक्ति (व्यष्टि) के अभिप्राय से बहुत्व संख्या, पहले अनुभव का ज्ञान में अङ्कित रहना, संस्कार, परम सृद्धमत्व परिमाण, एक का दूसरे से भेद, मिलना संयोग, मिल कर अलग होना वियोग यह जीव के धर्म (लज्ञण) हैं।

महाभारत में मोजधर्मान्तर्गत भरद्वाज के वचन में कहा गया है कि मानस अग्नि का

नाम जीव है। इस का यह ऋर्थ समकता चाहिये कि जो मन ऋर्थान् ऋन्तःकरण में विद्य-मान इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, सुख, दु:ख, ज्ञान के प्रकाश से संयुक्त पदार्थ हैं उसकी जीव संज्ञा है। परन्तु जीव, शरीर, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण से भिन्न चेतन है क्योंकि वह अनेक अर्थों का एक साथ मेल करने वाला है जैसे मैंने जिसे कान से सुनाथा उसे आँख से देखना हूँ, जिसे आँख से देखा था उसे हाथ से छता हूँ, जिसे हाथ से छत्रा था उसे जिह्ना से चखता हूँ, जिसे जिह्ना से चखा था उसे नाक से सूँघता हूँ, जिसे नाक से सूँघाथा उसे मन द्वारा जानता हूँ, जिसे मन से जाना था उसे चित्त से स्मरण करता हूँ, जिसे चित्त से स्म-रण किया था उस का बुद्धि से निश्चय करता हूँ, जिसे बुद्धि से निश्चय किया था उस का त्र्यहङ्कार से त्र्राभिमान करता हैं; इत्यादि प्रत्यभिज्ञात्र्यों से जो वर्त्तमान है वह त्र्यात्मा का स्वरूप सब से पृथक है, यह जानना योग्य है, क्योंकि जो श्रोत्रादि मार्गों से, जो अपने २ विषय में ही वर्त्तमान रहते हैं और दूसरे विषयों से सम्बन्ध नहीं रखते, पृथक २ प्रहण किय हुए शब्दादि अर्थों का संधान करने वाला है वही जीव है। कोई दूसरे के देखे हुए पहार्थ का स्मरण नहीं करता, न श्रोत्र का स्पर्श के प्रहण करने में सामर्थ्य है, न त्वचा का शब्द के प्रहरण करने में । परन्तु जो कान से सुना हुआ घट का शब्द था मैं उसी को हाथ से छूता हुँ जिससे पूर्व काल में देखे हुए पदार्थ के अनुसन्धान से फिर उसी अर्थ का पूर्वाक्त दर्शन प्रध्याभिज्ञा द्वारा वर्तमान काल में होता है उस उभयदर्शी, सब साथनों में व्यापक, सब के श्रिधिष्ठाता, ज्ञानस्वरूप जीव का ही यह धर्मा सिद्ध होता है। ऐसा मावना योग्य है।

इस प्रकार वेदशास्त्र के ज्ञान श्रीर समाधि योग में विचार करने से बहुत से आर्थ्या को जीव के स्वरूप का ज्ञान हुआ, होता है और होगा।

६—जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तब यह कहा जाता है कि मृत्यु हो गई। परन्तु इस देहाभिमानी जीव की मृत्यु शरीर से वियोग के विना नहीं होती। शरीर छोड़कर यह आकाश में रहता है और ईश्वर की व्यवस्था से अपने किये हुए पाप पुग्य के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। शरीर को छोड़ने के पश्चान जब नक यह आकाश में वा गर्भ में वा बालकपन की अज्ञ अवस्था में रहता है तब तक उसे कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। उम ममय उस की सोए हुए वा मूर्छित जीव की सी अवस्था होती है।

प्रश्न-यदि इसको वात करने, किवाङ्खटखटाने, दूसरे शरीर में प्रवेश करने का सामर्थ्य हैं तो फिर यह प्यारे स्थान, धन, शरीर, वस्त्र, भोजन, स्त्री, पुत्र, वन्धु मित्र, भृत्य, पशु, यान आदि प्रिय वस्तुओं को क्यों प्राप्त नहीं कर लेता। तथा

यदि यहाँ कोई यह कहे कि जब कोई किसी का सम्यक् प्रकार से ध्यान करे तो उस के समीप पहुँच जावे।

उत्तर-यहाँ हम यह कहते हैं कि जब किसी का कोई प्यारा मर जाता है तो फिर उस का दिन रात सम्यर्थ्यान करने पर भी वह क्यों नहीं ऋाजाता। यह कोई कहे कि पूर्व सम्ब-न्धियों के पास नहीं ऋाता दूसरों के पास जाता है तो यह नहीं बन सकता, क्योंकि पूर्व मंबं-धियों में ही प्रीति होती है जिन से संबंध नहीं होता उन से प्रीति देखने में नहीं ऋाती।

इस जगत का स्वतन्त्र रूप से विना ऋधिष्ठाता के होना संभव नहीं है क्योंकि इस १०० ७६३

### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

सब का अधीश्वर न्यायकारी, सर्वज्ञ, सब जीवों के पाप पुण्य के फल का देने वाला ईश्वर जागरूक रहता है। अतः श्रीमानों ने जो मृतक का प्रतिविव मेरे पास भेजा है उसमें निश्चय ही कपट और शूर्तता का व्यवहार है। जैसे एक इन्द्रजाली अपने चातुर्य्य से आश्चर्य-कारी विपरीत व्यवहारों का सत्य व्यवहारों के समान दिखा देता है यह भी वैसा ही प्रतीत होता है। जैसे कोई सूर्य्य वा चन्द्रमा के प्रकाश में अपनी छाया के कण्ठ और शिर के अपर विना पलक भपकाये स्थिर दृष्टि रखकर कुछ काल पश्चात् शुद्ध आकाश में अपर को विना पलक भपकाए देखने से अपनी छाया से भिन्न उस के प्रतिविव की महती मूर्त्त देखता है एमें ही यह व्यवहार भी हो सकता है। संस्कृत विद्या में भूत शब्द से उस सशरीर प्राणी का हुण होता है जो होकर न रहे।

श्रीर जो निर्जीव देह सामने विद्यमान है जब तक उस का दाहादि नहीं किया जाता तब तक उस की 'प्रेत' संज्ञा रहती है। यह श्राप्तवचन है कि ईश्वर के समान न कोई हुश्रा श्रीर न होगा।

# गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥

मनु० २४० ५। ऋो० ६५॥

मृत गुरु के शव का पितृमेध करने वाला शिष्य प्रेतहारों के समान दश रात में शुद्ध होता है।

यहाँ भूत शब्द के अर्थ हैं भूतकाल में स्थित । 'प्रेतस्य', 'प्रेतहारैं:' इनमें प्रेत शब्द का अर्थ मृतक के शरीर का है । जैसे यहाँ 'पितृमेधं समाचरन्' मरे हुए पितृ शरीर के दाह के समान गुरु के मृत शरीर का दाह करना 'पितृमेध' संज्ञा को प्राप्त करता है वैसे ही मृतकों के शरीर का विधिवत् दाह करना 'नृसेध' कहलाता है । इतना प्रसंगवश कहने हैं ।

जैसा भूत, प्रेत में इदानीन्तनों का श्रिभिशाय है वैसा होना संभव नहीं है क्योंकि वह मूल से ही मिथ्या और भ्रान्तिरूप है। इस विषय में सन्देह नहीं है कि भूत, प्रेन हैं वा नहीं किन्तु हम निश्चयपूर्वक जानते हैं कि यह सब कपटजाल है। विस्तार करने की श्रावश्य-कता नहीं। इतने से ही श्राप श्रिक जान लेंगे।

७—जिस शिद्धा को आप मुक्तसे बहुण करना चाहते हैं वह परमार्थ और व्यवहार मेद से बहुत विस्तृत है, उसे पत्र द्वारा लिखना अशक्य है। वह संदोप में मेरे रचे हुए प्रत्थों में लिखी हुई है और विस्तारपूर्वक वेदादि शास्त्रों में है। परन्तु इसका उत्तर देने के लिये मैंने श्रीयुत हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को लिख दिया है कि मेरो बनाई हुई छोटी पुस्तिका आर्थ्यों देश्य-रक्षमाला का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके तुरन्त आपके पास भेज दें सो जानिय कि वह शीच भेज देंगे। उसके देखने से संदोप में आपको सद्वपदेश की शिद्धा हो जायगी।

८—वेदों के अनुसार नीचे लिखी रीति से मृतक की किया करनी चाहिये। वह विस्तारपूर्वक संस्कारिविधि में लिखी है यहाँ भी उसे संत्रेप में लिखते हैं।

जब कोई मनुष्य भर जावे तो उसके शव को भली प्रकार स्नान कराकर उस पर सुगन्धित पदार्थों का लेप करें और मैल वस्न ऋलग करके सुगन्धियुक्त नये वस्नों में उस दक दें और श्मशान भूमि में ले जावें वह इतना लंबा गढ़ा खोदें जो ऊपर को हाथ उठाय खड़े मनुष्य के बराबर हो और इतना चौड़ा हो जितनी मनुष्य के दोनों हाथों का फैलाने में चौड़ाई होती है। जंघा के बराबर गहरा और नीचे से १२ अंगुल चौड़ा हो। एसी बाद रच कर उस पर जल छिड़कें। जितना शरीर का बोभ हो उतना घी लेवें और उसे कपड़े में छान कर उसमें प्रति सेर एक रत्ती कस्तूरी और एक माशा केसर अच्छी भांति मिलावें चन्द्रन, पलास. आम आदि की लकड़ी लेकर बेदि के गढ़े के बराबर उसके टुकड़े करके नीचे से आधी बेदि को उससे भर हैं। उसके ऊपर बीच में शब को घर कर कपूर, गूगल, चन्द्रनादि का चूर्ण शब के चारों और बखर हैं। फिर उस पर बेदि के तट से १२ उंगल कंची लकड़ी चुन हें और उसमें आग दे हें। थोड़ा २ घी लेकर यजुर्वेद के उनतालीसबें अध्याय के प्रत्यक मन्त्र को बोल कर चारों ओर से जलावें। फिर जब शब भस्मीभूत हो जावें तो लौट कर किसी जलाशय में वा अपने २ घर में आकर स्नानादि करके निःशोक हो जावें तो लौट कर किसी जलाशय में वा अपने २ घर में आकर स्नानादि करके निःशोक हो जावें तो लौट कर किसी जलाशय में वा अपने २ घर में आकर स्नानादि करके निःशोक हो उगड़ी हो जावे तो वहाँ जाकर, अस्थिसहित सब भस्म को लेकर, किसी दूसरे शुद्ध देश में गढ़ा खोद कर, गढ़े में उसे रखकर गढ़े को मिट्टी से ढक हैं। इतना ही बेदोक्त, सनातन, उत्तमोत्तम मृतकसंस्कार है, न इससे अधिक है, न इससे न्यून।

आपके मित्र के शरीर की जो अस्थि आपके पास हैं उन्हें भी किसी जगह गढ़ा ख़ोद कर, उसमें रख कर मिट्टी से ढक देना चाहिये।

९-दोनों पत्र आपके लिखे अनुसार इंग्लैंगड देश भेज दिये गये।

१० — जब श्रापका निश्चय हो जाय तब सभा के नाम में परिवर्त्तन कर दीजिये। विद्वानों की सभा का यह नियम है कि जब कोई नया कार्य्य करना हो तो उसे उत्तम श्रौर विद्वान सभासदों से निवेदन करके उनकी श्रमुमित से करना चाहिये। सभा का जो कार्य्य सब के उपकार के विरुद्ध हो उसे कभी न करना चाहिये। जो कार्य्य का फल परिशाम में श्रानन्द हो उसे यथासमय विना विलम्ब के पुरुषार्थ से करना चाहिये। श्रमः जब श्रवसर प्राप्त हो तो वहाँ की सभा का नाम श्रार्थ्यसमाज रखने में मेरी समक्तमें कोई हानि नहीं है।

११—आगे को श्रीमान जो पत्र मेरे पास भेजें वह मेरे ही नाम से भेजें, परन्तु पूर्व लिखित श्रीपुत हरिश्चन्द्र चिन्तामणि आदि के द्वारा ही भेजें अर्थात् पत्र के ऊपर मेरा और लिकाके के ऊपर श्रीपुत हरिश्चन्द्र चिन्तामणि का नाम लिख कर भेजें।

सिदानन्दादि लक्षणयुक्त, सर्वशक्तिमान् द्यासागर, न्यायाधीश परब्रह्म को असंख्य धन्यवाद देने चाहिये कि जिसकी कृपा से आपके साथ हमारा और हमारे साथ आपका मंत्रीति और उपकार का समय प्राप्त हुआ। इस अमृत्य समय को पाकर आप और हम एसा प्रयत्न करें कि भूगोल में पाखराड मत, पापाचरण, अविद्या, दुर्ग्वह आदि दोषों के दृर होने से वेद, प्रमाण, सृष्टिकम के अनुकूल एक सनातन, सत्य मत फैल।

पत्र द्वार। बहुत ही थोडा कार्य्य होता है। जब तक आमने सामने परस्पर बातचीत नहीं होती तबतक पूरा लाभ नहीं होता। परन्तु हमें आशा है कि जिस परमेश्वर के अनुब्रह से पत्र द्वारा बातचीत हुई है उसकी ही कृपा से कभी हमारा साचात् समागम भी होगा। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पुरुषों को अधिक लिखने से क्या।

105 K

### महपिं दयानन्द का जीवन-चरिन

श्रावण वदी ११ शुक्रवार संवन् १९३५ श्रर्थान् २६ जुलाई सन् १८७८ ई०। इस पत्र को पढ़ने के पश्चान् किसी को श्रणुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता कि स्वामीजी निम्न वार्तों को मानत थे:-

१—परमेश्वर एक हैं, वह सचिदानन्दस्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वन्यापक, सर्वशिक्तमान . निराकार, निर्विकार, अविनाशी, अनादि, अनन्त, न्यायकारी, द्यालु, जीवों को उनके पाप पुराय के अनुकूल वापनी न्याय-व्यवस्था से अशुभ और शुभ फल देने वाला, जन्म-मरण के बन्धन में न आने वाला, सृष्टिकत्ती, धारण और संहार करने वाला है । उसी की स्तुति . प्रार्थना और उपासना करनी योग्य है ।

२-- जीव अनादि, अविनाशी है। वह इस वर्त्तमान शरीर को छोड़ने के पश्चान इंधर की न्याय-व्यवस्था से अपने कर्मानुसार शरीरान्तर को प्राप्त होता है।

३—मनुष्य मरने के पश्चान् भूत वा प्रेत वन कर कोई कार्य नहीं कर सकता, न वह अपनी छाया को ही प्रकट कर सकता है, न किसी माध्यम द्वारा उसका जीवात्मा बुलाया जा सकता वा वातचीत आदि कर सकता है यह सब धूनों का फैलाया हुआ कपटजाल है। जादृ दोना भी मिथ्या है।

४—वेद ईश्वरोक्त हैं और सर्व सत्य विद्यायुक्त और धर्म विषय में परम प्रमाण है। स्वामीजी का उपर्युद्धृत पत्र कर्नल को अवश्यमेव अगस्त सन् १८७८ की किसी तारीस को मिल गया होगा। इस पत्र के पाने के पश्चात् वह कई मास अमेरिका में रहे, परन्तु उन्होंने एक पत्र में भी स्वामीजी के उपर्युक्त मन्तव्यों से मतभेद प्रकट नहीं किया।

स्वामीजी को कर्नल के पत्रों से यह पक्का विश्वास हो गया था कि थियासोकिस्ट लोगों के वहीं सिद्धान्त हैं जो ऋार्य्यसमाज के हैं। उन्होंने ऋपनी २७ जुलाई सन् १८७८ की चिट्ठी में राय मूलराज एम० ए० को लिखा था कि ऋमेरिका वाल वरावर वेद को मानते हैं और उसकी शिचा के इच्छुक हैं और यहीं कारण था कि वह थियोसोकिकल सोसाइटी को आर्य्यसमाज की शाखा बनाने पर सहमत हो गये।

१५ फर्वरी सन १८७९ को मैडम और कर्नल बम्बई पहुँच गये और हरिश्चन्द्र चिन्तामार्ग ने उन्हें अपने ही बंगले पर ठहराया। जहाज से उत्तरने पर उन्होंने देखा कि केवल
१०-१२ मनुष्य ही उनके स्वागत को आये हैं। इससे उन्हें कुछ खेद हुआ क्योंकि वह समफते थे कि सोसाइटी का आर्य्यसमाज से सम्बन्ध हो जाने से आर्य्यसमाज के सदस्य उन
का वड़े उत्साह और समारोह से स्वागत करेंगे। उनकी खिन्नता और भी वढ़ गई जव
उन्होंने देखा कि अन्य सम्प्रदायों जैन, हिन्दू, पारसी आदि के लोग तो उनसे मिलने आते
हैं, परन्तु आर्य्यसमाज के सभासद नहीं आते। उन्होंने अनुसन्धान किया तो उन्हें ज्ञात
हुआ कि हरिश्चन्द्र चिन्तामिए ने ७००) क० जो उन्होंने उसके पास भेजा था आर्य्यसमाज बंबई
को नहीं दिया है और न किसी को यह वतलाया है कि आर्य्यसमाज के लिये अमेरिका से
कपया आया है और इस बात को गुप्त रखने के लिये स्वयं उसने आर्य्यसमाज के सभासदों
को उनसे मिलने से रोक दिया है। मैडम और कर्नल को हरिश्चन्द्र के कपटपूर्ण व्यवहार से
बहुत दु:ख हुआ। वह आर्य्यसमाज का सभापति था और थियोसोफिकल सांसाइटी का
भी सदस्य बन गया था, उनमें और स्वामीजी में पत्र व्यवहार भी उसके ही द्वारा होता था
७६६

जो रुपया आया था वह उसकी प्राप्ति भी स्वीकार करता रहा था। अतः वह उनका विश्वास पात्र बन गया था और उन्हें उस पर अविश्वास करने का कोई कारण न था। जब उसने उनके साथ यह विश्वासघात किया तो स्वभावतः ही उन्हें दुःख होना था। उन्होंने हरिश्चन्द्र से रुपये वापस माँगे तो वह बहुत चकराया और इधर उधर की बातें बनाने लगा। जब उसकी कोई बात न चली तो अन्त में उसने कहा कि मैंने यह रुपया इसलिये नहीं दिया था कि स्वयं स्वामीजी ने मुभे ऐसी आज्ञा दी थी। उसका यह कथन सर्वथा मिध्या था। महाराज ने २५ मई सन् १८७९ के पत्र में अलीगढ़ से अपने कार्यकर्ता मुन्शी समर्थदान को स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि "हमें हरिश्चन्द्र ने एक वार लिखा था अमेरिका बाले कुछ धन भेजना चाहते हैं। उसके पश्चात् जब वह हमसे मिला तो हमने उससे कह दिया था कि इस बात को सर्व साधारण में और विशेषतः आर्थ्य समाजियों से अचिरत कर दो कि अमेरिका वाले आर्थ्यसमाज की सहायता के लिये धन भेजना चाहते हैं और जो धन आवे उस दाताओं के नाम सिहत पत्रों में मुद्रित करादो। उसने यह उत्तर दिया था कि में अमेरिका वालों की इच्छा के अनुसार कार्य्य कर्ता। हमने उससे कह दिया था कि जो धन प्राप्त हो उसे तीन कार्यों में न्यय करना।

(१) वेदों के सम्बन्ध में ज्ञान और पुस्तक-प्रचार में, (२) सदाचार की शिचा देने वाली सभाओं की सहायता में और (३) दीन दरिहां-की सहायता में। परन्तु अब

ज्ञात होता है कि उसने इन कार्च्यों में से एक भी नहीं किया।

हरिश्चन्द्र को कर्नल के आग्रह पर वह रूपया लौटाना पड़ा। उधर आर्ग्यसमाज वम्बई ने चैत्र शु० १ सं० १९३६ को एक बिशेष अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार करके उसे आर्ग्यसमाज से निकाल दिया। तब उसने यह कहना आरम्भ किया कि आर्ग्यसमाज के सभासदों के वर्ताव से घृिणत होकर मैंने आर्ग्य समाज के सभापितत्व को स्वयं त्याग दिया है और मैडम के क्रूर स्वभाव के कारण मेरा सम्बन्ध उनसे भी शिथिल हो गया है। इसी आश्य का एक पत्र उसने थियोसोफिकल सोसाइटी न्यूयार्क के कारेस्पांडिंग सेक्रेटरी डब्ल्यू० क्यू० जज को २४ मार्च सन् १८७९ को लिखा और नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में भी ऐसी ही निराधार वार्ते प्रकाशित कराई। तब तो कर्नल को प्रकाशय रूप से हरिश्चन्द्र की सारी पोल खोलनी पड़ी जिससे जनता को सत्य सत्य चुत्तान्त ज्ञात हो गया।

हरिश्चन्द्र एक कुशल कोटोग्राफर था और इस मिप से उसे राजा महाराजाओं, सम्भ्रान्त व्यक्तियों और उस पद्स्य श्रंभेजों से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था। वह सुधार तथा श्रन्य सार्वजनिक काय्यों में अग्रभाग लेने का दिखावा किया करता था। भगवट्गीता पर उसने एक भाष्य भी लिखा था जिसे लोगों ने पसन्द किया था। इस प्रकार समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, परन्तु इस नीच कार्य्य से उसकी वैसी ही अग्रितष्ठा हो गई। इिखयन स्पेक्टेटर ने तो उसकी ऐसी धूल उड़ाई कि उसे वस्वई में मुख दिखाना दूभर हो गया और अन्त को वह इंग्लैएड चला गया। महाराज ने वदभाष्य का चन्दा प्राप्त करने का कार्य्य भी हरिश्चन्द्र को ही सौंप रक्ता था। उसमें भी उसने बहुत गड़बड़ की थी। वह काम भी महाराज ने उससे हिसाव

# **महिषे द्यानन्द्** का जीवन-चरित

लेने को भेजा, परन्तु वह डेढ मास तक टालमटोल करना रहा और फिर भी उसने हिमाब साफ न किया।

कर्नल और मेडम के वस्बई पहुँचने के ४ दिन के पश्चात् ही महाराज संबत् १९३५ के छुम्भ पर वैदिक धम्मे प्रचारार्थ २० कर्बरी सन् १८०९ को ज्यालापुर पहुँच गये थे। उन्हें दोनों महानुभावों के आगमन का समाचार मिल गया था. अतः उन्होंने मुं० समर्थदान को १० मार्च सन १८०९ को एक चिट्ठी लिखी कि बम्बई जाकर अमेरिका वालों से मिलना और उनका समाचार लिखना।

कर्नल और मैडम ने महाराज को लिखा कि हम आप से मिलने आते हैं, परस्तु उन्होंने यह समक्ष कर कि मेले के जमघट में कर्नल और मैडम को बुधा कष्ट होगा उत्तर दे दिया था कि आप यहाँ आने का कप्ट न करें, हम स्वयं ही आप से मिल लेंगे।

कर्नल श्रीर मैडम की आर्थ्यसमाज बस्बई के समासदों ने बड़े प्रेम से सेवा शुश्रृपा की श्रीर उनके कई व्याख्यान कराये जिन्हें सुनने के लिये सहस्रों मनुष्य श्राते थे। वह व्याख्यान सुद्रित भी हुए थे। उनमें भी उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं कही जिससे यह पाया जाना कि उनका महाराज से सिद्धान्तविषय में कोई मतभेद है।

महाराज को हरिद्वार में दस्तों का रोग हो गया और वह वहाँ में देहरादन चले गये। अभी महाराज देहरादृन ही थे कि मैंडम और कर्नल २९ अप्रेल सन् १८७९ को वस्वई से चल कर सहारनपुर पहुँच गये। आर्थ्यसमाज सहारनपुर के सदस्यों ने उनका प्रेमपूर्वक आति-भ्य सत्कार किया। ३० अप्रेल को उनका एक व्याख्यान इस विषय पर हुआ कि अमेरिका में हम से कैंसा वर्ताव किया जाता है और हम अमेरिका से भारतवर्ष क्यों आये हैं। साय काल को आर्य्यसमाज ने उन्हें देशी ढंग पर भीज दिया जिसे उन्होंने सहपे खाया। उन्होंने-महारनपुर से महाराज को तार दिया कि हम आप के दर्शनार्थ देहरादून आते हैं परन्तु महाराज ने उन्हें उत्तर दिया कि आप को यात्रा में कष्ट होगा हम खर्य ही सहारनपुर आते हैं । तद्मुसार वैशास्त्र हु० १० मं० १९३५ = १ मई सन १८७९ को महाराज सहारनपुर पहुँ च गय। २ मई को वहीं रहे और ३ मई को कर्नल और मैडम को साथ लेकर मेरठ चले गये। आर्थ्यसमाज के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया और कर्नल और गेडम को एक वंगले में और महाराज की दूसरे वंगले में ठहराया। वायू छेदीलाल की कोठी पर सायंकाल उन्हें भोज दिया गया जिसमें सब भोज्य द्रव्य निरामिष और देशी ढंग का था। कर्नल और मैडम सब से मिलते समय 'नमन्ते' कहते थे। ४ मई को महागज का त्र्याख्यान इश्वर<del>-स्</del>तुति, प्रार्थना और उपासना के विषय पर हुआ। त्र्याख्यान के अन्त में कर्यल ने खड़े होकर कहा कि यदि आप लोग कल पथारें तो मैं कुछ अपने विचार आप के नामने रखना चाहना हूँ । तद्नुसार ५ मई को विज्ञापन देकर कर्नल का ज्याख्यान कराया गया । उसमें उन्होंने पहले तो अमेरिका का कुछ वर्गोन किया । बहुत सी बातों में बहाँ की प्रशंसा करके कहा कि धार्म्भिक विषय में बहाँ श्रीर समस्त योरूप में ईसाई मत श्रीर पाद-स्यों के कारण थोर अन्धकार फैल रहा है। अनः हमने ५ वर्ष से न्यूयार्क में एक सोसाइटी थियोसोक्षिकल सोमाइटी के नाम से स्थापित की है और स्वासीजी को अपना गुरु और

मार्गदर्शक निर्वाचित किया है। हमें आशा है कि उनके चरणों की क्रपा से हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे, इत्यादि।

जब सभा विसर्जन हो गई तो आर्थ्यसमाज के सदस्य, दश ईसाई और चार यारो-पियन जिनमें एक गवर्नमेंट हाईस्कूल के हेड मास्टर थे बैठे रह गये। मैडम ने ईसाइयों को लक्ष्य करके कहा कि जो कुछ पूछना हो पृछिये, परन्तु किसी ने कोई प्रश्न न किया। योरोपियन हेड मास्टर ने कुछ प्रश्न किये जिनके सन्तोपजनक उत्तर पाकर वह चुप हो गये।

कर्नल और मैडम से जो बात-चीत महाराज की सहारनपुर और मेरठ में हुई उस में महाराज को पृर्ण विश्वास हो गया कि दोनों महानुभाव बैदिक धर्म्म के अनुयायी हैं, जिस का प्रमाण यह है कि जब ७ मई को दोनों व्यक्ति बम्बई चले गये तो ८ मई को महा-राज ने आर्थ्यसमाज शाहजहाँपुर के मंत्री को एक पत्र लिखा जिस में उन की बहुत प्रशंसा की। उस पत्र का कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं:—

हमें "ज्ञान हुआ कि जैसे उन ( कर्नल और मैडमों के पत्रों से उन की बुद्धि प्रकट होती है उन के मिलने से सौ गुनी ऋधिक योग्यता प्रकट हुई । और अत्यन्त सभ्यता उन की हम को प्रकट हुई।" सहारनपुर और मेरठ में उन से लोगों के मिलने, प्रश्नोत्तर करने श्रादि का उहेख करते हुए महाराज लिखते हैं कि "जिस किसी ने सन् शास्त्रों में जो कुछ शङ्का करी उस का उत्तर सत्यार्थ मिलता रहा अर्थात् अमेरिका वाले साहबों ने सब के चित्त पर निश्चय कर दिया कि जितनी भलाई और विद्या हैं वह सब वेदों से ही मिल सकती हैं श्रीर जितने वेदविरुद्ध मत हैं वह सब पाखरडी हैं। ..... उक्त साहबों से जो हमारा समा-गम हुआ है यह इस आर्य्यावर्त्त आदि देशों के मनुष्यों की उन्नति का कारण है। जैसे कि एक परम ऋोपिध के साथ सुपध्य का मेल होने से शीब ही रोग का नाश हो जाता है इसी प्रकार के समागम से आर्थ्यावर्त्तादि देशों में वेद मत का प्रकाश होने से असत्य कृषी रोग का नाश शीब्र ही हो जावेगा । श्रीर उक्त साहबों का श्राचरण श्रीर खभाव हम को अत्यन्त शुद्ध प्रतीन होता है, क्योंकि यह लोग तन, मन, धन से सब प्रकार वेद मत की सहायना करने में उद्यत हैं जो बा० हरिश्चन्द्र चिन्तामिए ने उक्त साहवों के विषय में यह बात उड़ा दी थी कि यह लोग जादू जानते हैं और जालसाजों की भाँति छल-कपट की बातें करते हैं यह सब बात उनकी मिथ्याही है क्योंकि जिसको जादू कहते हैं वह सीधे रास्ते में पदार्थ-विद्या है। उस विद्या को मूखे लोगों ने जादू समका है। उन्होंने मूखों के भ्रम दूर करने के लिए और सन्मार्ग में चलाने के लिये धारण किया है कुछ दोप नहीं है।" अन्तर्में महाराज लिखते हैं कि ''इन साहवों के पूर्व पत्रों ऋौर सात दिन की बात चीन करने से निश्चय हो गया है कि इनका तन, मन, और घन सत्य के प्रकाश और ऋसत्य के नाश करने और सब मनुष्यों के हित करने में है जैसा कि अपने लोगों का सर्वथा निश्चय से उद्योग है।"

फिर ५ मई सन् १८७५ के पत्र में महाराज ने मेरठ से बम्बई को लिखा है कि "साहब (कर्नल) की और हमारी सम्मति मिल गई है, किसी प्रकार का भेद नहीं है और जो कुछ हरिश्चन्द्र ने उनके चित्त में शङ्का डाली थी वह सब निवृत्त हो गई है। साहब अत्यन्त शुद्ध अन्तःकरण सज्जन पुरुष हैं। उन में किसी प्रकार का छल-छिद्र नहीं है। परन्तु हरिश्चन्द्र

### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

ने ऐसा कपट किया कि जिसको हम कथन नहीं कर सकते हैं, परन्तु ऋब सावधान रहना चाहिये ।

फिर एक पत्र में जो ५ मई का हो है महाराज लिखते हैं कि "उक्त साहबों की अपने समाज से कोई बात विरुद्ध नहीं है अर्थान् अनुकृत आचरण-स्वभाव है क्योंकि चार पाँच दिन से जो हम उन के साथ बात चीत करते हैं तो सर्वथा यह लोग शुद्ध अन्तः करण प्रतीत होते हैं और थियोसोफिकल संस्माइटी में जो हमारा नाम लिखा गया है यदि तुम उस पत्र को भेज देते तो हम साहब को दिखला देते परन्तु जवानी जो साहब से कहा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमारी थियोसोफिकल सोसाइटी का अभी तक यह प्रयोजन था कि सब मतों के लोग उस में प्रविष्ट हो और अपनी अपनी सम्मति देवें। अब आर्यसमाज के नियमों को समक्त कर जिस प्रकार आपकी आज्ञा होगी उसी प्रकार किया जावेगा। आगे को ऐसा न होगा और जो आर्यसमाज के नियमों को पसन्द नहीं करता है वह थियोसो- किकल सोसाइटी में नहीं रहेगा।

इसके पश्चान् १५ दिसम्बर सन् १८७५ तक कर्नल और मैडम का साजास्कार महा-राज से नहीं हुआ। १५ दिसम्बर सन १८७९ को उक्त दोनों महानुभाव महाराज से काशी में महाराजा विजय नगर के बाग में मिले। उनके साथ मिस्टर सिनेट इलाहाबाट के टैनिक श्रंयेजी पत्र पायोनियर के संपादक श्रीर एक योगपियन महिला भी थीं। श्रापस में योग विषय पर वात चीत हुई । इस वार मिस्टर वाल मैजिस्टेट काशी ने महाराज के व्याख्यानी को बन्द कर दिया था और उस अनुचित आज्ञा को हटवाने में कर्नल और मि॰ सिनेट न विशेष यत्र किया। कर्नल के कई व्याख्यान काशी में हुए जिन में उन्होंने मुक्तकएठ ने प्रशंसा की और अपने व्याख्यानों में यहाँ तक कहा कि वेद जैसा प्राचीन और ज्ञानपूर्ण कोई प्रनथ दूसरा नहीं है। इसी वेद से सब जगह ज्ञान फैला है। " हमारी सभा में सब धर्मी वाले सम्मिलित हो सकते हैं परन्तु वे नहीं जो ईश्वर और परलोक को नहीं मानते। इन्होंने थियोसोकिस्ट नाम का एक अंग्रेजीपत्र निकाला उस के आएम्भ और अन्त में 'नमस्ते' शब्द रहता था। यहाँ तक भी कर्नल और मैडम ने किसी शब्द, कम्भे वा संकेत द्वारा यह प्रकट नहीं किया कि वह वेदानुयायी वा ईश्वर में विश्वास रखने वाले नहीं है, परन्तु कुछ काल पश्चात् त्रार्य्यसमाज और थियोसंक्षिकल सोसाइटी के सम्बन्ध के विषयमें जनता में कहा भ्रम फैलने लगा, अतः उस की निवृत्त्यर्थ महाराज ने २६ जुलाई सन १८८० = श्रावण वटी ५ सं० १९३७ को मेरट से निम्न विज्ञापन 'विशिष्ट विज्ञापन' के नाम से प्रचरित किया।

सब सज्जतों को विदित हो कि श्रार्थ्यसमाज श्रीर थियोसोफिकल मोसाइटी का जैसा संबंध है बैसा प्रकाशित कर देना मुक्त को श्रत्यन्त उचित इस लिये हुआ कि इस विषय में मुक्त से बहुत मनुष्य पृछ्जे लगे श्रीर इस का ठीक श्राशय न जान उलटा निश्चय कर कहने लगे कि श्रार्थ्यसमाज थियोसोफिकल सोसाइटी की शाखा है, इत्यादि भ्रम की निवृत्ति कर देनी श्रावश्यक हुई। जो ऐसी ऐसी बातों के प्रसिद्ध रीति में उत्तर न दिये जायं तो बहुत मनुष्यों को श्रत्यन्त भ्रम बढ़कर विषरीत फल होने का संभव हो जाय। इस लिये सब श्रार्थ्यों श्रीर श्रनार्थों को उस का सत्य २ वृत्तान्त विदित करता हूँ कि जिस से सत्य की दढ़ता श्रीर भ्रमांच्छेद हो के सब को श्रानन्द ही सदा बढ़ता जाय। बाबू हरिश्चन्द्र

चिन्तामणि जो किसी समय बंबई श्रार्थ्यसमाज के प्रधान थे उन से न्यूयार्क नगर श्रमेरिका की थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रधान कर्नल एच० एस० श्राह्काट साहब बहादुर श्रोर मैडम एच० पी० ब्लैबेट्स्की श्रादि से कुछ दिन श्रागे पत्र द्वारा एक दूसरी सभा के नियम श्रादि जान के सं० १९३५ के चैत्र में मेरे पास भी पत्र न्यूयार्क से श्राया था किहम को भी श्रार्थ्यान्वर्तीय प्राचीन वेदोक्त धर्मापदेश विद्या दान की जिए। मैंने उस के उत्तर में श्रत्यन्त प्रस्त्रता से लिखा कि मुक्त से जितना उपदेश बन सकेगा यथावन कहूँगा। इस के पश्चान उन्हों ने एक डिप्तोमा मेरे पास भेजा कि जो थियोसोफिकल सोसाइटी श्रार्थ्यावर्तीय श्रार्थ्य समाज की शाखा करने के विचार के निमित्त था। जब वह डिप्तोमा फिर यहाँ से वहाँ गया तो सभा करके सभासदों को सुनाया तब बहुत से सभासदों ने इस बात से प्रसन्न हो कर उस को स्वीकार करेंगे।

जब वहाँ ऐसा विरुद्ध पत्त हुत्र्या तब फिर मेरे पास वहाँ से पत्र त्र्याया कि ऋब हम क्या करें । इस पर मेंने पत्र लिखा कि यहाँ आर्यावर्त्त में अब तक भी बहुत मनुष्य आर्य समाज के नियमों को स्वीकार नहीं करते, थोड़े से करते हैं तो वहाँ वैसी वात के होने में क्या आश्चर्य है ? इसलिये जो मनुष्य आर्य्यसमाज के नियमों को अपनी प्रसन्नता से मानें वह वेदमतानुयायी त्रीर जो न मानें वह केवल सोसाइटी के सभासद रहें, उनका ऋलग होना श्रच्छा नहीं, इत्यादि विषय लिख के मैंने बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के पोस पत्र भेजा श्रीर उनको लिखा कि इस पत्र की श्रंप्रेजी करा शीघ वहाँ भेज दीजिये। परन्तु उन्होंने वह पत्र न्यूयार्क में न भेजा। जब समय पर पत्र का उत्तर वहाँ न पहुँचा तब जैसा उत्तर मैंन दिया था वैसा ही वहाँ दिया गया कि जो वेदों को पित्रत्र सनातन ईश्वरोक्त मानें वह वेद की शाखा में गिने जायं ऋौर आर्य्यसमाज की शाखा रहें परन्तु वह सोसाइटी की भी शाखा रहें क्यों कि वह सासाइटी के एक अङ्गवत् हैं। अर्थात् न आर्थसमाज थियोसोकिकल सोसाइटी की शाखा और न थियोसोक्षिकल सोसाइटी आर्घ्यसमाज की शाखा है, ऐसा सब सज्जनों को जानना उचित है। इससे विपरीत समम्तना किसी को योग्य नहीं। देखिये, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस समय बम्बई में आर्थ्यसमाज का स्थापन हुआ उसी समय न्यूयार्क में थियोसोक्षिकल सोसाइटी का ऋारम्भ हुऋा। जैसे ऋार्य्यसमाज के नियम लिखके मान गये वैसा ही नियम थियोसोकिकल सोसाइटी के निश्चित हुए। ऋौर जैसा उत्तर मैंन तीसरे पत्र में बाहर लिख के वेद की शाखा और सोसाइटी के लिये भेजा था उसके पहुँचने के पूर्व ही न्यूयार्क में वैसा ही कार्य्य किया गया। क्या यह सब कार्य्य ईश्वरीय नियम के श्रनुसार नहीं हैं ? क्या ऐसे कार्य श्रन्पज्ञ जीव के सामर्थ्य से बाहर नहीं हैं कि जैसे कार्य्य पृथ्वी के ऊपर जिस समय में हों वैसे ही भूमि के तले अर्थान् अमेरिका में उसी समय हो जायं ? यह बड़ी ऋद्भुत बातें जिसकी सत्ता से हुई हैं, ऋर्थात् ५ सहस्र वर्षों के पश्चान् आर्थ्यावर्त्तीय धार्मिमक मॅनुष्यों और पातालस्थ अर्थात् अमेरिका निवासी मनुष्यों का वेदोक्त सनातन सुपरीचित धर्म्म ब्यवहारों में बान्धवीय प्रेम प्रकट किया है, उस सर्वशक्तिमान पर-मात्मा को कोटि २ धन्यवाद देता हूँ कि है सर्वशक्तिमन्, सर्वव्यापक, दयालो, न्यायकारिन, परमात्मन ! जैसा आपने कृपा से वह कृत्य किया है वैसे भूगोलस्य सब धम्मोत्मा व विद्वान

### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

मनुष्यों को उसी वेदोक्त सन्मार्ग में स्थिर शीघ्र कीजिये कि जिससे परस्पर विरोध छूट कर मित्रता हो के सब मनुष्य एक दूसरे की हानि करने से पृथक हो के अन्यों का सदा उपकार किया करें। वैसा ही है मनुष्यों! आप लोग भी उसी परब्रह्म की प्रार्थना पूर्वक पुरुपार्थ करें कि जिससे हम सब लोग एक दूसरे को दुःखों से छुड़ाते और आनन्द से युक्त रहें।

त्रांदेम मिति श्रावण वदि ५ सोमवार संवत् १९३७ हस्तान्तर स्वामी द्यानन्द सरस्वती।

१० सितम्बर सन् १८८० को कर्नल और मैडम महाराज से भेंट करने मेरठ श्राये जहाँ महाराज पहिले से विराजमान थे । उन्होंने योगविषय में महाराज से प्रश्नोत्तर किये । प्रसङ्ग ऐसा था ही जिसमें ईश्वर का विषय त्र्याना त्र्यावश्यक था। जब इन्होंने ईश्वर के त्र्यस्तित्व में कुछ सन्देह प्रकट किया तो महाराज एक दम विस्मित हो उठे। जिन्हें वह अब तक ईश्वर का विश्वासी समभत रहे थे और जो म्वयं भी अपने की आस्तिक प्रकट करते रहे थे उन्हें नास्तिकता के गर्त्त में पतित देखकर विस्मय होना ही था, जब एक बार सन्देह जागृत हो गया फिर तो श्रम्य बहुत सी वाते नये रूप में स्मृतिपथ पर त्यारूड़ हो गईं और उनके कितने ही कार्य्य सन्दिग्ध दृष्टि पड्ने लगे। जिनके समागम को उन्होंन उपर्युद्धृत विशिष्ट विज्ञापन में ईश्वरप्रेरित लिखा था वह त्रासुरीभाव-परिचालित दिखाई देने लगा। महाराज ने जैसे ही कि उन्हें अमेरिका वालों की नास्तिक मनोवृत्ति का पता लगा उनसे स्पष्ट रूप में पूछा कि ईश्वर के विषय में आपके क्या विचार हैं। इस प्रश्न का करना था कि वह एक दम धबरा उठे कि स्त्रव सारी पाल खुल जायगी। स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने में स्त्रानाकानी करने लगे। महाराज ने उन्हें तीन दिन तक समभाया, युक्तियों पर युक्तियाँ दीं, जिनका कोई उत्तर उनसे न वन पड़ा । महाराज ने उनसे बहुतेरा कहा कि ईश्वर विषय पर शास्त्रार्थ कर लो, परन्तु वह उद्यत न हुए और एसे घवराय कि मेरठ में ठहरना तक दूसर हो गया और १२ सितम्बर को अमृतसँर चल गय।

इस प्रकार सन्देह की मात्रा कर्नल और मैडम के व्यवहार से दिनों दिन बढ़ती ही गई। और उसका बढ़ना स्वाभाविक ही था। महाराज के हृदय में कोई छल-छिद्र न था परन्तु दूसरी खोर कपटजाल और कूट नीति के खितिरक्त खन्य कुछ न था। वास्तव में वात यह थी कि कर्नल और मैडम केवल खपनी स्वार्थसिद्धि के लिये महाराज को एक उपकरण बनाना चाहते थे। उनका खिनप्राय उनके द्वारा विदेश में खपने विचारों के प्रचार के निमित्त एक वेदि प्राप्त करना और भारतवासियों से परिचित होना था जो उनके भारत खागमन के थोड़े दिन पीछे ही प्रकट हो गया था। उनकी चाल में खाकर खनक खार्यों न उन की सेवा-शुश्रुषा करने में कोई ब्रिट न की और इस प्रकार उनके लिये कार्य्यचेत्र का द्वार खुल गया। वह उपर से तो महाराज के प्रति श्रद्धा भित्त होने सेरठ में उन्होंने इश्वर- वादी होने से ही नकार कर दिया और शास्त्रार्थ से भाग निकल। उसके प्रधान उनकी खनेक लीलाएं इसी प्रकार की हुई जो कोई सद्भावयुक्त मनुष्य कदापि नहीं कर सकता, इतना ही नहीं, मैडम ने शिमले से एक खरयन खसभ्यतापूर्ण पत्र महाराज को लिखा जिन्हें वह

एक बार नहीं, अनेक बार स्पष्ट शब्दों में अपना सर्वोच धर्म्मगुरु मान चुकी थीं। यह उनके लिये सर्वथा अनुचित था।

यह सब बातें देखकर महाराज ने चाहा कि इन लोगों से सारी बातें स्पष्ट रूप से हो जानी चाहियें। इसी उद्देश्य से वह बम्बई गये। वहाँ कर्नल श्रीर मैडम पहले से ही ठहरे हुए थे। स्टेशन पर कर्नल और आर्य्यसमाज के अनेक प्रतिष्ठित सभासद उनके स्वागत के लिये उपस्थित थे। सब ने महाराज से प्रेमपूर्वक नमस्ते कहा और कर्नल उन्हें वालकेश्वर गोशाला को लिवा ले गये जहाँ वह स्वयं ठहरे हुए थे और वहीं ठहराया । महा-राज ने कई बार यन किया कि उनसे सब बातों पर खुल शब्दों में विचार हो जाय, परन्तु कर्नल इसे किसी न किसी प्रकार टालते रहे यहाँ तक कि महाराज की बस्वई आये हए दो मास से अधिक हो गये। जनवरी से मार्च का महीना आ गया परन्तु कर्नल से ईश्वर विषय पर बात चीत करने का अवसर न आया। अब महाराज के लिये अधिक प्रतीचा करनी श्रमहा हो गई श्रौर उन्होंने सेठ पन्नाचन्द श्रानन्दजी श्रौर राव बहादुर गोपाल राव हरि-देशमुख को कर्नल के पास भेजकर कहलाया कि या तो आप हम से विचार कर लें नहीं तो हम प्रकाश्य सभा में भाषण देकर सारी लीला को प्रकट कर देंगे। इस पर कर्नल ने १७ मार्च सन १८८२ को विचार करने को कहा परन्तु उन्होंने एसा न किया। तब २१ मार्च को कर्नल और मैडम के नाम एक चिट्टी बा॰ जनकथारीलाल दानापुर निवासी से जो उनके दर्शनों और आर्थ्यसमाज वम्बई के उस्तव में सम्मिलित होने के लिये आये थे इस आशय की लिखाई कि मेरठ में आप ने एक व्याख्यान दिया था जिससे ज्ञात हुआ कि आप लोगों को ईश्वर के अस्तित्व में सन्देह है और आप लोगों ने जो चिट्ठी पहले अमेरिका से लिखी थी उसमें अपने धर्म का नाम थियोसोफिस्ट लिखा था। हम ने थियोसोफिस्ट शब्द के अर्थ अंग्रेजी जानने वालों से पृद्धे तो उन्होंने कोप को देखकर 'थियोसोफी' शब्द के अर्थ इश्वर की बुद्धिमत्ता बतलाये थे। इससे हमने आप को आस्तिक समका था और इस कारण श्राप से मित्रता करने में मुक्ते कोई रुकावट नहीं रही थी। अब श्राप के व्याख्यान इसके विपरीत देखते हैं। आप से और हम से मित्रता हो चुकी है अतः कल के दिन अथवा जितना शीब हो सके आप मेरे पास चले आओ वा मुक्ते अपने पास बुलालो वा कोई अन्य स्थान नियत करो कि जहाँ हम दोनों मिलकर इस विषय में शास्त्रार्थ करें । यदि आप से हो सके तो हमारे मन से ईश्वर का विचार उठा दो और अपने जैसा बना लो, अन्यथा हम से हो सकेगा तो हम आप को ईश्वर का प्रमाण देंगे और आप को अपने जैसा बनावेंगे।

यह पत्र महाराज ने बम्बई के एक रईस को दिया और कहा कि इसे कर्नल और मैडम को दे आओ और इसका उत्तर ले आओ। उनसे महाराज ने यह भी कहा कि उन से हमारी ओर से कहना कि हमें बम्बई में आये कितने ही दिन हो गये। हम जिस दिन बम्बई उतरे थे तो स्टेशन पर हम से मिलने आप दोनों गये थे और उसी समय हमने आप से कहा था कि ईश्वर विषय में हमारा और आप का समान विचार हो जाना अत्यन्त आवश्यक है तो आपने कहा था कि इसमें शीवता क्या पड़ी है, एक न एक दिन हो रहेगा। हमने उत्तर दे दिया था कि यह सब से आवश्यक बात है, इसमें विलंब करना उचित नहीं है परन्तु आप लोगों ने अब तक उसका कोई प्रवन्ध नहीं किया। हमें इस बात की बड़ी

### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

इच्छा है, यदि त्र्याप इससे नकार करेंगे तो हम में त्र्यौर त्र्याप में मिन्नता रहनी कठिन हो जायगी क्योंकि हम नास्तिकों के खएडन करने में त्र्यालस्य करना पाप समफते हैं।

पत्रवाहक गये तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्नल दिसूर चले गये हैं। उन्होंने मैडम को पत्र दिया और महाराज का सन्देश पहुँचाया परन्तु मैडम न पत्र का लिखित उत्तर न देकर कहला भेजा कि हमें आप से इस विषय में शास्त्रार्थ करने का अवकाश नहीं है।

२२ मार्च को महाराज ने दूसरा पत्र मैडम के पास भेजा कि कर्नल ने हमें वचन दिया था कि हम शीघ्र ही इस विषय में शास्त्रार्थ करेंगे, परन्तु वह उसे पूरा किये विना हो अन्यत्र चले गये। सो यदि तीन चार दिवस के भीतर आप अकेली अथवा कर्नल सहित इस बखंड़ को न निवटा लोगी तो मैं २८ मार्च सन १८८२ भंगलवार को फामजी कावसजी हॉल में आप के विरुद्ध वक्ता हुँगा।

जब मेडम ने इस पत्र का कोई उत्तर न दिया तो एक विज्ञापन छपाकर बाँटा गया कि स्वामी द्यानन्द सरस्वती उपर्श्वक तारीख को फ्रामजी काऊसजी हाँल में सन्ध्या के ६ बजे आर्र्यसमाज और थियोसोक्षिकल सोसाइटी के भूत और वर्त्तमान सम्बन्ध पर वक्ता देंगे । इसके अनुसार महाराज ने व्याख्यान दिया और उसमें कर्नल और मैहम के पत्र पड़कर सुनाय और उनसे सिद्ध किया कि इन लोगों के ब्यवहार में कैसा परस्पर विरोध रहा है। उन्होंने कहा था कि इस स्वामी द्यानन्द सरस्वर्ता की आज्ञानुसार चलेंगे, परन्तु उन्होंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध किया। हम ने कहा था कि आप थियोसीकिस्ट पत्र में भूत, प्रेत. पिशाच आदि की कथाएं और उनके विद्यमान होने के विषय में लेख न छापें क्योंकि एसी योनियों का कोई अस्तित्व नहीं है, परन्तु वह न माने । हम न एक पत्र कर्नल से कुक साहब को लिखाया था जिस में हम ने यह लिखने को कहा था कि कौन सा धर्मी ईश्वर प्रणीत है, परन्तु ईश्वरप्रणीत का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द न लिख कर उस के स्थान में 'Most divine' शब्द लिखा। जब हमने उस पत्र को एक अन्य मनुष्य से पढ़वाया तब हमें यह बात ज्ञात हुई। जब हम सं कर्नल फिर मिले तो हमने उक्त शब्द कटवाकर अपने आशय के अनुसार शब्द लिखाय। कर्नल ने पत्र में से उक्त शब्द काट तो दिया, परन्तु अपने थियोसोफिस्ट पत्र में वह Most divine शब्द ही छापा। पहले उन्होंने अपने को ईश्वर ऋौर वेदों का विश्वासी प्रकट किया था परन्तु अब उन में अविश्वास प्रकट करने लगे। पहले कहा था कि सभासदों से कोई फीम नहीं ली जायगी, परन्तु पीछे १०। फीस लगा दी । यह जिस धर्मी के मानने वालों में व्याख्यान देते हैं उसी धर्म्म की प्रशंसा करने लग जाते हैं।

महाराज ने इन की यांगविद्या की भी पाल खाली और कहा कि कर्नल और मैडम प्राचीन योगविद्या के विषय में कुछ भी नहीं जानते। मैडम कहती थीं कि मैं योगशास्त्र के अनुसार योगाभ्यास करती हूँ परन्तु जब उन से पातश्वल योगशास्त्र के विषय में प्रश्न किये गये तो वह सर्वथा अनिभन्न पाई गई। जो योगी होता है वह भीतर और बाहर से एक सा होता है परन्तु यह लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। योगी कभी नास्तिक नहीं होता परन्तु यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। यह संभव है कि यह मस्मिर्फ्स और पश्चिमीय विज्ञान के विषय में कुछ जानते हों। जो कुछ चमत्कार यह दिखाते हैं वह किसी गुप्त कला आदि का कौशल मात्र है परन्तु इन का यह कहना कि हम यह चम

त्कार विना कला आदि के सहारे केवल प्राकृतिक शक्तियों और अपनी इच्छा शक्ति से दिखाते हैं सर्वथा भूठ बोलना है।

इस प्रकार थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रवर्त्तकों की पोल खोल कर महाराज ने

श्रार्घ्यसमाज का सम्बन्ध थियोसोफिकल सोसाइटी से सदा के लिये तोड़ दिया।

व्याख्यान के पश्चात् महाराज ने निम्न लिखित विज्ञापन त्रार्थ्यसमाज श्रौर थियोसो-फिकल सोसाइटी के सम्बन्ध-विच्छेद की सूचनार्थ सब श्रार्थ्यसमाजों में भिजवा दिया।

थियोसोफिस्टों की गोलमाल पोलपाल

श्री स्वामीजी ने श्रीर आर्य्यसमाज के लोगों ने इन के पूर्व पत्रों से यह श्रनुमान किया था कि इन से आर्य्यावर्त्त देश का कुछ उपकार होगा परन्तु वह श्रनुमान व्यर्थ हो गया, क्योंकि (१) जो जो इन्होंने प्रथम अपनी चिट्ठियों में प्रसिद्ध लिखा था कि हमारी थियोसोक्षिकल सोसाइटी आर्य्यसमाज की शाखा हुई उससे यह लोग बदल गय।

(२) इन्होंने कहा था कि वेदोक्त सनातन धर्म्म के प्रहण और संस्कृत विद्या पढ़ने को विद्यार्थी होने के लिये आते हैं, वह तो न किया किन्तु अब किसी धर्म्म को नहीं मानते और न कुछ किसी धर्म्म की जिज्ञासा की, न आज तक संस्कृत विद्या पढ़ने का आरम्भ

किया और न करने की आशा है।

- (३) इन्होंने कहा था कि जो इस सोसाइटी के सभासदों से फीस आवेगी वह आर्थ्यसमाज के लिये होगी और बहुत सी पुक्त मेंट की जायंगी । वह तो छुछ भी न किया परन्तु जो हरिश्चन्द्र चिन्तामिए के पास ७०० हपये में जे थे वह भी निगल के वैठ रहे। पुक्तकों का दान करना तो दूर रहा किन्तु जिन बाबू छेदीलाल और बाबू शिवनारायण आर्थ्यसमाज मेरठ के सभासदों ने उनके सत्कार में स्थान, यान, सवारी और खान पान आदि में सेंकड़ों रूपये व्यय किये इतने पर भी मैडम एच० पी० ब्लैबैट्स्की और एच० एस० कर्नल आत्काट साहब ने जो एक पुक्तक उन को दिया था उस के २० फट ले लिए और लिजत भी न हुए। इसके सिवाय सहारनपुर, अमृतसर, और लाहौर आदि के आर्थ्यसमाजों ने बहुत सा सत्कार किया वह भी इन्होंने नहीं समभा और स्वामीजी ने भी जहाँ तक बना इनका उपकार किया। उस को न मान कर व्यर्थ लिखते हैं कि हम ने स्वामीजी का बहुत साहाय्य किया परन्तु स्वामीजी कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया। और जो किया हो तो प्रसिद्ध क्यों नहीं करते हैं, सो कुछ भी प्रकट नहीं करते किर कीन मान सकता है ?
- (४) प्रथम इन्होंने अपने पत्रों में और यहां आपके खामीजी और सब के सामने ईश्वर को स्वीकार किया। फिर उसके विरुद्ध मेरठ में खामीजी और अनेक भद्र पुरुषों के सामने दोनों ने कहा कि हम दोनों ईश्वर को नहीं मानते। क्या यह पूर्वापर विरोध नहीं है ? तब स्वामीजी ने कहा कि तुम ईश्वर के मानने का खरडन करों और हम मरडन करें, जो सच हो उसको मान लीजिए, तब इन्होंने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया।
- (५) व जब श्रार्थ्यावर्त देश में श्राने लगे तब एक समाचार 'इण्डियन स्पेक्टेटर' में पत्र तारीख़ २४ जुलाई सन् १८७८ में छपवाया था कि ह न हम बुद्धिस्ट हैं न हम

<sup>🛞</sup> उनके स्वयं शब्द यह थे "हम स्वामी द्यानन्द सरस्वती को सर्वीच धर्मगुरु मानते हैं।

किश्चियन और न हम ब्राह्मण अर्थान् पुराणमन के मानने वाल हैं, किन्तु हम आर्थ्यसमाजा हैं। अब इससे विरुद्ध स्पष्ट छपवाया कि हम बहुत वर्षों से बुद्धिस्ट थे, और अब भी हैं। क्या यह कपट और छल की वात नहीं है और जनवरी सन् १८८० की चिठ्ठी से सिद्ध होता है कि वह ईश्वर को मानने थे और आठ महीने के पश्चान् उसी सन् के अक्तृबर ॐ के महीने में मेरठ में कहा कि हम दोनों ईश्वर को नहीं मानते। यह उनका छल नहीं तोक्या है ?

- (६) यहां आके आर्यसमाज की शाखा थियोसोफिकल सोसाइटी प्रथम स्वीकार करके पश्चान कहा कि मुख्य सोसाइटी न आर्थ्यसमाज की शाखा और न आर्थ्यसमाज मुख्य सांसाइटी की शाखा है किन्तु जो एक दूसरे वेद की शाखा दोनों की साफे की है। इस से विरुद्ध अब छाप के प्रकट किया कि हमारी सोसाइटी कभी आर्घ्यसमाज की शाखा नहीं हुई थी और हम आय्यंसमाज से बाहर हैं। क्या यह भी इनकी विपरीत लीला नहीं है कि जब इन्होंने बस्बई में सोसाइटी बनाई थी उस में म्बामीजी के कहने सुनने श्रौर लिखे विना उनका नाम अपने मन से सभासदों में लिख लिया था। जब यह प्रथम मेरठ में मूल जी के साथ मिले थे तब स्वामीजी ने कहा था कि विना हमारे कहे सुने तुमने सोसाइटी में नाम क्यों लिखा, जहाँ लिखा हो काट दें। तब कर्नल आन्काट साहब ने कहा कि हम इस के आगे ऐसा कभी नहीं करेंगे, जहाँ लिखा है वहाँ से निकाल भी देंगे । फिर भी जब काशी में मिले नव तक इन्हों ने सोसाइटी से खामीजी का नाम नहीं निकाला। तब स्वामीजी ने कड़ा पत्र लिखा कि जहाँ हमारा नाम लिखा हो वहाँ से शीव निकाल दो तव उन्होंने तार भेजा कि ऋब हम क्या लिखें. तब स्वामीजी ने तार में उत्तर दिया कि जब हमने प्रथम वैदिक धम्मोपिदेशक लिखा था वैसा लिखो । न में तुम्हारा वा ऋन्य किसी सभा का सभा सद हूं किन्तु एक वेदमार्ग को छोड़ के किसी का संगी मैं नहीं हूं। इस पर भी जब वह शिमले में थे तब द्लैबेट्स्की ने ऐसी असभ्यता की चिट्टी लिखी कि जिस को कोई सभ्य म्बीकार न करें। क्या यह इन को योग्य था कि खामीजी ने कभी इन को न लिखा था और न कहा था। उस पर भी इन्होंने स्वयं स्वामीजी का नाम लिख लिया था। क्या यह लजा की बान नहीं है ?
- (७) जो इन्होंने मेरठ में प्रतिज्ञा की थी कि आज पीछे आर्घ्यसमाज के सभासदों को अपनी सोसाइटी के साथ होने को कभी नहीं कहेंगे। इसीके दो दिन पीछे जब बाबू छेदीलालजी अम्बाल तक इनके साथ गये नब मार्ग में बहुत समभात गये कि आप हमारी सोसाइटी के साथ हुजिये और पत्र शिमले से बाबूजी के पास भेजा कि आप सोसाइटी के सभासद हुजिये।
- (८) एसी २ छल कपट की वातें देख कर स्वामीजी ने आर्थ्यसमाज मेरठ के वाणिकात्सव पर व्याख्यान दिया था कि इन की सीसाइटी में किसी वेदानुयायी को सभासद होने की कुछ आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसे नियम आर्थ्यसमाज के हैं वैसे इन की सोसाइटी के नहीं। इस पर शिमले से मेडम क्लैबैटरकी की ने असम्यता और भूठ की भरी हुई

प्रचलित अर्थों में हम न बौद्ध हैं और न बाह्मण धर्म्म के हैं जैसा साधारणतया उसके अर्थ लिये जाते हैं और ईसाई तो निश्चयपूर्वक हैं ही नहीं।"

ा अक्नूबर के स्थान में सितस्थर होना चाहिये क्योंकि कर्नल और मेडम तभी महाराज से मेरठ में मिले थे।

चिट्ठी लिखी और स्वामीजी ने भी उसका यथायोग्य उत्तर दिया। उस के पश्चात् स्वामीजी ने विचारा था कि जब हम बम्बई जावेंगे तब हम इन से सब बातों को स्पष्ट करलेंगे। ऐसा ही आर्य्यसमाज बम्बई चाहती थी। जब स्वामीजी बम्बई में पहुंचे तब बहुत सभासद और कर्नल साहब भी स्टेशन पर आये थे। जब स्वामीजी स्थान पर आ पहुँचे पश्चात् इन से स्वामीजी की बहुत सी बातों हुई और स्वामीजी ने यह भी विदित कर दिया कि आप से और भी बहुत बिपयों में बात करनी है तब उक्त साहब ने स्पष्ट उत्तर न दिया। जब कुक साहब के विपय में बात चीत करने के लिये स्वामीजी के पास आये तब भी कहा कि आप का और हमारा विचार हां जाना चाहिये था, तब कर्नल साहब ने कहा कि हाँ करेंगे। इस पर भी स्वामीजी ने पानाचन्द आनन्दजी और राव बहादुर गोपालराब हरिदेशमुख द्वारा कहलाया कि आप लोग मुक्त से बात चीत करने को आवें नहीं तो हम का प्रसिद्ध भाषण देना होगा। तब पानाचन्द आनन्दजी ने इन्हों से पूछ के स्वामीजी से कहा कि १७ मार्च सन् १८८२ को कर्नल साहब बात चीत करने को आवेंगे, फिर भी न आये और बंबई से दिसूर पहुँच कर पत्र लिखा कि में नहीं आसका, परन्तु मैडम ब्लैवैट्स्की आप से बात चीत कर लेंगी। वह भी नहीं आई।

तब स्वामीजी का भाषण आर्य्यसमाज और थियोसंफ्रिकल सोसाइटी के पूर्वापर विरोध अर्थात इनकी थियोसंफ्रिकल सोसाइटी का पूर्व क्या सम्बन्ध था, अब क्या है इस विषय पर व्याख्यान कराने के अर्थ आर्य्यसमाज बम्बई ने एक दिन पूर्व नोटिस छपवा कर प्रसिद्ध कर दिया। तो भी मैडम व्लैबेट्स्की ने स्वामीजी के पास आके बात चीत न की।

तब खामीजी ने भाषण दिया।

इस पर अपने थियोसोफिस्ट पत्र में लिखते हैं कि हम से विना कहं सुने स्वामीजी ने व्याख्यान दिया। क्या यह बात इनकी मूठ नहीं थी ? उसमें इनकी चिट्ठियाँ पढ़ पढ़कर सुनाई कि जिसमें इनके पूर्वापर विकछ व्यवहार का प्रकाश किया और यह कहा कि यह लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ऐसा कहते हैं कि हम आर्थ्यावर्त्त देश की उन्नति करने के लिये आये हैं परन्तु उन्नति के बदल इनके काम अवनितकारक विदित होते हैं। देखो स्वामीजी ने अनेक बार इस बात के करने से रोका कि तुम थियोसोफिस्ट समाचार (पत्र) में भूत, प्रेत, पिशाचादि का होना न लिखिय, यह विद्या के विकछ असम्भव है और जो बातें विद्या से विकछ हैं उनको मत लिखो क्योंकि यह समाचार (पत्र) इस देश और योग मो जाता है, सब लोग जान जायों कि आर्थ्यावर्त्त देश में ऐसी ही व्यर्थ बातों के मानने बाले हैं। इस बात को अब तक नहीं माना। और पूर्व पत्रों में लिखा था कि जो आप उपदेश करेंगे मो हम मानेंगे। क्या इस बात को भी कोई सच कह सकता है ?

(९) जो पत्र कुक साह्य को लिखा था वह कर्नल आल्काट साह्ब ने अपने हाथ से लिखा था और खामीजी ने लिखवाया (था) उसमें most divine अर्थात् कौन सा धम्में ईश्वरीय गुरायुक्त है यह खामीजी के अभिश्राय से विरुद्ध लिखा था। जब इनके गय पश्चात् खामीजो ने उस पत्र की नक्षल बंचवाई तो अशुद्ध विदित हुआ। फिर इस पर खामीजी के पास कर्नल आल्काट साह्य आये और तब वह शब्द कटवा दिया अर्थात् उस के खान में ऐसा लिखवाया था कि जब आप और मुमसे संवाद होगा तब विदित हां

### महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

जायगा कि कौन धर्मा ईश्वरप्रणीत है और कौनसा नहीं। इतने पर भी इन्होंने बैसा ही अशुद्ध छपवाया। क्या एसी बात इनको कर्त्तव्य थी ? देखो यह इनकी सोसाइटी के नियमों में थियोसोफिस्ट अर्थान् ईश्वर को मानने वाल, इस सोसाइटी में कीस नहीं ली जाती, इस धर्म से कोई धर्म उत्तम न कहना, न जानना और सदा किश्चिमन धर्म के विरुद्ध रहना चाहिये। जो अजनमा किसी का बनाया नहीं, जिसने यह सब बनाया है, उस ईश्वर को न मानना। दस दस रूपये कीस लेना और जिस धर्म का व्याख्यान देते हैं उसीको सब में उत्तम कहने लग जाते हैं। क्या यह खशामदी और भाटों की लीला से कम है।

अब विशेष लिखना बद्धिमानों के सामने आवश्यक नहीं। इतने नमने से ही सब कोई समभ लेंगे। परन्तु इस पत्र के लिखने का यही प्रयोजन है कि इन की सोसाइटी श्रीर इनके साथ सम्बन्ध रखने सं आर्ट्यावर्त्त देश के और आर्ट्यसमाजी की सिवाय हानि के कुछ भी लाभ नहीं, क्योंकि इन लोगों का अन्तरीय अभिप्राय क्या है इस की वे ही जानते होंगे। जो इन का अन्तर ही निष्कपटी होता तो एसा प्रवीपर-विरुद्ध व्यवहार क्यों करते। जब यह भयदूर नास्तिक, वाचाल और खार्थी मनुष्य हैं तो आर्थावर्त देश और आर्थ-ममाजस्य त्रादि त्राय्यों को उचित है कि इन से सम्बन्ध त्रौर देशान्नित की त्राशा न रक्वें। देखों और भी थोड़ा सा इन के प्रपश्च का नमुना। प्रथम खामीजी का नाम लेते थे। जब स्वामीजी इन के जाल में न फँसे तो अब कोटहमीलाल का नाम लेते हैं कि जिस को न किसी ने दंखा और न पूर्व सना था। जो कभी उस के नाम सं स्वार्थ सिद्ध नहोगा तो गौत्र कोट हमीसिंह नाम शायर लेंगे । अब कहते हैं कि वह हमारे पास आता और बातें (करता) श्रीर चमत्कार दिखलाता है, देखो यह उन का फोटोग्राफ है, चिद्रियाँ श्रीर पुष्प ऊपर से गिरते हैं, खोई हुई वस्तु निकलती है, इत्यादि सब बातें इन की सची नहीं, क्योंकि दसरे को तो जाने दो परन्तु जब प्रथम कर्नल आल्काट और मैडम ब्लैबैटस्की के साथ बम्बई में आये थे तब कुछ बस्नादि की चारी हुई थी। उस के लिये बहुत सा यब पुलिस आदि से कराया था। उन को क्यों नहीं मेंगवा लिया था, जब अपने पदार्थ न मेंगवा सके तो शिमले की बात को सची कौन विद्वान मानेगा। जब म्बामीजी श्रीर मैडम से मेरठ में योगविषय में बात हुई थी तब कहा था कि योगशास्त्र और माँख्य की रीति से मैं योग करती हूँ। तब स्वामीजी ने इन से उस शास्त्रोक्त योग की रीति पूछी, तब कुछ भी उत्तर न दे सकीं। अर्थात् जैसे कि मैस्मरिज्म जैसे वाजीगर तमाशा करने हैं उसी प्रकार की इन की भी वातें हैं। जो योग को थोड़ा भी करते हैं वह भीतर और बाहर से सरलता भरा हुआ एक व्यवहार करते हैं। भूठ कपट से पृथक, सो वैसा त्यवहार इन का नहीं है। जो योगविद्या की कुछ भी जानते तो ईश्वर को न मानकर भयद्भर नास्तिक क्यों बन जाते। इनके योगविद्या के न जानने में ईश्वर का न मानना ही प्रमाण है। इस लिये यही निश्चय है कि उनकी सोसाइटी ऋौर इन की पूर्वापर विरुद्ध बातें विश्वास के योग्य नहीं हैं। इसलिये इन से पृथक रहना ऋत्युत्तम है। निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लच्भीः नमाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्॥ त्र्रद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥ इस प्रकार आर्य्यममाज और थियांसोफिकल सोमाइटी का मम्बन्ध विच्छेद हो गया

श्रीर इस नाटक पर सदा के लिये पटचेप हो गया। यह दोनों संस्थाओं के लिए ही श्रच्छा हुआ। थियोसोफिकल सोसाइटी से देश को जो लाभ पहुँचता था वह गत ५० वर्ष में सब ने देख लिया। उसने भ्रान्त विश्वासों के फैलाने के श्रितिएक कोई ऐसा कार्य्य नहीं किया जिस से भारत के धार्मिक इतिहास पर खिर प्रभाव पड़ा हो। न योगविद्या का ही प्रचार किया जिस का उस ने बीड़ा उठाया था, न प्रकृति की गुप्त शक्तियों के उद्घाटन श्रीर प्रसुप्त कलाओं के जागरण के हमें चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं जिन से लोगों के ज्ञान में वृद्धि होकर उनका कुछ उपकार हुआ हो। इस के प्रतिकृत भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी, शिक्किनी श्रादि में अत्यन्त हानिकर विश्वास की मात्रा में श्रवश्य वृद्धि हो गई है, या यह हुआ है कि पुराणों के व्यर्थ और बुद्धि के प्रतिकृत श्रनुष्टानों को विज्ञान द्वारा सत्य सिद्ध करने का यह किया गया है। हाँ श्रीमती एनीवेसएट ने शिज्ञा का प्रशंसनीय कार्य्य श्रवश्य किया है और राजनीति-चेत्र में भी उन्होंने उत्तम प्रयन्न किया है श्रीर इस के लिए वह श्रवश्य ही धन्यकाद की पात्र हैं।

श्रार्थ्यसमाज के लिए भी यह सम्बन्ध-विच्छेद श्रेयस्कर हुआ, नहीं तो नजाने कितने आर्थ्यसमाजी भ्रमजाल में फॅसते श्रीर श्रार्थ्यसमाज भी क्या जाने क्या रूप धारण कर लेता, श्रीर जो वेद श्रीर विद्या का प्रचार श्रीर धर्म-संस्कार का महान कार्थ्य उस के द्वारा संपादित हुआ है वह विना हुआ ही रह जाता, श्रास्तिकता का प्रवल सहायक होने के स्थान में वह नास्तिकता का प्रष्ठपोपक बन जाता।

जो लोग यह कहते नहीं थकते कि खामी दयानन्द सरखती ने श्रपने सिद्धान्त-निर्माण में पालिसी से काम लिया उन के लिये यह सम्बन्धविच्छेद श्रत्यन्त शिचाप्रद है। यदि ऐसा होता तो वह थियोसोकिकल सोसाइटी से सम्बन्ध श्रलग करने से पहले बहुत कुछ संकोच करते और श्रपने सहायकों और मित्रों से ऐसे श्रकुष्ठित भाव से श्रलग न हो जाते।

कर्नल ने महीनों पीछे श्रर्थात् जुलाई सन् १८८२ थियोसोफिस्ट पत्र के परिशिष्ट में महाराज के उन पर लगाए हुए दोषों के निराकरण का कुछ प्रयन्न किया परन्तु वह अत्यन्त निर्वल श्रीर श्रयुक्तिसंगत सिद्ध हुआ।

उन का उत्तर यह था कि हमने कभी नहीं छिपाया कि हम बौद्ध हैं और हमने अपनी रे९ मई सन् १८७८ की चिट्ठी में जो हमने इिएडयन स्पेक्टेटर के सम्पादक को लिखी थी लिख दिया था कि हम बौद्ध हैं। हमने अपनी सोसाइटी को आर्य्यसमाज की शाखा इस लिय बनाया था कि जो सिद्धान्त बौद्ध मत के हैं वही स्वामी द्यानन्द सरस्वती की व्याख्या के अनुसार बेदों में थे। हमने २२ फर्बरी की चिट्ठी में लिख दिया था कि ब्राह्मसमाज Personal God को मानती है और आर्य्यसमाज ऐम ईश्वर में विश्वास करती है जो Personal होने से दूर है। किर आप कहते हैं कि स्वामीजी की २१ अप्रेल सन् १८७६ की चिट्ठी में यह आत्रेप किया था कि या तो स्वामी द्यानन्दजी के ईश्वर विषय में जो विचार हैं वह हम तक ठीक २ नहीं पहुँचे या उन के विश्वास ईश्वर विषय में ऐसे हैं जिन से थियो-सोकिकल सोसाइटी और उसके समासद मतभेद रखते हैं। हमें ज्ञात होता है कि स्वामीजो Personal ईश्वर को मानते हैं। मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मान सकता। आप (हरिश्चन्द्र

### भहर्षि दयानन्तं का जीवन-चरित

चिन्तामिण ) खामीजी से पूछ कर स्पष्ट रूप से बताएं कि आर्थ्यममाज कैसे ईश्वर को मानता है। इसका उत्तर न तो खामीजी ने दिया और न हरिश्चन्द्र ने। हरिश्चन्द्र ने अपने ३० सितंबर सन् १८७८ के पत्र में केवल इतना लिखा कि जब आप बंबई आवेंगे, सारी बातों का निर्णय हो जावेगा जिससे स्पष्ट तथा प्रकट होता है कि बंबई आने से पहले हमारा मत बौद्ध था।

कर्नल का प्रत्युत्तर प्रथम तो म० रतनचन्द बेरी॰ सम्पादक आर्थ्य ने जो उन दिनों लाहोर से प्रकाशित होता था, दिया और फिर पण्डित उमरावसिंह कड़की निवासी ने दिया जो कि एक पैम्फ्लेट के रूप में छापकर प्रचरित किया गया। इस के पश्चाम् थियोसोक्षिस्टों ने कोई उत्तर देने का साहस नहीं किया।

भारतवर्ष में आने के पश्चात् सितम्बर सन् १८८० तक यद्यपि वह इस अन्तर में दा वार खामीजी से मिलकर बातर्चात कर चुके थे उन्होंने यह नहीं कहा कि हमारा ईश्वर में विश्वास नहीं है। एसी दशा में खामीजी इसके अतिरिक्त क्या समभने कि थियोसोफिस्ट लोग वैसे ही ईश्वरविश्वासी हैं जैसे कि वह स्वयं हैं। यदि २९ मई सन् १८७८ को ही कर्नल इएडियन स्पेक्टेटर पत्र में लिख चुके थे किहम बौद्ध हैं तो फिर इस बात को उन्होंने स्वामीजी सं क्यों छिपाया। स्वामीजी को यह ज्ञात भी कैसे होता कि वह उक्त पत्र में अपने की बौद्ध-मतानुयायी प्रकट कर चुके हैं। इसके यही अर्थ हैं कि उन्होंने खामीजी को अपनी स्वार्थिसिद्धि के उद्देश्य से घोखा दिया। स्वामीजी ने कब, कहाँ और किस से कहा कि वेदों में वहीं सिद्धान्त लिखे हैं जो बौद्धमत के हैं ? ऐसा कहना नितान्त मिथ्या है। इसका कोई प्रमाण भी कर्नल नहीं देते जहाँ म्बामीजी ने ऐसा कहा हो। कर्नल ने कभी किसी ऐसी चिट्ठी का उल्लेख तक नहीं किया जिसमें उन्होंने खामीजी से ईश्वर विषय में मतभेद प्रकट किया हो। न ऐसी चिट्टी की लिपि कर्नल ने कभी पेश की। बास्तव में ऐसी चिट्टी कोई कभी थी ही नहीं और न वह कभी स्वामीजी के पास ऋाई । कर्नल का कथन तो इसी बात से मिथ्या ठहरता है कि उसके लिखने की तारीख २४ सितम्बर १८७८ श्रीर उत्तर में हरि-श्रन्द्र चिन्तामिए की चिट्ठी की तारीख ३० सितम्बर १८७८ बताते हैं। ६ दिन के भीतर चिट्टी का अमेरिका से आना और उसके उत्तर का जाना असम्भव था जब तक यह न मान लिया जात्रे कि वह चिट्टी कर्नल ने किसी 'महात्मा' द्वारा भिजनाई ख्रौर उसका उत्तर भी उसी महात्मा द्वारा मँगवाया, और कि वह विद्युत् की दूत गति से आये और गये। एक बात और भी है, यदि कर्नल और मैडम की स्वामीजी के ईश्वर विषयक सिद्धान्तों से एकता न थी श्रीर २४ सितम्बर १८७८ की चिट्टी का उत्तर स्वामीजी की श्रोर से उनके पास नहीं पहुँचा था तो उन्होंने स्वामीजी को अपना धर्म्मगुरु क्यों बनाया और बिना इस बात को ठीक तौर पर जाने कि स्वामीजी के ईश्वर विषय में सिद्धान्त उनके अपने विचारों से मिलते हैं वा नहीं वह अमेरिका से चल क्यों दिये और यदि चल भी दिये थे तो स्वामीजी से प्रथम भेट के समय उनका प्रथम प्रश्नयह होना चाहिये था कि आप का ईश्वर के सम्बन्ध में क्या विचार है। जो कोई भी निष्पत्त होकर इस विषय में विचार करेगा वह इसी परिणाम पर वहँचेगा कि थियोसोफ़ी की इन महान मूर्तियों ने जान बूम कर खामीजी और अर्घ्यसमाज को धोखा दिया। स्वामीजी ने सरलचित्तता से उनका विश्वास कर लिया। बस यही उन का सब से बड़ा अपराध था।

# मुंशी इन्द्रमिश का मुक्तइमा ।

हुत दिनों की बात है कि एक मुसलमान ने उर्दू में एक पुस्तक 'रहे-हनूद' के नाम से हिन्दू धर्म के विरुद्ध लिखी थी। उसके उत्तर में चौबे बद्रीदास ने 'रहे-मुसलमान' नामक पुस्तक लिखी। उसके पश्चान् मौ० उबैदुहा ने जो हिन्दू से मुसलमान हुआ था सन् १२७४ हिजरी में एक पुस्तक 'तोह फतुल-हिन्द' लिखी जिसमें हिन्दुऋों के देवताओं त्रौर महापुरुषों की घोर निन्दा की । उसके उत्तर में उसी वर्ष मुन्शी इन्द्रमणि ने फारसी भाषा में 'तोह-फतुल-इस्लाम' नामक पुस्तक लिखी । इस के उत्तर में एक मुसलमान ने 'खल-श्रवुल-हनूद' नामक पुस्तक सन् १२८१ हिजरी अर्थात् १९२२ विकमी सन् १८६५ ई० में लिखी और मुन्शी इन्द्रमिए ने उसका मुँहतोड़ उत्तर सन् १८६६ ई० अर्थात् सं० १९२३ वि॰ में अपनी पुस्तक 'पादाशे-इस्लाम' में दिया। मुसलमानों की खोर से दो और पुस्तकें 'एजाजे मुहम्मदी' और 'हदयतुल अस्नाम' प्रकाशित हुई जिनका उत्तर मुन्शी इन्द्रमणि ने १८६७ में 'हमलए हिन्द' व 'समसामे हिन्द' और सन् १८६८ में 'सौलते हिन्द' नामी पुस्तकें लिख कर दिया। एक मुसलमान ने एक गन्दा काव्य हिन्दू धर्म के विरुद्ध मस्तवी-असूर्ले-दीने हिन्दू, नाम से लिखा। उसका उत्तर भी मुंशी इन्द्रमणि ने 'मस्नवी ऋसूले दीने ऋहमद' काञ्यमय पुस्तक लिखकर सन् १८६९ में दिया। सन् १८७३ में एक अत्यन्त गंदी पुस्तक एक मुसलमान ने 'तेरो फक़ीर बर गर्दने शरीर' लिखी । अब तक दोनों अोर से एक दूसरे के मत के ऊपर कटाच होते रहे परन्तु उनसे किसी पच में उत्तेजना न हुई। 'हमलए हिन्द,' 'समसाने हिन्द' व 'सोलते हिन्द' के दो संस्करण हो चुके थे। किसी मुसलमान को उत्तेजना न हुई थी। पहल तो मुसलमानों ही की चोर से हुई थी। सब से पहली पुस्तक तो हिन्दू धर्म के विरुद्ध एक मुमलमान ने ही लिखी थी। मुनशी इन्द्रमणि तो मुसलमानों के आक्रमणों का केवल उत्तर देत रहे थे। मुंशीजी की उपर्य्युक्त तीनों पुस्तकों का तीसरा संस्करण मुरादा-बाद में छपा। तब मुसलमानों को 'जामे जमशेद' नामी मुरादाबाद के एक मतान्ध समाचार पत्र ने भड़काया और अपने १६ मई सन् १८८० के अङ्क में यहाँ तक लिखा कि 'यदि मुन्शी इन्द्रमिण का यही हाल रहा तो धकरे की माँ कब तक खैर मनायगी। श्राखिर एक रोज 930

# महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

गला श्रीर छुरी नजर श्रायगी। तश्रज्जुब है कि इस मर्तवा (छापेखाने) का इजरा जिसमें एक खास गिरोह के मजहब की मजस्मत (निन्दा) की किताबें छपती हैं साहब मैजिस्ट्रेट ने क्योंकर मंजूर करमाया है। हम गवर्नमेंट से इस्तिजा (विनीत निवेदन) करते हैं कि इन किताबों को जलवादे श्रीर मर्तवा बन्द करादे।

उक्त समाचार पत्र के उपर्य्युक्त लेख के ऋनुवाद को पढ़ कर पश्चिमीत्तर शन्त के लेक्टिनेंट गवर्नर ने मुरादाबाद के मैजिस्ट्रेट को लिखकर ब्यौरा पृछा और उमें यह भी लिखा कि मुंशी इन्द्रमिए। पर दृष्टि रक्यें ताकि वह किसी उपद्रव के उत्पन्न करने का कारण न यने। मैजिस्ट्रेट ने वह चिट्ठी डिप्टी मैजिस्ट्रेट मौलवी एमादऋली को रिपोर्ट लिखने की दी और उन्होंने रिपोर्ट लिखकर चिट्ठी मैजिस्ट्रेट जिले को वापिस कर दी। इस चिट्ठी का पता मुंशी जी को भी लग गया श्रीर वह मैजिस्ट्रेट से मिले तो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि हम विद्रोह के कोई चिन्ह नहीं देखते, तुम बिद्रोह न करना । इसके पश्चात् मैजिस्ट्रेट रामपुर गये श्रीर वहाँ से लौटते ही उन्होंने और ही मूर्त्ति धारण करली। सम्भव है वहाँ उन्हें विश्वास दिलाया गया हो कि मुसलमान बहुत बिगड़ रहे हैं। उन्होंने २२ जुलाई सन् १८८० को कचहरी में बैठते ही हिन्दुस्थान के दराइ-विधान की २९२ और २९३ धाराखों में मुंशीजी पर वारएट निकाल दिया । जब वह पकड़े हुए आये तो उनकी पुस्तकों में से तीन वार्ते छांटकर उनसे पूछा कि तुमने यह बातें कहा से लिखी हैं। मुंशीजी ने कहा कि मुफे समय मिल तो उत्तर दे सकता हूँ । मैजिस्ट्रेट ने कहा कि हम पश्चीस जुलाई को तुम्हारा बयान सुनेंग और २६ जुलाई को मुकदमा करेंगे श्रौर मुंशीजी का १०००) की जमानत पर छोड़ा जो एक सज्जन ने तुरन्त ही दाखिल करदी । मुंशीजी ने दो बातों का उत्तर तो पुस्तकें प्रस्तुत करके दे दिया तीसरी बात के लिए कहा कि मैंने 'रहे मुसलमान' पुस्तक से नकल की है, यदि समय मिले तो पुस्तक पेशकर सकता हूँ, परन्तु मैजिस्ट्रेट ने समय न दिया और मुंशीर्जा पर ५००) जुर्माना कर दिया श्रीर इंस्पेक्टर पुलिस को भेजकर मुन्शीजी के घर से सब पुस्तकें मँगवा कर नष्ट करादीं। समय न दिये जाने के हुक्स की नक़ल भी मैजिस्ट्रेट ने न दी और इस लिए उस का अपील भी नहीं सका।

महाराज का मुन्शी इन्द्रमिण से प्रथमवार साज्ञात् दिखी दरवार के अवसर पर हुआ था उसके पश्चान् महाराज ने उन्हें चाँदापुर के मेले में शास्त्रार्थ में सहायता देन के लिए वुलाया था और फिर अलीगढ़ में भी उनसे वातचीत हुई थी। जब सन् १८७९ में महाराज मुरादा-वाद गये तो भी उनसे विचार परिवर्त्तन न हुआ। यद्यपि महाराज का कई विषयों में मुन्शीजी से मत्भेद था, परन्तु किसी मौलिक विषय पर न था। जब महाराज मुरादाबाद चलने लगे तो साहू श्यामसुन्दर आदि से कह आये थे कि आर्य्यसमाज का प्रबंध मुन्शीजी के परामर्श से ही करना। उनसे हमारा जिन बातों में मतभेद है हम उसे आपस में समक लेंगे। अतः जितने दिन वह आर्य्यसमाज के सभासद् रहे आर्य्यसमाज के प्रधान रहे और सब कार्य उनके ही परामर्श के अनुसार होता रहा। मुन्शी इन्द्रमिण वैष्णव सम्प्रदाय के थे, परन्तु वह अद्वेतवादी नहीं थे और मूर्त्तिपृजा के घोर विरोधी थे और वेदों में उसका विधान नहीं मानते थे। इन्हीं सब कारणों से उनसे स्वामीजी का सख्य भाव होगया था।

जिन दिनों मुन्शी जी पर अभियोग चला था और उन्हें जिला मैजिस्ट्रेट ने अर्थरण्ड दिया था, स्वामीजी मेरठ थे। मुन्शीजी मुक़द्दमें की अपील करना चाहत थे, परन्तु
उसके व्यय के लिए उनके पास धन न था। वह मेरठ में स्वामीजी के पास आये और कहा
कि मैंने जो पुस्तकें लिखीं वह वैदिक धम्में की रचा के लिए लिखीं। यह मुक़द्दमा भी मक्त
पर इसी लिए चलाया गया। यह वैदिक धम्में की शिचा का प्रश्न है अतः आपको इसमें
मेरी सहायता करनी चाहिए। वात ठीक थी, स्वामीजी ने स्वीकार करली। और आर्यममाजों में अगस्त १८८० को मुन्शीजी के मुकद्दमें की सहायतार्थ धन मेजन की चिट्ठी लिख
दी और मेरठ में एक कमेटी बनादी गई कि जो रुपया इस फ़िएड में आवे चाहे वह स्वामीजी
के वा मुन्शी इन्द्रमिण के पास आवे मेरठ में लाला रामशरणदास के पास जमा किया
जावे और कमेटी की आज्ञा से खर्च किया जावे। यह कमेटी ही रुपये का हिसाब रुखे
और जब तक काम पूरा न हो तब तक धन की आय-व्यय की राशि कमेटी के सदस्यों के
अतिरिक्त अन्य को न बतलाई जावे। यह सब बातें मुन्शोजी ने स्वीकार करली थीं।
इसके पश्चात् साहब जज की अदालत में अपील किया गया।

इस मुक़हमें के विषय में हिन्दू समाचार-पत्रों ने खूब आन्दोलन किया। भारत तथा स्थानिक सरकार को मेमोरियल भेजे गये। भारतीय सरकार ने मैजिस्ट्रेट से मुक्हमें की मिसल मँगाई तो उन्होंने लिख दिया कि अपील अदालत में है। भारत सरकार ने फिर लिखा कि अपील के पश्चान् तुरन्त भेज दो।

महाराज की चिट्टी पर रूपया आना आरम्भ हो गया। २५०) तो खामीजी के पास श्रीर शेष रूपये मुंशीजी श्रीर लाला रामशरणदास के पास श्राय । खामीजी ने वह २५०) भी लालाजी के पास ही भेज दिये। परन्तु जो रूपया मुंशीजी के पास आया वह उन्होंने लाला रामशरणदास के पास न भेजा और न उसका हिसाब ही भेजा। लालाजी ने कई वार खर्य मुंशीजी को हिसाब भेजने को लिखा, परन्तु उन्होंने न भेजा। एक वार साह श्यामसुन्दर से भी हिसाब भेजने को कहलाया, परन्तु फिर भी न भेजा । श्रतः जब मुंशीजी ने लालाजी से ६००) मांगे तो उन्होंने न दिये श्रीर यह भी मुन्शीजी को न बताया कि कितना रूपया उनके पास चन्दे में आया है। जब महाराज देहरादन से लौट रहे थे तब लाला रामशरणदास मेरठ के रेलवे स्टेशन पर उन से मिले और सारा वृत्त कहा। महाराज ने उन से कहा कि ६००) तो भेज दो, कहीं काम न बिगड़ जाय और मैं मुन्शीजी का त्रलीगढ़ पहुँच कर समभा दूँगा । उन्होंने ६०० भेज दिय । महाराज ने अलीगढ़ पहुँचकर मुन्शीजी को तार द्वारा अलीगढ़ आने का कहा परन्तु वह न आये। इस पर मुन्शीजी ने एक विज्ञापन छपवाया कि मुफ्ते रूपया नहीं मिलता है अब तक कुल ६००) मिल हैं। रुपया सीधा मेरे पास भेजा जावे। इस पर उनके पास और रुपया आने लगा। परन्त अपने हिसाब न देने के विषय में कुछ न लिखा, सारा दोप लाला रामशरणदास और स्वामीजी पर रक्खा। महाराज ने श्रागरे पहुँच कर मुन्शीजी को फिर लिखा कि हिसाब लंकर त्राजात्रों तो उसके उत्तर में लाला रामशरणदास के विषय में ऋत्यन्त त्रसभ्य शन्द लिखे श्रौर यह भी लिखा कि पहले उनका हिसाब देखा जावे तब हम श्रपना दिख-

## महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

लावेंगे। महाराज ने लालाजी को लिख कर हिसाब मँगवा लिया। मुन्शी इन्द्रमणि और उन के शिष्य जगन्नाथदास त्रागरा गये तो महाराज ने हिसाव मांगा। उन्होंने कहा पहले लालाजी का हिसाब दिखा हो तब हम दिखायेंगे। महाराज ने दिखा दिया और फिर उन से हिसाब दिखाने को कहा तो उनके शिष्य ने बैग पर हाथ धर कर कहा कि उसे हो हिसाव का कागज मुरादाबाद भूल आये। लालाजी के दिसाब में उन्होंने एक भूल पकड़ी कि गुरुदासपुर आर्थ्यसमाज का २५०) कहीं जमा नहीं है। म्वामीजी ने कहा कि यह रुपया मरे पास आया था और मैंने लालाजी के पाम भेज दिया था, न जाने उन्होंने क्यों जमा नहीं किया, मैं उन्हें लिख कर पूछुंगा। उसी दिन लालाजी को खामीजी ने लिख दिया कि यह मेरे लेखक की भूल है। एक ही दिन आपके भेजे हुए २५०) और आर्थ्यसमाज लाहौर के भेजे हुए १५०) आये थे और सब ४००) आर्य्यसमाज लाहौर के नाम से जमा हो गये। महाराज ने मुन्शीजी से कहा कि स्मृति से ही लिखा दीजिये तो, २०००) का हिसाब नो बतलाया शेप को कह दिया की स्मरण नहीं है, मुरादाबाद जाकर सब हिसाब भेजूंगा! इस पर जब महाराज ने अधिक वलपृर्वक हिसाब मेरठ भेज देने के लिये कहा तो दोनों गरु चेले कहने लगे कि हम से हिसाब लेनेवाला कौन है ? इसके मालिक हम हैं। हमी पर सब मामला चला है, हमारे हा नाम चन्दा आता है हमारा हा है। जगन्नथदास ने यह भी कहा कि यदि कोई आप से बैदिक यन्त्रालय का हिसाव मांगें तो क्या आप देदेंगे। इस पर महाराज ने कहा कि कल लंते आज ही लेली, यहाँ कोई बात गुप्त नहीं है। जब भी आय्य समाज का कोई प्रतिष्ठित सदस्य लेना चाहै उसे कोई रोकटोक नहीं है। फिर महाराज ने मुन्शीजी को अलग लेजा कर समकाया कि एक तो वह वात थी जब आपने कहा था कि यह सब वैदिक धर्म वालों का कार्य है और जाज आप यह कहते हैं कि यह सब आप अकेलों का है। मुन्शीजी ! यदि मैं ऐसा जानता तो एक चएए भर भी आप के पास न ठहरता ऋौर खाप की कुछ भी शक्ति न थी कि खाप अकेल इस प्रकार सहायता पा सकते। मैं तो अब भी यही समभता हूँ कि यह सब वैदिक धर्मवालों की बात है। इस पर मुन्शीजी कुछ शान्त हुए श्रोर कहा कि में युरादाबाद पहुँचते ही हिसाब भेजदूँगा। परन्तु फिर भी संभेजा ।

साहब जज के यहां जो अपील किया गया था उसका निर्हाय २२ सितम्बर सन १८८० की हुआ उन्होंने ५०० की जगह १००) जुर्माना रक्या, हाईकोर्ट से भी जजसाहब का फैसला बहाल रहा। उसके पीछे सरकार ने १००) जुर्माना जो हाईकोर्ट से रह गया था लगा कर दिया। स्वामीजी ने इस मुकडमें में बहुत यन किया। उनके अनुरोध से मिस्टर सिनट सम्पादक 'पायोनियर' इलाहाबाद ने मुन्शीजी के पन्न में प्रवल लेख लिखे। उधर महाराज ने कर्नल आस्काट से भी प्रयन्न करने की कहा और उन्होंने यह बचन दिया कि में इस विषय में होममेम्बर से मिलकर बात-चीत करहँगा। यह इन्हीं प्रयन्नों का परिणाम था कि मुन्शीजी को शेष अर्थद्रस्ड भी लगा होगया। इस सब का बदला मुन्शीजी ने जो दिया वह कृतन्नता की सीमा तक पहुँचना है और इस बान का जीवित उदाहरण है कि लोभ अन्छे २ पुरुषों को भी गिरा देता है।

आर्यसमाज मेरठ ने सब हिसाब 'आर्य्यसमाचार' पत्र मेरठ में छपा दिया। सब आय १५१६) और सब व्यय ९६३॥। हिम्रा जिस में से मुन्शीजी केवल ६००) का ही अपने पास पहुँचना स्वीकार करते हैं। ९००) तो नकद उनके पास पहुँचे, २३) स्वयं उन्होंने व्यय किये और शेप अन्य व्यय हुआ। व्यय के पश्चात् ५५२०)। बचे जिस में से बहुत सा रूपया तो दानदाताओं की इच्छा के अनुसार लौटा दिया गया, कुछ लोगों ने उपदेशक मण्डली को दिया। यदि मुनशी इन्द्रमणि का यह असद्भाव न होता तो यह सब रूपया जमा रहता जो आगे को इसी प्रकार के कार्यों में लगता।

इस के पश्चात् मुन्शीजी श्रीर उनके शिष्य श्रार्थ्यसमाज के कट्टर विरोधी वन गये श्रीर श्रपने जीवन पर्यन्त बने रहें।

आर्थ्यसमाज मुरादाबाद ने गुरु और शिष्य को इस अनार्योचित व्यवहार के कारण महाराज की सम्मत्यनुसार २९ मई सन् १८८२ को आर्थ्यसमाज की सदस्यता से पृथक कर दिया। इस कार्य के लिये सब ने महाराज और आर्थ्यममाज मुरादाबाद की प्रशंसा की, इस प्रकार यह काएड समाप्त हुआ।

#### स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः

सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिसको सदा से सब मानते आये, मानते हैं ऋौर मानेंगे भी इसीलिये उसको सनातन नित्यधर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न होसके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मतवाले के भ्रमाये हुए जन जिसको अन्यथा जाने वा माने उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान नहीं करते, किन्तु जिसको आप्त अर्थात् सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पत्तपातरहित विद्वान् मानते हैं वही सबको मन्तव्य और जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता। अब जो बेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि पर्व्यन्तों के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं जिनको कि मैं भी मानता हूँ, सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूँ। मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूँ कि जो तीन काल में सब को एकसा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी श्रमिप्राय नहीं है, किन्तु जो सत्य है उसको मानना, मनवाना श्रीर जो श्रमत्य है उसका छोड़ना श्रीर छड़वाना ग्रुफ को अभीष्ट है। यदि मैं पत्तपात करता तो आर्य्यावर्त्त में प्रचित मतों में से किसी एक मत का आप्रही होता किन्तु जो २ आर्प्यावर्त्त वा अन्य देशों में अधर्मभ्युक्त चाल-चलन हैं उनका स्वीकार ऋौर जो धर्म्भयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधम्म से वहिः है। मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत् अन्यों के सुख दुःख और हानि लाभ का समभे, अन्यायकारी बलवान् से भी न डरे श्रीर धर्मात्मा निर्वल से भी डरता रहे, इतना ही नहीं, किन्तु श्रपने सर्व-सामर्थ्य से धर्मात्मात्रों को चाहे वे महा त्रनाथ, निर्वल और गुणरहित क्यों न हों, उनकी रचा, उन्नति, वियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महा वलवान और गुणवान भी हो तथापि उसका नाश, श्रवनति श्रौर श्रिप्रयाचरण सदा किया करे अर्थात् जहाँतक होसके वहांतक अन्यायकारियों के वल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे, इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दु:ख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें

## महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित

परन्तु इस मनुष्यपनरूप धर्म्म से पृथक कभी न होवे इसमें श्रीमान महाराजा भर्त्हरिजी स्रादि ने ऋोक कहे हैं उनका लिखना उपयुक्त समभ कर लिखता हूँ:—

निन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु,
लच्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अध्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्याय्या त्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १॥ भर्तहरिः ॥
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्,
धर्म त्यंजञ्जीवितस्यापि हेतोः ।
धर्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये,
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ २ ॥ महाभारते ॥
एक एव सहद्धर्मो निधनेष्यनुयाति यः ।
शारीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ ३ ॥ मनु० ॥
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः ।
येनाक्रमन्त्यृपयो ह्याप्तकामा यत्र तत्यत्यस्य परमं निधानम् ॥ ४ ॥
नहि सत्यात्परे धर्मो नानृतात्पातकं परम् ।
नहि सत्यात्परं ज्ञानं तसात् सत्यं समाचरेत् ॥ ५ ॥ उ० नि० ॥

इन्हीं महाशयों के ऋोकों के अभिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय रखना योग्य है। अब मैं जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूँ उन २ का वर्णन संचेप से यहां करता हूँ कि जिनका विशेष व्याख्यान इस प्रन्थ में अपने २ प्रकरण में कर दिया है इनमें से:--

प्रथम "ईश्वर" कि जिसके ब्रह्म, परमात्मा आदि नाम हैं, जो सिचदानन्दादि लच्चण युक्त है, जिसके गुण, कर्म स्वभाव पिवत्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, दयाछ, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्त्ता, धर्त्ता, हर्त्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लच्चणयुक्त है उमीको परमेश्वर मानता हूँ॥

२—चारों "वेदों" (विद्या धर्म्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग) को निर्धान्त स्वतः प्रमाण मानता हूँ, वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य अन्थ की अपेना नहीं, जैसे सूर्य्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथिन्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं और वेदों के चार ब्राह्मण, छः अङ्ग उपाङ्ग, चार उपवेद और ११२७ (ग्यारह सौ सत्ताईस) वेदों की शाखा जो कि वेदों के ज्याख्यानरूप ब्रह्मादि महिपयों के बनाये अन्थ हैं उनको परतः प्रमाण अर्थात् वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इनमें वेदिवरुद्ध बचन हैं उनका अप्रमाण करता हूँ ॥

३ -- जो पत्तपातरहित न्यायाचरण, सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से श्रविरुद्ध

है उसको ''धर्म'' श्रौर जो पत्तपातसहित श्रन्यायाचरण मिथ्याभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञाभग वेदविरुद्ध है उसको ''श्रधर्म्भ'' मानता हूँ ॥

४ — जो इच्छा, द्वेप, सुख, दुःख श्रौर ज्ञानादि गुण्युक्त श्रहपज्ञ नित्य है उसी की "जीव" मानता हैं।

- ५—जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म्य से अभिन्न हैं अर्थात् जैसे आकाश से मृतिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूँ ॥
- ६—"श्रनादि पदार्थ" तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात् जगन् का कारण, इन्हीं को नित्य भी कहते हैं, जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कम्म, स्वभाव भी नित्य हैं।।
- ७—"प्रवाह से अनादि" जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता है। वह सामर्थ्य उनमें अनादि है और उससे पुनरिप संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूं॥
- ८—"सृष्टि" उसको कहते हैं जो पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक मेल होकर नानारूप बनना ॥
- ५—"सृष्टि का प्रयोजन"यही है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण, कर्म ख्रमाव का साफल्य होना। जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिये हैं ? उसने कहा देखने के लिये। वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत भोग करना आदि भी।।
- १०—"सृष्टि सकर्नु क" है, इसका कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है क्योंकि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि खरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का "कर्ता" अवश्य है ॥
- ११—"बन्ध" सनिमित्तक अर्थात् अविद्या निमित्त से हैं। जो २ पाप कर्म ईश्वरिम-त्रोपासना अज्ञानादि सब दु:ख फल करने वाले हैं इसलिये यह "बन्ध" है कि जिसकी इच्छा नहीं श्रीर भोगना पड़ता है।।
- १२—"मुक्ति" अर्थात् सर्व दुःखों में छूट कर वन्धरिहत, सर्वव्यापक ईश्वर और उस की सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भाग के पुनः संसार में आना।
- १३—"मुक्ति के साधन" ईश्वरोपासना श्रर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्च्य स विद्याप्राप्ति, श्राप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार श्रीर पुरुषार्थ श्रादि हैं।।
- १४—"अर्थ" वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो अधर्म से सिद्ध होता है उसको 'खनर्थ' कहते हैं।।
  - १५—"काम" वह है कि जो धर्म और ऋर्थ से प्राप्त किया जाय ॥
  - १६ "वर्णाश्रम" गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूं॥

### महर्षि द्यानन्द का जावन-चरित

- १७ 'राजा' उसीको कहते हैं जो छुभ गुण, कर्म, स्वभाव से प्रकाशमान, पद्म-पातरिहत न्याय धर्म की सेवा, प्रजान्त्रों में पितृबन् वर्ते ऋौर उनको पुत्रवन् मान के उनकी उन्नति ऋौर सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करें।।
- १८—"प्रजा" उसको कहते हैं जो पित्रत्र गुण, कर्म, स्वभाव को धारण करके पत्त-पातरिहत न्याय धर्म के सेवन से राजा ऋौर प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रोह रहित राजा के साथ पुत्रवत् वर्त्ते ॥
- १९—जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का श्रहण करे, अन्यायकारियों को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे, अपने आत्मा के समान सब का सुख चाहे सो "न्यायकारी" है, उसको मैं भी ठीक मानता हूं।।
- २०—"देव" विद्वानों को और अविद्वानों को "अमुर", पाषियों को "राज्ञस", अना-चारियों को "पिशाच" मानता हूं ॥
- २१ उन्हीं विद्वानों, माता, पिता आचार्य, अतिथि, न्यायकारी राजा और धर्मात्मा जन, पितव्रता स्त्री और स्त्रोव्रत पित का सत्कार करना "देवपूजा" कहाती है, इससे विपर्रीत अदेवपुजा, इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर पापाणादि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समभता हूं।।
- २२—"शिचा" जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे श्रौर श्रविद्यादि दोप छूटें उनका "शिचा" कहते हैं।
- २३---''पुराण'' जो ब्रह्मादि के वनाये ऐतरैयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण. इतिहास, करूप, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूं, अन्य भागवतादि को नहीं।
- २४—"तीर्थ" जिससे दुःखसागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, यमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कमें हैं उन्हीं को तीर्थ समभता है, इतर जलस्थलादि नहीं।
- २५--"पुरुषार्थ प्रारव्ध से बड़ा" इसिलये हैं कि जिससे संचित प्रारव्ध बनते, जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके शिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारव्ध की अपेत्ता पुरुषार्थ बड़ा है ॥
- २६—"मतुष्य" को सब से यथायोग्य स्वात्मवत् सुख, दुःख, हानि, लाभ में बर्त्तना श्रेष्ठ, श्रन्यथा वर्त्तना बुरा समभता हूं ॥
- २७ ''संस्कार'' उसको कहते कहते हैं कि जिससे शरीर मन श्रीर आत्मा उत्तम होवें। वह निपकादि स्मशानान्त सोलह प्रकार का है, इसको कर्राव्य समभता हूं श्रीर दाह के पश्चात् मृतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये।
- २८ "यज्ञ" उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प अर्थान् रसायन जो कि पदार्थावद्या उससे उपयोग और विद्यादि शुभगुएों का दान, अप्रिहांत्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, ओपिंध की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समभता हूं।
- २९—जैसे "त्रार्य" श्रेष्ठ त्रौर "दस्यु" दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही मैं भी मानता हूं ॥

३० — "त्रार्घ्यावर्त्त" देश इस भूमि का नाम इसिलये हैं कि इसमें आदि सृष्टि से आर्घ्य लोग निवास करते हैं, परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, दिल्ला में विनध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है, इन चारों के बीच में जितना देश हैं उसको "आर्घ्यावर्त्त" कहते और जो इनमें सदा रहते हैं उनको भी 'आर्घ कहते हैं।।

३१—जो साङ्गोपांग वेट्विद्यात्रों का अध्यापक सत्याचार का प्रहरा और मिथ्या-

चार का त्याग करावे वह "आचार्य" कहाता है।।

३२—''शिष्य'' उसको कहते हैं कि जो सत्य शिज्ञा और विद्या को प्रहण करने योग्य धर्मात्मा, विद्याप्रहण की इच्छा और श्राचार्य का प्रिय करने वाला है ॥

३३—"गुरु" माता पिता और जो सत्य को प्रहण करावे और श्रसत्य को छुड़ावे वह भी "गुरु" कहाता है।

३४-"पुरोहित" जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥

३५- "उपाध्याय" जो वेदों का एक देश वा अंगों को पढ़ाता हो ॥

३६—"शिष्टाचार" जो धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्याप्रहण कर प्रत्यज्ञादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का प्रहण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इसको करता है वह 'शिष्ट" कहाता है ॥

३७ - प्रत्यज्ञादि आठ "प्रमाणों" को भी मानता हूँ।

३८—"आप्त" जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को "आप्त" कहता हूँ ॥

३९ — "परी हां" पांच प्रकार की हैं इसमें से प्रथम जो ईश्वर उसके गुण कर्म स्व-भाव और वेद्विद्या, दूसरी प्रत्यज्ञादि आठ प्रमाण, तीसरी सृष्टिक्रम, चौथी आप्तों का व्यवहार और पांचवीं अपने आत्मा की पवित्रता, विद्या इन पांच परी ह्याओं से सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य का प्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये।

४०—"परोपकार" जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूटें श्रेष्ठाचार और सुख

बढ़ें उसके करने को परोपकार कहता हूँ ॥

४१ 'स्वतन्त्र", "परतन्त्र" जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल भोगने में ईश्वर की ब्यवस्था से परतन्त्र, वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र है।

४२—"स्वर्ग" नाम सुखविशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है ॥

४३- "नरक" जो दु खिबशेप भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति होना है।।

४४—"जन्म" जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो पूर्व, पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूँ ।।

४५-शरीर के संयोग का नाम "जन्म" और वियोगमात्र को "मृत्यु" कहते हैं ॥

४६—, 'विवाह'' जो नियमपूर्वक प्रसिद्धि सं अपनी इच्छा करके पाणिप्रहण करना वह ''विवाह'' कहाता है।।

४७—"नियोग" विवाह के पश्चात् पित के मर जाने आदि वियोग में अथवा नपुंस-कत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा आपत्काल में पुरुष स्ववर्ण वा अपने से उत्तम वर्णस्य स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥

688

### भहषि दर्यानन्दं का जीवन-चरित

४८—"स्तुति" गुण कीर्चन, श्रवण और ज्ञान होना इस का फल शीति आदि होते हैं।

४९—"प्रार्थना" अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान आहि प्राप्त होते हैं उनके लिये ईश्वर से याचना करना और इसका फल निरिभमान आहि होता है।।

५०—"उपासना" जैसे ईश्वर के गुण, कर्म, खभाव पवित्रहैं वैसे अपने करना, ईश्वर को सर्व व्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साचान् करना उपासना कहाती है इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है।

48 ''सगुणनिर्गुणस्तुतिप्रार्थनोपासना'' जो २ गुण परमेश्वर में हैं उनसे युक्त और जो २ नहीं हैं उनसे पृथक मान कर प्रशंसा करना सगुणनिर्गुण स्तुति, ग्रुभ गुणों के प्रहण की इच्छा और दोप छुड़ाने के लिये परमा<sup>र</sup>मा का सहाय चाहना सगुणनिर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से सिहत सब दोपों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आहमा को उस के और उसकी आज्ञा के अर्पण कर देना सगुणनिर्गुणोपासना होती है।

य संत्तेप सं स्विसद्धान्त दिखला दिये हैं। इन की विशेष व्याख्या इसी "सत्यार्थ-प्रकाश" के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि प्रन्थों में भी लिखी है अर्थान् जो २ सब के सामने माननीय है उनको मानता अर्थात् जैसे सत्य बोलना सब के सामने अच्छा और मिध्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं और जो मत-मतान्तर के परस्पर विरुद्ध भगड़े हैं उनको में प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मसुष्यों को फंसा के परस्पर शब्रु बना दिये हैं। इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर, सब को एक्यमत में करा, द्वेप छुड़ा, परस्पर में दृढ़ पीतियुक्त करा के सब को सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयन्न और अभिप्राय है। सर्वशक्तिमान परमा-त्मा की कृषा, सहाय और आप्तजनों की सहातुभूति से 'यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल में शीब प्रवृत्त हो जावे" जिससे सब लोग सहज से धर्मार्थ काम मोन्न की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनन्दित होते रहें यही मेरा मुख्य प्रयोजन है।।

श्रलमतिविस्तरेस बुद्धिमद्वर्थेषु ॥

श्रोम् शक्षी मित्रः शं वर्षणः । शक्षी भवत्वर्थ्यमा ॥ शब्ध इन्द्रो वृह्स्पार्तिः । शक्षी विष्णुरुरुक्कमः ॥ नमा ब्रह्मणे । नमस्ते वाया । त्वमेव प्रत्यचं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यचं ब्रह्मावादिपम् । क्रुतमेवादिपम् । तन्मामावीत् । तहक्कीरमावीत् । श्रावीन्माम् । आवीद्वक्तारम् । श्रोभेम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचाय्योणां परमविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वनी-स्वामिनां शिष्येण श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचितः स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाशः सम्प्रतिमगमन् ॥

# महर्षि दयानन्द सरस्वती कृत ग्रन्थों का संचिप्त परिचय

- (१) ऋग्वेद भाष्य इस में मूलमन्त्र, पद्पाठ, संस्कृत में पदार्थभाष्य, अन्वय और भावार्थ देकर पुनः आर्य्यभाषा में अन्वयानुसार अर्थ और भावार्थ दे दिया गया है। महर्षि ने तो केवल संस्कृत भाष्य की रचना की थी। उस की भाषा परिडतों ने बनाई है। यह भाष्य केवल मएडल ७। सूक्त ६१। म०२ तक ही हुआ है। ऋषि द्यानन्द अपने जीवन काल में इसे समाप्त नहीं कर सके।
- (२) यजुर्वेद भाष्य— इस में ऋग्वेद के समान ही मूल मन्त्र, पदपाठ पदार्थ-भाष्य, अन्वय, भावार्थ संस्कृत में और आर्थ्य भाषा में अन्वयानुसार अर्थ और भावार्थ दिये गये हैं।

(३) यजुर्वेद भाषा-भाष्य इस में ऋषि दयानन्द रचित संस्कृत भाग को हटा कर केवल भाषा में अन्वयानुसारी पदार्थ और भावार्थ संकलित किया गया है।

- (४) ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका ऋषि दयानन्द जिस वेदभाष्य की रचना कर रहे थे उसकी यह भूमिका है। यह सम्पूर्ण संस्कृत में हैं और इसका अनुवाद आर्य्यभाषा में भी किया गया है। वेद को उत्पत्ति, रचना, प्रामाएय-अप्रमाएय, वेदोक्त धर्म आदि अनेक विषयों पर स्पष्ट विचार किया गया है। पूर्व के वेदभाष्यकारों के अनेक अनार्ष मतों का विवेचन करके सप्रमास वैदिक आर्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। वेद के सिद्धान्तों को समकान के लिये यह बन्ध अपूर्व है।
- (५) सत्यार्थप्रकाश—इस प्रनथ में १४ समुहास हैं। प्रथम १० समुहासों में आर्थ्य वैदिक सिद्धान्तों का युक्ति, तर्क और वेद, शास्त्र, दर्शनों और स्मृति के आधार पर मण्डन किया गया है और पिछले ४ समुहासों में आर्यावर्त्तीय मतों और बाइबल और कुरान के मतों की समीत्ता की गई है। यह एक युगान्तर कारीपुस्तक है इसने भारतवर्ष में जनता की विचार धारा को ही परिवर्त्तित कर दिया है।
- (६) संस्कार विधि इस में गृह्य सूत्रों के अनुसार गर्भाधान से अन्त्येष्टि कर्म तक १६ संस्कारों को वैदिक रीति के अनुसार करने की पद्धति और वर्णों और आश्रमों के नित्य धर्म-कर्मों का विधान किया गया है।

### महर्षि द्यानन्द का जीवन-चरित

- (७) त्रार्थ्याभिविनय—इस प्रन्थ में ऋषि ने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के के लिये चारों वेदों से कुछ मन्त्रों का संप्रह करके उन को अर्थ सहित दिया है।
- (८) पश्चमहायज्ञविधि इस में ऋषि ने सन्ध्या (ब्रह्मयज्ञ), अग्निहोत्र (देवयज्ञ) बिलिवेश्वदैव (भूतयज्ञ) पितृयज्ञ और अतिथियज्ञ इन पाँचों के करने की विधि और मन्त्रों पर संस्कृत भाष्य और सरल अनुवाद भी दिया है।
- (९) संस्कृत वाक्यप्रबोध संस्कृत के ऋारम्भिक शिक्ता के लिये व्यावहारिक विषयों पर सरल संस्कृत वाक्यों द्वारा वालकों को शिक्ता दी गई है। इस से संस्कृत वाक्यों का सुगमता से बोध हो जाता है।
- (१०) व्यवहार भानु बालकों को शिष्ठ, ऋार्यव्यवहार की शिचा देने ऋौर ऋज्ञान की कुशिचा को निवारण करने के लिये इस प्रन्थ की रचना की है।
- (११) शास्त्रार्थ काशी—इस में, काशी में ऋषि दयानन्द के साथ जो श्री विद्युद्धा-नन्द का शास्त्रार्थ हुत्र्या है उसका विवरण दिया गया है। जो प्रस्तुत 'जीवन-चरित' में पृष्ट १६८ से १७१ तक है। यह ब्रम्थ संस्कृत में है। इसका भाषानुवाद भी साथ ही है।
- (१२) वेदविरुद्धमतस्वएडनम् इस प्रन्थ में बहुम आदि मतों के प्रति प्रश्न और उनका खएडन किया गया है। यह प्रन्थ संस्कृत में है और इसका अनुवाद हिन्दी में परिडत भीमसेन शर्मा ने किया है।
- (१३) शिचा-पत्रीध्वान्त-निवारणम्—इस प्रन्थ में सहजानन्द ऋादि के मतों का खण्डन किया गया है। यह प्रन्थ भी संस्कृत में है। इस्रोका हिन्दी ऋनुवाद 'खामी नारायणमत-खण्डन' के नाम से प्रसिद्ध है।
- (१४) भ्रमोच्छेदन—इस प्रन्थ में बनारस के राजा शिवप्रसादर्जी की त्र्योर से श्री स्वामी विद्युद्धानन्द की प्रश्नावली के कारण उत्पन्न हुए भ्रम को दूर किया गया है। उक्त भ्रमोच्छेदन के उत्तर में राजाजी के दूसरे निवेदन के उत्तर में पण्डित भीमसेन का उत्तर अनुभ्रमोच्छेदन नाम से छपा है।
- (१५) भ्रान्ति-निवारग् इस ब्रन्थ में ऋषि द्यानन्द ने अपने वेद भाष्य पर पंज्महेश्चन्द्र न्याय रत्न (आफिशियटिङ्ग प्रिंमिपल संस्कृत कालेज कलकत्ता ) के किये भ्रान्ति युक्त आहेपों का खण्डन किया है। यह ब्रन्थ संस्कृत में है, साथ ही अनुवाद भी दिया गया है।

(१६) बेदान्तध्वान्त-निवारणम् – इस प्रन्थ में नवीन वेदान्त के मत का अच्छी

प्रकार विवेचन किया गया है।

(१७) सत्य धर्म विचार (मेला चांदापुर ) - चांदापुर के मेले के अवसर पर धर्म्म चर्चा करने के लिये जो आर्थ्य ईसाई और मुसलमानों के बड़े २ विद्वान् सत्य निर्णय के लिये एकब्र हुए थे उस का विस्तृत विवरण म० दयानन्द-जी० च० पृ० ३९१ से ४०२ में हैं।

(१८) ऋार्योद्देश्य-रत्नमाला—इस प्रन्थ में ऋार्यों के १०० उद्देश्यों को संप्रह किया

गया है।
(१९) गोकरुणानिधि—इस प्रन्थ में स्वामीजी ने गौ आदि उपकारी पशुत्रों का
वध बन्द करने और उनके पालने पर बल दिया है। गौ आदि पशुत्रों की ओर से एक प्रकार

से मर्मस्पर्शी ऋपील है। इसके ऋंत में गो-ऋष्यादि-रिज्ञ्णी सभा की योजना भी सम्मिलित है।

(२०) वेदाङ्ग-प्रकाश — पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-भाग को स्पष्ट करने के लिये लौकिक और वैदिक व्याकरण के अंशों को एक साथ लेकर भाषा में व्याकरण के विषय को अति सुगम कर दिया है। सिद्धान्त कौ मुदी आदि अनार्प बन्धों के भीतर आय अनेक अवैदिक अनार्ष वातों को दूर करके व्याकरण को स्वच्छ कर दिया है और भट्टोजी दी चित आदि की अनेक ब्रिटियों को भी दर्शाया है।

वेदाङ्ग प्रकाश में वेदार्थ को स्पष्ट करने वाल इतने प्रन्थों का समावेश है।

१ वर्गोंचारण शिचा

८ पारिभाषिक

२ नामिक

९ स्रेणताद्धित

३ सन्धिविषय

१० धातुपाठ

४ कारकीय

११ ऋव्ययार्थ

५ सामासिक

१२ गणपाठ

६ सौबर

१३ उगादिकाष

७ आख्यातिक

१४ निधग्दु

१५ निरुक्तम्

इन खरडों में पठन पाठन विषय में एक विशेष क्रम है, उस क्रम से पढ़ने से व्याकरण श्रीर संस्कृत विद्या श्रीर वेद विद्या का विशेष रूप से बोध हो जाता है।

### (२१) ऋष्टाध्यायी-भाष्यम्।

पाणिनीय ऋष्टाध्यायी के ऊपर सूत्र क्रमानुसार ऋषि दयानन्द का यह ऋति उत्तम भाष्य है। इसका प्रकाशन उनके जीवन काल में न हो सका। लाहोर के श्री डा० पण्डित रघुवीर एम्० ए० (डी० लिट्) द्वारा सम्पादित करा कर श्रीमती परोपकारीणी सभा ने इसका प्रथम भाग प्रकाशित किया है। यह भाष्य स्थान २ पर खण्डित है। बड़े खेद से लिखना पड़ता है कि ऋषि दयानन्द के इस ऋमूल्य अन्थ की रज्ञा यन्नपूर्वक नहीं की गई। इस भाष्य में ही दोचित और काशिकाकार जयादित्य आदि की व्याकरण विषक अनेक ब्रुटियां दर्शाई हैं। संस्कृत व्याकरण के चेत्र में यह एक ऋद्भुत पुस्तक है।

(२२) इनके ऋतिरिक्त—स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश के ऋन्त में तथा पृथक् भी प्रकाशित होता है। इसी प्रकार 'स्वीकार पत्र' 'आर्यसमाज के नियम' भी पृथक् छुपे हैं।

श्री परोपकारिणी सभा ने वेद, इन समस्त प्रन्थों को संकलित कर श्रीमद्द्यानन्द जन्म शताब्दी के अवसर (संवत् १९८१ वि० अर्थात् १९२५ ई०) पर दो भागों में प्रकाशित किया था।